॥ श्री: ॥

विद्याभवन प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला

alita é

श्रीकृष्णद्वैपायनव्यासप्रणीतं

# गरुडपुराणम्

साहित्यशास्त्रिणा पण्डित-रामतेजपाण्डेयेन सम्पादितम्



चौखम्बा विद्याभवन चौक (बनारस स्टेट बॅक भवन के पीछे) पो० बा० नं० १०६९, बाराणसी

PDF Creation, Bookmarking and Uploading by: Hari Parshad Das (HPD) on 20 April 2014.

# সকাথক

# चौखम्बा विद्याभवन

( भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक ) चौक ( बनारस स्टेट बैंक भवन के पीछे ) पो॰ बा॰ नं॰ १०६९, वाराणसी २२१००१ दूरभाष : ६३०७६

अन्य प्राप्तिस्थान
चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन
के० ३७/११७, गोपालमन्दिर लेन
पो० बा० नं० ११२९, वाराणसी २२१००१

चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान

३८ यू. ए., बंगलो रोड, जवाहरनगर

पो० बा० नं० २११३

दिल्ली ११०००७
दूरभाष: २३६३९१

मुद्रक श्रीजी मुद्रणालय वाराणसी

# THE VIDYABHAWAN PRACHYAVIDYA GRANTHAMALA

3

COMED.

# **GARUDAPURĀNA**

OF

KRSNADVAIPĀYANA VYĀSA

Edited by
Pt. Shri Ramtej Pandey



THE

# CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

VARANASI

#### CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

(Oriental Publishers & Distributors)

CHOWK (Behind The Benares State Bank Building)

Post Box No. 1069

VARANASI 221001

Telephone: 63076

Reprint Edition

Also can be had of

CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN

K. 37/117, Gopal Mandir Lane

Post Box No. 1129

VARANASI 221001

\*

CHAUKHAMBA SANSKRIT PRATISHTHAN
38 U. A., Jawaharnagar, Bungalow Road
DELHI 110007

Telephone: 236391

# भूमिका

# पुराणं पश्चमो वेदः

प्राचीन भारतीय वाङ्मय एवं प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति में पुराणों का वही महत्त्व है, जो ईसाई धर्म के इतिहास में 'होली' (पितत्र) बाइबिल अथवा इस्लाम धर्म के इतिहास में कुरान (पाक) का है। अन्तर इतना ही है कि हिन्दुओं के धार्मिक जीवन में पुराणों के अतिरिक्त वैदिक साहित्य (संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद्) तथा भगवद्गीता और रामायण (वाल्मीकि) आदि बहुत से ग्रन्थ भी उसी तरह मान्य हैं। ये विविध ग्रन्थ प्राचीन भारतीय धर्म और जीवन के मूलाधार रहे हैं। जिस प्रकार वैदिक साहित्य की विविध शाखाएँ थीं (कुछ आज भी उपलब्ध हैं), उसी प्रकार वैदिक-धर्म की भी विविध धाराएँ इस पितत्र भूमि के विचारक्षेत्र को सींचती रही हैं। इन्हीं विविध विचारधाराओं ने विविध दार्शनिक-धाराओं को भी जन्म दिया है। प्राचीन भारत के दार्शनिकों और चिन्तकों में पौराणिकों का एक अपना विशिष्ट स्थान था।

बाण के हर्षंचिरत में गिरि-नदी की घाटी में स्थित पुण्य विन्ध्यस्थली में दिवाकर मित्र (बौद्ध-आचार्य) के आश्रम के पास ही विविध प्रकार की धार्मिक और दार्शनिक साधनाओं में संलग्न साधकों का सुन्दर चित्र मिलता है। इन साधकों में पौराणिक चिन्तक भी थे। ये तपस्वी मुनि आश्रम-वासी थे।

इन्हों पौराणिक चिन्तक मुनियों — व्यास आदि — की कृतियाँ पुराण हैं। हमने पुराणों को समझने में प्रमाद किया है और हम पौराणिकों के कृतित्व एवं व्यक्तित्व का सम्यक् मूल्यांकन भी नहीं कर पाये हैं। इसका मूल कारण है कि हमारी 'भारतीय दृष्टि' और विवेक का लोप-सा हो गया है। अठारह अथवा उन्नीस पुराण ( शिव-पुराण को लेकर ) हमें उसी तत्त्व-दृष्टि से जीव, जगत् और ईश्वर को देखने की प्रेरणा देते हैं। गरुडपुराण का प्रथम क्लोक ही इस तत्त्व का पोषक 'सूत्र'-सदृश मंगल-क्लोक है—

''अजमजरमनन्तं ज्ञानरूपं महान्तं शिवममलमनादि भूतदेहादिहीनम् । सकलकरणहीनं सर्वभूतस्थितं तं हरिममलममायं सर्वगं वन्द एकम् ॥''

वह ज्ञानरूप शिव ( निष्कल और निरञ्जन ) एवं वासुदेव ( सर्वभूत-स्थितं सर्वगं ) एक ही हैं और एक ही मूलशक्ति के अव्यक्त रूप हैं, जिसे पुराण-पुरुष कहा गया है । वही पुराणपुरुष अथवा आद्यपुरुष जिससे 'पुराणी प्रवृत्ति' का प्रसार ( यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ) हुआ था । वही 'क्षराक्ष-राभ्यां परः' पुरुषोत्तम है । पुरुषोत्तम को जान लेना और उसका सर्वभावेन भजन करना मनुष्य का परम कर्तव्य एवं परम पुरुषार्थं और परमार्थं है ( द्रष्टव्य—भगवद्गीता १५।२० ) ।

जैसा कि गरुडपुराण के अन्त में 'येषामेवं स्थिरा बुद्धिः' कहा गया है—
( वही २।३५।४५ )

'स्थिर-बुद्धि' ही गीता की स्थिर-प्रज्ञा है, जिसके अनुसार मनुष्य को स्थिर कर्म में प्रवृत्त होना चाहिये—'अस्थिरेण शरीरेण स्थिरकर्मं समाचरेत्' (गरुड २।३५।३८)। यह नित्य—शाश्वत कर्म (या धर्म) और यह कर्मभूमि—भारत अपवर्ग (मोक्ष) प्राप्त करने के लिये ही पुण्यक्षेत्र माना गया है (गरुड २।९।६)।

विष्णुसहस्रनाम में विष्णु का एक नाम सार (गरुड १।१५।९५-१) भी है। सार ही पुराण (धर्म) भी है—

"धर्मदृढबद्धमूलो वेदस्कन्धः पुराणशाखादयः।

क्रतुकुसुमो मोक्षफल: स जयित कल्पद्रुमो विष्णु: ॥" गरुड २।१।२

इसी धर्म-वृक्ष (विष्णु-धर्म, सार-धर्म) की रक्षा करना पौराणिकों का मूल उद्देश्य था। इसीलिये धार्मिक जीवन में पुराण-श्रवण भी महत्त्वपूर्ण धर्म था। गरुडपुराण के श्रवण का महत्त्व तो आज भी हिन्दू-समाज में प्रचलित है। पौराणिक साहित्य में भी गरुडपुराण का एक विशिष्ट स्थान है।

पहले मंगल क्लोक के बाद ही दूसरे क्लोक में प्रसिद्ध पौराणिक देवताओं विष्णु (हरि), शिव (रुद्र), गणेश (गणाधिप) और सरस्वती देवी की वन्दना की गयी है—

# "नमस्यामि हरि रुद्रं ब्रह्माणन्त्र गणाधिपम् । देवीं सरस्वतीञ्चेव मनोवाक्कर्मभः सदा ॥"

इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि इस पुराण में किसी भी विशेष सम्प्रदाय के प्रति द्वेष नहीं है। पौराणिक धर्म की यही विशेषता है। एक ही पुराण-पुरुष के विभिन्न नाम-रूप हैं। वह एक ही नाना रूपों से जन-मानस को अपनी ओर खींचता है।

गरुड विष्णु-वाहन हैं और गरुडध्वज भगवान् विष्णु (वासुदेव) का प्रतीक है, जिसे परम भागवत-पुप्त-सम्राटों ने अपना राज-चिह्न अपनाया था। वे नागान्तक भी हैं। नास्तिकों और म्लेच्छों के आतंक के दमन-शमन के लिये गरुड-पराक्रम की ही आवश्यकता थी। वैष्णव-धमं के अनुसार अन्त में कहा गया है कि गरुडपुराण लोक-कल्याण के लिये ही तत्कालीन रोगों के निदान रूप में परमौषध ही है (गरुड २।३५।४३)। यह 'वैष्णवी वाक्सुधा' (भागवतं रसं) ही है जिसके पान से ऋषि लोग तृप्त हो गये (गरुड २।३५।४८)। सभी के ही कल्याण की कामना करते हुए कहा गया है—

"सर्वेषां मङ्गरूं भूयात् सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दु:खभारभवेत् ॥" गरुड २।३५।५२ यही वैष्णव धर्म और दर्शन एवं आर्य-संस्कृति का मूलाधार है।

बौद्धदर्शन दुःख-परम्परा और दुःख-निदान (प्रतीत्यसमुत्पाद) तथा दुःख-क्षय एवं निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग था। किन्तु इसे वेद-विरोधी होने से नास्तिक मत कहा गया है। नास्तिक (नास्तिकः क्षुद्रः, २।३५।९९) को नरकगामी कहा गया है। धर्मविहीन पुरुष को नास्तिक (नास्तिको धर्म-वर्जितः, गरुड २।६।५) कहा गया है। राजा वेण ऐसा ही नास्तिक समाट् था।

# गरुडपुराण का युग

गरुडपुराण के युग का स्वरूप निम्नांकित तथ्यों से स्पष्ट ज्ञात होता है—
दस्यूत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाषण्डदूषिताः । —गरुड १।२१५।२८
नास्तिकों को ही 'पाषण्ड' भी कहा गया है । इन पाषण्ड-नास्तिकों में
बौद्ध और जैन सम्प्रदाय प्रमुख थे ।

## दस्यूत्कृष्टा जनपदाः

भारत-देश के जनपद दस्युओं द्वारा आक्रान्त थे और इसके अतिरिक्त सिन्ध प्रान्त में नास्तिक, म्लेच्छ तथा यवन बस गये थे---

'सैन्धवा म्लेच्छा नास्तिका यवनास्तथा।' — गरुड १।५५।१५ पश्चिम दिशा में स्थित 'नास्तिक सैन्धव यवन' अरब आक्रमणकारी ही थे। लम्पका (लमग्रज) और गान्धार तथा वाह्लीक एवं हिमालय के अन्य क्षेत्रों में भी म्लेच्छ छा गये थे (गरुड, २।५५।१७)। राष्ट्र पराभूत हो गया था (धन्यास्ते ये न पश्यन्ति देशभङ्गम् २।११५।३)। इन दस्यु-म्लेच्छों के आतंक से ही देश-भंग (राष्ट्र-भंग) हो गया था। अत्यन्त ही दारुण दशा थी—

''धर्मः प्रम्नजितस्तपः प्रचिलतं सत्यश्व दूरं गतं,
पृथ्वी वन्ध्यफला जनाः कपिटनो लौल्ये स्थिता ब्राह्मणाः ।
मर्त्या स्त्रीवशगाः स्त्रियश्च चपला नीचा जना उन्नताः,
हा कष्टं सलु जीवितं कलियुगे धन्या जना ये मृताः ॥''

---गरुड १।११५।२

ताजिकों (अरबों) के आक्रमण की अग्नि सम्पूर्ण लोक (भारत) को कष्ट-प्रद रही (अशेषलोकसन्तापकलापदः ताजिकानलः, कार्पस इन्सक्रिप्शनम् इंडेकेरम् भाग ४, पृ० १०७ आदि)। ये ताजिक अरब आक्रमणकारी ही थे।

#### तुरुष्क

उत्तर में (स्थित म्लेच्छ) तुरुष्क थे। गज देश (गर्जनक, गज्जणक, गाजनक या गजनी) के आक्रमणकारी (यथा महमूद गजनवी) ने सम्पूर्ण मध्य देश (धर्मदेश ) को रौंद डाला था तथा मन्दिर की अतुल सम्पत्ति लूटी थी। ये ही म्लेच्छ दस्यु तुरुष्क (तुर्क) थे।

लुम्पाधिप (लम्पाक का राजा) मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को भी परास्त कर दिया था, तथा इसी घटना से देश-भंग हो गया था। पृथ्वी-राज तृतीय की राजनीतिक भूल ही थी कि गोरी सम्राट् के साथ सन्धि करने के बाद भी वह उदासीन हो गया। वह संयुक्ता-विलास में सो गया था। जब उसका पतन हुआ, तभी पुराणकार ने राष्ट्र और धर्मरक्षकों का उद्बोधन किया—

"वैरिणा सह सन्धाय विश्वस्तो यदि तिष्ठति ।

स वृक्षाग्रे प्रसुप्तो हि पतितः प्रतिबुद्ध्यते ॥" गरुड १।११४।४८

ऐसी देश-दशा और समाज की स्थित में राष्ट्र-रक्षकों का प्रबोध तथा उनमें वीरधर्म तथा सिंहद्रत का संचरण करना तथा तीथों और मन्दिरों के संरक्षण के लिये उनका संग्रह (तीर्थसंग्रह) एवं नष्ट होते हुए साहित्य की रक्षा के लिये गरुड तथा अग्निपुराण में भारतीय शास्त्रों और विद्याओं का संग्रह तथा संक्षिप्त विवरण पौराणिक ऋषियों का प्रमुख धर्म-कर्म हो गया था। इसीलिये गरुडपुराण एवं अग्निपुराण प्राचीन भारतीय धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, समाजसंस्थान एवं वार्ता आदि के विश्वकोश ही हैं। धर्म का ही विशेष महत्त्व था (धर्म एवाराध्यः)। धर्म ही विष्णु थे और विष्णु की ही वाड्मयी मूर्ति को शास्त्र कहा गया है। इसीलिये कहा गया है—

''इति सूतमुखोद्गीर्णां सर्वशास्त्रार्थमण्डनीम् । वैष्णवीं वाक्सुधां पीत्वा ऋषयस्तुष्टिमाप्नुयुः ॥'' गरुड २।३५।४९

## गारुडी विद्या

नागान्तक ( नाग-भय एवं नाग-आतंक को नष्ट करने वाली ) को ही गारुडीविद्या कहा गया है। यह गारुडी-नीति ही थी। गरुड-पराक्रम स्वाधीनता का भी प्रतीक है। गरुड ने अपनी माता को नागों की दासता से मुक्त किया था। नाग (गज, म्लेच्छ) का दमन क्षित्रयों (वीरिसहों) द्वारा एकता (संघ-शक्ति) से सम्भव था। कहा गया है—

''बहूनामल्पसाराणां समुदायो हि दारुणः।

तृणेरावेष्टिता रज्जुस्तया नागोऽपि बध्यते ॥" गरुड १।११४।६६ बहुत से दुर्बल लोग भी यदि मिलकर संघ (समुदाय) बना लें, तो उनकी शक्ति अदम्य होती है। घास के तिनकों को मिला कर रस्सी बनती है और उस रस्सी से ही नाग (हाथी) बाँधा जाता है।

यहाँ 'नाग' शब्द पर श्लेष है । वह म्लेच्छ गज (गर्जनका म्लेच्छाः, गर्जनाद् गजः) का भी बोधक है । निरुत्साहित क्षत्रियों को धैर्य बंधाते हुए पुराणकार उत्साहित करता है—

'सिंहब्रतश्वरत गच्छत मा विषादं · · · · · · ं — गरुड १।११५।३४ नित्यसत्त्वमुगेन्द्रता ही सिंहब्रत है। सिंह हाथी (गज) के मस्तक का ताजा गरम खून अपने ही नखों (हाथों) से विदीर्ण कर पीता है। क्षत्रियों! स्वाधीनता ही जीवन है और पराधीनता ही मृत्यु है —

स्वाधीनवृत्तेः साफल्यं न पराधीनवृत्तिता । ये पराधीनकर्माणो जीवन्तोऽपि हि ते मृताः ॥ गरुड १।११५।३७

# गरुड-विषय-परिचय

प्रो० राघवन ने सत्य ही कहा है कि पौराणिक शोधकार्य ने यह सिद्ध कर दिया है कि बहुत से पुराणों के अस्तित्व में मूल पुराण नष्ट (या लूप ) ही हो गये हैं ...... । परन्तु हम इन वर्तमान पुराणों की उपेक्षा नहीं कर सकते; क्योंकि वे ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप में ही इमें आज उपलब्ध हैं । इन पुराणों की सामग्री का विशिष्ट महत्त्व है । इनमें हमें तत्कालीन देश-दशा एवं समाज और राजनीति आदि का ज्ञान होता है । अतः उनका साहित्यिक, सामाजिक एवं धार्मिक अध्ययन करना परमावश्यक है ('गरुडपुराण-ए स्टडी' लेखक एन० गंगाधरन में प्रो० राघवन

का 'फोरवर्ड', पृ० ५)। यह तथ्य उपरि-निर्दिष्ट संक्षिप्त संकेतों से स्पष्ट है (विशेष अध्ययन के लिये द्रष्टव्य लेखक का 'गरुडपुराण एक अध्ययन')। 
''पूराणं गारुडं वक्ष्ये सारं विष्णुकथाश्रयम्।'' — गरुड १।१।१९

गरुडपुराण को ऊपर 'सारं' (विष्णुं) और विष्णुकथा (विष्णु-लीला कथा) पर आधारित बताया गया है। ऊपर कहा जा चुका है कि सार विष्णु का एक नाम है। यह सार (धर्म), वेदसार भी है। एक ब्रह्म=अद्धि-तीय नारायण, देवदेव और ईश्वरों का भी ईश्वर ⊏परमात्मा है जिससे ही सृष्टि का जन्म आदि (उत्पत्ति, स्थिति और संहार) होता है—

"एको नारायणोदे वो देवानामीश्वरेश्वरः।

परमात्मा परं ब्रह्म जन्माद्यस्य यतो भवेत् ॥" - गरुड १।१।१२

वेदान्तसूत्र (जन्माद्यस्य यतः) और भागवत (१।१।१) का प्रभाव ऊपर स्पष्ट है। जिस तत्त्व को तत्त्ववेता लोग 'अद्वयज्ञान' (अद्वैत-विज्ञान) कहते हैं (भागवत-वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्) वही भगवान् (नारायण), ब्रह्म और परमात्मा भी कहलाता है। किन्तु लोकरक्षा के लिये ही वह अजर-अमर वासुदेव (देखिये-१।१।१ अजमजरमनन्तम् एकम्) एक होकर भी नाना रूपों को धारण करता है।

प्रथम अध्याय में इन्हीं विविध अवतारों का वर्णन है। इनमें देव-विरोधी असुरों को मोह में डालने वाले बुद्ध भगवान का भी उल्लेख है (१।१।३२)। अवतार असंस्य हैं। उसी एक अद्वितीय परमात्मा से सर्गादि भी होते हैं (१।१।३५)। इसीलिये सर्गादि (पञ्च लक्षणों) वाले जगत् की रचना आदि करने वाले के गुणों और कर्मों का वर्णन पुराण-शास्त्र में किया गया है। वही पुराणपुरुष (१।१।९९) पुराण है। वही ध्येय और पूज्य है। धर्म, नियम (ब्रतादि) एवं पूजा द्वारा उसे तुष्ट करना मानव-जीवन का परम लक्ष्य है। वह भक्ति द्वारा साध्य है। भागवतपुराण की भांति ही गरुडपुराण में भी वैष्णव-(भागवत)-वेदान्त दर्शन के साथ-साथ विष्णु-पूजा के विविध रूपों का वर्णन किया गया है। शालग्रामशिला, मूर्तियों और प्रासादों (मन्दिरों) का

गरुड और अग्निपुराण में विशेष वर्णन मिलता है। विष्णु की चौबीस मूर्तियों (केशवाद्याः) का भी वर्णन करते हुए अन्य प्रमुख देवी-देवताओं के प्रतिमा लक्षणों का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार पद्मपुराण (जिसका उल्लेख गोपीनाथ राव ने अपने ग्रन्थ 'एलीमेन्ट्स ऑफ हिन्दू आइकनोग्राफी' में किया है) के अतिरिक्त गरुडपुराण भी मूर्तिकला और प्रासादलक्षणों का महत्त्वपूर्ण ज्ञान-स्रोत है।

रामायण, महाभारत, हरिवंश और गीतासार के कारण ही गरुडपुराण हिन्दूधमें में प्रसिद्ध श्रोतव्यशास्त्र हैं। इसका उत्तरार्द्ध (प्रेतकल्प) भी मृत्यु और इसके बाद जीव की गति का वर्णन करता है।

इसके भुवनकोश में हमें तत्कालीन भारत के ऐतिहासिक मानचित्र का दर्शन होता है। तीर्थ-संग्रह में विविध सिद्ध-क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। इनमें कोणगिरि (जहाँ सूर्यमन्दिर कोणार्क बना है) उल्लेखनीय है।

विष्णु-भक्ति और उपासना के अतिरिक्त सूर्य-पूजा, ग्रह-पूजा, शिव-शक्ति-उपासना आदि की भी उपेक्षा नहीं की गयी है। पूजापद्धित पर तान्त्रिक-प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। इसके अनुसार विविध मन्त्रों और पूजा-मंडलों तथा मुद्राओं का भी उल्लेख है। देवार्चन (देवोपासना) धर्म का प्रमुख स्वरूप था। शिवार्चन (पूर्वार्द्ध, अ०२२,२३ आदि), गण-उपासना (गणेश, विनायक आदि), दुर्गा आदि देवियों और सूर्य-उपासना का विशेष महत्त्व था। नाम-माहात्म्य के कारण ही विष्णुसहस्रनाम (पूर्वार्द्ध अ०१५) का भी वर्णन किया गया है।

सन्ध्योपासना, गायत्री-जप एवं गीता-पाठ तथा आत्मदर्शन आदि धर्म के सभी स्वरूपों का महत्त्व इस महापुराण में मिलता है।

देवी-देवताओं की मन्दिरों में स्थापना करके पूजा की जाती थी। सभी देवताओं में वासुदेव की ही प्रधानता थी—

> "प्रासादेषु सुरान् स्थाप्य पूजाभिः पूजयेन्नरः । वासुदेवः सर्वदेवः सर्वभाक् तद्गृहादिकृत् ॥" गरुड १।४७।४३

ब्रह्म, पद्म और विष्णुपुराणों में कृष्ण-चरित का वर्णन किया गया है। भागवत के दशमस्कन्ध में कृष्णचरित का विशेष विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। गरुडपुराण में भारत (महाभारत) के वर्णन के अन्तर्गत (पूर्व० अ० १४५) तथा हरिवंश (पूर्व० अ० १४४) में कृष्ण-माहात्म्य (१।१४४।१) का वर्णन किया गया है।

सामाजिक जीवन में आचारधर्म (सदाचार), वर्णाश्रम धर्मों, संस्कारों तथा स्त्री-पुरुष-लक्षणों और जीविका के विविध साधनों (वर्तनोपायों) का भी वर्णन मिलता है। विभिन्न जातियों का भी उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के सन्दर्भ में रोग, रोगनिदान और औषधियों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। रत्न-शास्त्र (रत्न-परीक्षा) का भी वर्णन महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार इन विविध-विषयों और विद्याओं के वर्णन से निस्सन्देह गरुडपुराण प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और साहित्य का विश्वकोश ही है।

पुराण-पञ्च-लक्षणों की भी उपेक्षा नहीं की गयी है। किन्तु प्रमुख क्ष से युगदर्शन और देश-परिस्थित का ही चित्रण किया गया है जिसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यिधिक महत्त्व है। सत्य ही पौराणिक चिन्तक ने युग की चुनौती (इतिहासवेत्ता टायनबी की 'चैलेन्ज थ्योरी') को स्वीकार कर देश-चेतना एवं राष्ट्रीय-प्रबोध को ही आत्यियक समझा तथा हिन्दू संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। उसका एक ही लक्ष्य था—'मा धर्मो यातु संक्षयम्।'

अस्तु यह समीचीन ही था—

"अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापितः।

यया वै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते।।"

—अवधिबहारीलाल अवस्थी

#### INTRODUCTION

The Garuda Purana is unique in the subject-matter of its text and its importance also lies in Bhuvana-kosha as depicted there-in. The Purana throws light on the event of destruction of the land, where Mlechhas, Nastikas, Yavanas and Saindhavas etc. unfortunately participated in that anihilation. These Saindhavas represent the Arab conquerors who had occupied Sindh. The Kumarika Khanda list of the countries mentioned in the Skanda Purana also places Yavanas in this region near Mulasthana desha (Multan Dist). The Kurma Purana refers to as Parasikas, whom king Yashovarman of Kannauj had conquered in his digvijaya (cf. Gaudavaha of Vakpatiraja).

The Mlechchhas of the Himalaya region and the Turushkas of the Norlh mentioned in the Bhuvana Kosha section also reflect upon the Turkish conquest of North western India by the Ghaznavids. The passage found in the Garuda Purana that the country was threatened by the Dasyus (dasyutkrishta janapadah)<sup>2</sup> is also very significant and it reflects upon the age of terror and turmoil caused by the Turkish invasions.

The alien invasions of such people, who destroyed the shrines and the roots of religion viz. Deities, Brahmanas and Cows and so also they carried away the ladies. They defiled the tirthas, which also caused a great terror.

The Pauranikas accepted the challenge and exhorted the Kshatriya to adhere to the svadharma of giving protection to country and culture. They were inspired to fight and establish unity. Thus they were asked to follow sangha-vritti. The Garuda Purana says:

<sup>1.</sup> Studies in Skanda Purana Part I, p. 52.

<sup>2.</sup> Garuda Purana, I. 215. 28 (ii)

बहूनामल्पसाराणां समुदायो हि दारुणः। तृणैरावेष्टिता रज्जुस्तया नागोऽपि बध्यते।।¹

Here, in the above verse there is pun on the word Naga which represents Guzz Turks or Gaznavids styled Dasyus.

The freedom of the country was also imperilled after the fall of Prithviraja III at the hands of Muhammad Ghori in the second battle of Terain (1192 A. D.). The Pauranika points to the political blunder of the Chahmana ruler who was succumbed in sensuous slumber in the company of his newly acquired wife Samyogita. The Pauranika observes:

वैरिणा सह सन्धाय विश्वस्तो यदि तिष्ठति । स वृक्षाग्रे प्रसुप्तो हि पतितः प्रतिबुद्ध्यते ॥

Thus, at a time, when freedom of the country was in danger, the Pauranika muni stimulates the spirit of freedom:

स्वाधीनवृत्तेः साफल्यं न पराधीनवृत्तिता । ये पराधीनकर्माणो जीवन्तोऽपि हि ते मृताः ॥<sup>3</sup>

The success of life depends on the life of freedom, those who are subservient to others, they are the living monuments of death.

In such an era of daruna Kali it was in the fitness of things that the cultural traditions and the foundations of Dharma and culture should be preserved:

मा धर्मी यातु सङ्क्षयम्।

#### Garuda Purana: An Analysis of Contents

Prof. Raghavan has rightly observed that "The Purana research has already established the fact that in the case of many Puranas the original texts were partly or fully lost and were reconstructed....... While on one side we have, therefore,

<sup>1.</sup> Garuda Purana, I. 114. 66

<sup>2.</sup> Garuda P., I. 114. 48

to regret the loss of the older texts of the Puranas, on the other, we cannot ignore the new texts, for they are products of a historical and cultural process and the material as it has its own intrinsic significance for the age it reflects. Each text purporting to be a particular Purana or a part of it, therefore, deserves its own critical study as a literary religious and cultural document." In view of the age of crisis and catastrophe marked by the Turkish conquest of India in the two Puranas, Agni and Garuda, in particular were incorporated the summaries of the Ramayana, Mahabharata, Bhagavad-Gita, Harivamsha as well as some philosophical systems like Vedanta and Bhakti-sutras. Different branches of learning and sciences like Ayurveda (Medicine), Vyakarana (Grammar), Ratnashastra or Ratnapariksha etc. were dealt with.

Nitishastra (or Nitisara) associated with the school of Brihaspati is dealt with exhaustively. The political system of the Garuda Purana, as it has been pointed out above, reflects upon the Rajaputa epoch characterised by the Vira-dharma or (Shura-vrata):

## परिपाल्य स्वदेशैकपालने रतः स शुरो वीरो वा।

The social system based on the Dharmashastras, particularly inspired by Yajnavalkya and Parashara. The latter exclaims:

### वीरभोग्या वसुन्धरा।

A Kshatriya, not adhering to his svadharma of fighting (for the protection of his country and culture) was censured.

The Garuda Purana is a Vaishnava Purana which glorifies Vishnu and Vishnu-Dharma (Bhakti). It also glorifies Vedanta:

<sup>1.</sup> Garuda Purana: A Study (AIKRT, Varanasi)—Foreword, p. 5.

# एको नारायणो देवो देवानामीश्वरेश्वरः । परमात्मा परं ब्रह्म जन्माद्यस्य यतो भवेत् ॥

Thus He is Narayana—Param Brahman or Paramatman—One sole Supreme Lord—unmanifest. But for the good of the world He assumes many forms and these incarnatory forms are the objects of worship. Different modes of Vishnu-worship viz., Chaturvyuha, Nava-vyuha, Pancha-tattva etc. are described. It requires the construction of images and temples. Shalagramastones were also worshipped, and in this connection we find the account of the twentyfour images of Vishnu² along with the fundamental features of the famous deities of Brahmanical Pantheon viz, Brahma, Maheshvara, Gauri, Chandika, Sarasvati, Mahalakshmi and Divakara (Sun).3

Temple-architecture based on different types of Prasadas has also due consideration there. Thus the Purana gives enough material for the study of art and iconography like the Agni and the Matsya Puranas.

In the very first verse it glorifies both Shiva and Vishnu. Thus it exhibits religious harmony which is further reflected in the second verse where salutations are offered to Vishnu, Shiva. Ganadhipa (Ganehsa) and Sarasvati—the principal deities of Pauranika religion.

The religious system and life of the age of the Garuda Purana was sufficiently influenced by the Tantric practices based on the prominence of Mantras, Mudras, Mandalas and Nyasa etc. Sandhyopasana and Gayatrijapa as well as Atmadarshana based on the 'tenet' of the Bhagavad-Gita are also mentioned as important modes of worship.

<sup>1.</sup> Garuda P. I. 1.12.

<sup>2.</sup> Ibid., I. 45. 2-13.

<sup>3.</sup> Ibid., I. 45. 31-32.

Nastikas-Pashandas (hetorodox sects like Buddhists and Jains) are censured.

Vratas (vows) and Tirthas are also, as usual, mentioned there in. Among various sacred spots and Siddhakshetras, Konagiri, adorned by the great sun-temple, deserves special notice.

Similarly Ramagiryashrama also deserves special attention. There has been a great controversy about the identification of Ramagiri mentioned in the Meghaduta of the poet Kalidasa. According to the Garuda Purana, Ramagiryashrama was a celebrated tirtha. Kalidasa also mentions Ramagiryashrama (Ramagiryashrameshu...) in his Meghaduta and not Ramagiri. The Aparajita Prichchha places Ramagiryashrama in the Dandaka forest where from Sita was carried away by Ravana. Thus it must be near Panchavati—Nasika region. At Ellora—a sacred forest associated with Shivalaya and Ghushmeshvara jyotirlinga—in one of the caves we have Sita-nahani—a lady (Sita) standing near the tank just after taking her bath.

Thus, in short Garuda Purana is the symbol of Vishnu or Vishnu-Dharma. It also denotes Veda-sara—the essence of Veda Dharma transformed into Purana-Dharma in accordance with the 'exigence' of the age.

Though it refers to the Panchalakshanas viz. Sarga, Pratisarga, Vamsha, Vamshanucharita and Manvantaras, yet the Purana is primarily concerned with the preservation of the traditional values of Hindu culture and civilisation threatened by the Asuras and Daityas. It is a non-sectarian text stimulating political, social and religious harmony.

Dharma is identified with Vishnu (Dharmo hi Vishnuh) and Pashandas did not worship Vishnu. Hence there was Vaishnava movement to suppress such Nastikata and as a

<sup>1.</sup> Garuda P., I. 215. 35.

harmonious step Buddha was recognised as an incarnation of Vasudeva.

Let us conclude with remarks that such Vishnu-dharma based on the essence of Vedas is meant for the good of all:

धर्मदृढबद्धमूलो वेदस्कन्धः पुराणशाखाढचः । कृतुकुसुमो मोक्षफलः स जयति कल्पद्रमो विष्णुः ॥

Human life, a very rare gifty. bestowed upon a man is meant to perform his religious duties and social as well as political obligations (i. e. svadharma). Brahmanas were also exhorted to adhere to 'tapas' and 'tyaga' and not to the life of luxury:

जातीशतेन लभते किल मानुषत्वं तत्रापि दुर्लभतरं खलु भो द्विजत्वम् । यस्तन्न पालयति लालयतीन्द्रियाणि तस्यामृतं क्षरति हस्तगतं प्रमादात् ॥ <sup>2</sup> These Brahmanas were the leaders of a new movement which aimed at the happiness of all:

> सर्वेषां मङ्गलं भूयात्सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ॥

> > A. B. L. Awasthi

M. A., Ph. D., D. Litt.

Retd. Tagore Professor & Head of the Deptt. of Ancient Indian History, Culture & Archaeology University of Saugar, Saugar

<sup>1.</sup> Garuda P., II. 1.2

<sup>2.</sup> Ibid., II. 9.22

<sup>3.</sup> Ibid., II. 36.51



# श्रीगरुडमहापुराणम्

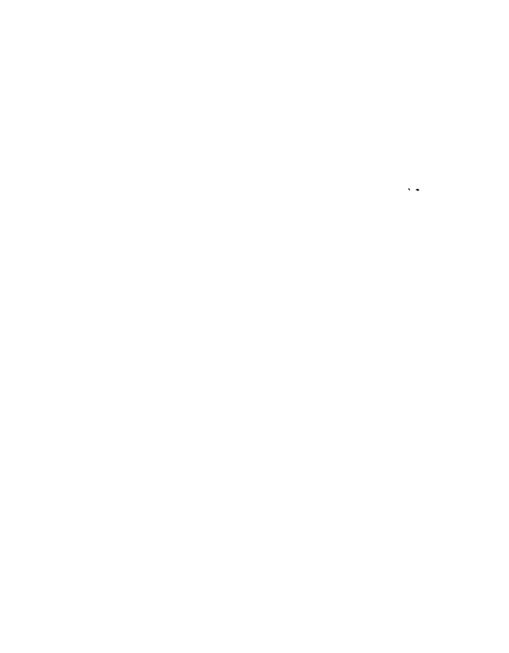

# श्रीगरुड़महापुराणस्थविषयानुक्रमः

| श्रध | यायः                  | विषयः प                          | ात्राङ्कः  | अध्य              | ायः                      | विषयः                        | पत्राङ्कः |
|------|-----------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| 8    | नैमिषारण्ये           | शौनकादिऋषीण                      | ri         | १४ :              | योगकथनम्                 |                              | 38        |
| •    | प्रश्नः, अवत          |                                  | ₹          |                   |                          | <b>घ्ननामस्तोत्रम्</b>       | २०        |
| ર    |                       | :, गरुड़पुराणोत्प <sup>ि</sup>   |            | १६                | विष्णुघ्यानं             | सूर्यार्च नञ्ज               | र६        |
|      | कथनञ्ज                | ,                                | ₹          |                   | सूर्यार्चनवि             |                              | २७        |
| ą    | पुराणकीर्चनं          | ोपक्रमः                          | Ę          | 26                | मृत्यु <b>ञ्ज</b> यार्चः | नम्                          | २८        |
|      |                       | ब्रह्मविष्णुरुद्रोत्पत्ति        | j=         |                   | प्राणेश्वरमन             |                              | २९        |
|      | कथनं, महत्त्          | तत्त्वसृष्टिः, तन्मात्र          | <b>[-</b>  |                   | शिवोक्तविवि              |                              | 30        |
|      |                       | गरिकसृष्टिः, मुख्य               |            | 28                | प <b>ञ्च</b> वक्त्रार्चः | नम्                          | ३१        |
|      | सृष्टिः, तिय्य        | क्स्रोतःसृष्टिः, ऊष              | <b>å</b> - |                   |                          | ञ्चतत्त्वदीद्गा च            |           |
|      | स्रोतःसृष्टिः,        | अनुप्रहसृष्टिः, कौम              | ⊓र-        | २३                | शिवार्चनवि               | घि:                          | ₹ ₹       |
|      |                       | वतुर्विधप्रजोत्पत्तिः            |            | २४ ३              | <b>गणेशा</b> दिपूज       | π                            | રૂપ       |
|      | असुरगणोत्य            | त्तिः, रात्र्युत्पत्तिः          | 7          | २५                | आसनपूजा                  |                              | ₹६        |
|      | देवगणोत्यत्ति         | ाः, यच्चरक्षोगन्धर्व             | -          | २६                | न्यासकथनम्               | Ţ                            | ३७        |
|      | मनुष्यपशुर्पा         | <mark>क्षेस</mark> रीसृपादीनामु- | •          | २७                | विषनाश्चनम               | न्त्रः                       | ₹10       |
|      | त्पत्तिकथनम्          |                                  | Ę          | r                 | गोपालपूजाव               | <b>हथनम्</b>                 | ३८        |
| ų    | सृष्टिविवरणा          | Ą                                | C          | Ł                 | श्रीधरपूजा               | <b>2</b> .                   | ३८        |
| Ę    | "                     |                                  | 3          | ३०                | श्रीधरपूजा प्र           | <b>कारान्तरेण</b>            | ३९        |
| ૭    | स्र्यादिपूजा          | कथनम्                            | १२         | <b>३१</b>         | विष्णुपू <b>जा</b> वि    | धिर्विष्णुस्तोत्र <b>ञ्च</b> | 88        |
| L    | विष्णुपूजावि          | <b>धिः</b>                       | १३         |                   | गञ्चतत्त्र <b>ा</b> र्च  |                              | ४३        |
|      | दीक्षाविधिः           |                                  | १४         | 27 1001 1000 1000 |                          | विधिः स्तोत्रञ्ज             | ४५        |
| ę o  | ल <b>द्</b> मीपू जावि | धिः                              | १५         |                   | <b>हयग्रीवपू</b> जा      |                              | ४६        |
|      | नवव्यूहार्चन          |                                  | १५         |                   |                          | ासादिकथनम्                   | ४९        |
| १२   | पूजाविधानम            | Į                                | १७         |                   | <b>स</b> न्ध्याविधिः     |                              | ४९        |
| १३   | वैष्णवपञ्जरस          | तोत्रम्                          | 38         | ३७ व              | गायत्रीमाहार             | म्यम्                        | 40        |
|      |                       |                                  |            |                   |                          |                              |           |

# [ २ ]

|             |                                  | त्राङ्कः   | अध         | यायः                | विषयः                                   | पत्राङ्कः  |
|-------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------------------|------------|
| ३⊏          | दुर्गापूजाविधिः                  | ५१         | ६१         | चन्द्रशुद्धिक       | थनम्                                    | <b>⊏</b> ७ |
|             | स्टर्यपृजाविधिः                  | ५२         | t          |                     | नां परिमाणं, ने                         | या-        |
|             | माहेश्वरीपृजाविविः               | 68         |            |                     | वाहफलं, चरा                             |            |
|             | मारणादिविविधमन्त्राः             | ५६         |            | लग्ने कर्त्तव्य     |                                         | 22         |
|             | शिवस्य पवित्रारोहणविधिः          | <b>ં</b> ફ | £ 3        | पुरुपलद्म्यां       | र्मालक्षणञ्च                            | ⊏९         |
| ४३          | हरेः पवित्रारोहणविधिः            | 1.1.       |            | स्त्रीलक्षणम्       | (4) · (1 1 44                           | °,0        |
| 88          | ब्रह्मध्यानम्                    | ६०         | ;          | सामुद्रिकशा         | स्रम                                    | و ه        |
|             | शालग्रामस्य उक्षणम्              | ६०         | ,          | -                   | न्यः<br>त्रं स्वरज्ञानञ्ज               | े.<br>९६   |
| ४६          | वान्तुवागविधिः तन्मानलक्षणञ्च    | ६२         | )          |                     | दि स्वरोदयशा                            |            |
|             | प्रासादल्ख्णम्                   | ६३         |            |                     | थनं तत्र वज्रपरी                        | -          |
| 15          | संक्षेपेण सर्वदेवप्रतिष्ठाकथनम्  | ६६         |            | मुक्तापरीक्षा       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 808        |
| 89          | अष्टाङ्गयोगकथनम्                 | 30 .       |            | पद्मराग गरी च       | <b>स</b>                                | 20%        |
|             | नित्यिकयाऽशौचकथनम्               | હર         |            | मरकनपरीक्ष          | •                                       | 900        |
|             | दानधर्मकथनम्                     | હક્        | ७२         | इन्द्रनीलपरी        | <b>क्षा</b>                             | 306        |
| ५३          | प्रायश्चित्तविधिः                | <u> </u>   | ७३         | वेदूर्यपरीक्ष       | ī                                       | 509        |
|             | पद्माप्टनिषे: फलम्               | હદ         |            | पुष्परागपरी         |                                         | १११        |
| άX          | सप्तद्वीपीत्यत्तिकथनं वंशवर्णनः  | इ ७९       | 94         | कर्केननपरीक्ष       | <b>ब</b>                                | 355        |
| ધ્ધ         | वर्षवर्गनं कुलपर्वनकीर्त्तनञ्ज   | 60         | હદ્દ       | भीष्मकपरीय          | बा                                      | ११२        |
| ५६          | अश्वद्वीपादिवर्णनम्              | 68         | ७७         | पुलकपरीक्ष          | ſ                                       | 555        |
| <b>બ્</b> છ | पातालनरकादिकीर्त्तनम्            | ८२         | 30         | <b>रुधिरा</b> ख्यरद | परीचा                                   | ११३        |
| 45          | सूर्य्वयुहक्षयनम्                | द्ध        | •          | स्फटिकपरीह          | •                                       | ११३        |
| ५०          | ज्योतिषशास्त्रकथनं, तत्र नक्षत्र | •          | 60         | विद्रुमपरीक्ष       | T                                       | ११३        |
|             | देवताकथनं, थोगिनीहिथति           | -          | <b>⊏</b> १ | तीर्थमाहात्य        | यम्                                     | 22%        |
|             | निर्णय , सिद्धियोगः, अमृतयोग     | . (X       | ८२         | गयामाहात्स          | <b>यम्</b>                              | ११५        |
| Ę٥          | उदोतिषशास्त्रवर्णनं, तत्र दशा    | -          | <b>⊏</b> ₹ | गयामाहात्म          | वं तीर्थमाहात्म्य                       | अ ११६      |
|             | कथन, दशाफलं, यात्राय             | İ          | 68         | गयामाहात्म          | यं, नीर्थमाहार                          | म्यं       |
|             | ग्रभाग्रभकथनम्                   | ದಕ್ಕ       |            | तीर्थे कर्नव        | य <b>ञ्च</b>                            | 220        |

| <b>ग्र</b> घ्यायः | विषयः                        | पत्राङ्कः   | श्रध्यायः     | विषयः                        | पत्राङ्कः          |
|-------------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|--------------------|
| ८५ गयायां         | पिण्डदानफलं,                 | ात्र ।      | १०६ प्रेत     | ाशौचकथनम्                    | १५१                |
| स्नानफ            |                              | १२२         | १०७ पर        | शरोक्तधर्मकीर्त्तनम्         | <b>१</b> ५२        |
| ८६ गयामाह         | हात्म्यं, तत्र पिएडद         | ान-         |               | ति <b>सारकथनम्</b>           | १५४                |
| फलं, ग            | ादाधरार्चनफलं ती             | र्थ-        | १०९           | "                            | وبربر              |
| माहात्म्य         |                              | १२३         | ११०           | <b>,</b> ,,                  | १५८                |
| ८७ मन्बन्त        | रकथनम्                       | १२४         |               | तिसारः, तत्र राह्यं भृ       |                    |
| ८८ पित्राख्य      | nनं, <b>इ</b> चेराख्यानं रि  | पेतृ-       |               | ब्ब ल्ल्णकथनम्               | <b>१५९</b>         |
| स्तोत्रञ्च        | ſ                            | १२७         | ११२           | "                            | १६१<br>१६२         |
| ८९ पित्राख्य      |                              | १२९         | ११२ ना<br>११४ | ति <b>कथनम्</b>              | १६२<br><b>१</b> ६५ |
| 80                | 11.1.7                       | १३३         | ११५           | >>                           | १६९                |
| ्र इरिध्या        | नम                           | १३३         | 1             | ः<br>ध्यादिव्रतक <b>यनम्</b> | १७३                |
| ९२ विष्णुः        |                              | १३४         | í             | नङ्गत्रयोदशीव्रतम्           | १७३                |
| ९३ वर्णधर         |                              | १३५         | 1             | खण्ड <b>द्वादशीव्रतम्</b>    | १७४                |
| 98                |                              | १३६         | 1             | गस्त्याच्येवतम्              | १७५                |
| ९५ गृहस्थ         | वर्मनिर्णयः                  | १३७         |               | भातृतीयाव्रतम्               | १७५                |
| ९६ गृहस्था        | नां कर्त्तव्यकर्मकथ          | नं          | १२१ च         | ातुर्मास्यवत <b>म्</b>       | १७६                |
| सङ्करज            | गत्युत्पत्तिवर्णन <b>ञ्च</b> | १३९         | १२२ म         | ासोपवासास्य <b>व</b> तम्     | १७६                |
| ९७ द्रव्यशु       | द्धि:                        | <b>१</b> ४२ | १२३ म         | ोष्मपञ्चकादिव्रतम्           | <b>१</b> ७७        |
| ६८ दानध           | र्मकथनम्                     | १४२         | १२४ हि        | ग्वरात्रिव्रत <b>म्</b>      | 33                 |
| ९९ श्राद्धवि      | विधः                         | १४३         | १२५ ए         | कादशोमा <b>हात्म्यम्</b>     | १७८                |
| १०० विन           | ायकोप <b>स्</b> ष्टलक्षणम्   | १४५         | १२६ स         | क्तिमुक्तिकरपूजाविधि         | : १७९              |
| १०१ ग्रहय         | ागः                          | १४६         | १२७ ए         | कादशीमाहात्म्यम्             | >>                 |
| १०२ वान           | प्रस्थाश्रमकोर्तनम्          | १४६         | 1             | विधव्रतकथनम्                 | १⊏०                |
| १०३ भिन्तु        | <b>ुकाश्रमकोर्तनम्</b>       | <b>१</b> ४७ | · ·           | ष्टोद्धरणपञ्चमीव्रतम्        | ₹ <b>८१</b>        |
| १०४ नरक           | भोगान्ते पापिनां             | फल-         |               | ।तम्यादिव्रतम्               | १८३                |
| कथ                |                              | १४७         | ,             | ोहिण्यष्टमी <b>व्रतम्</b>    | १८४                |
| १०५ माय           | श्चित्तविवेकः                | १४८         | १३२ इ         | <b>धाष्ट्रमीवतम्</b>         | १८५                |

| <b>अ</b> घ्यायः  | विषयः                           | पत्राहुः | अध्य          | ायः                 | विषयः                        | पत्राङ्कः     |
|------------------|---------------------------------|----------|---------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| १३३ अशोक         | ष्टिमीव्रतं महानव               | मी-      | १५५           | <b>मदा</b> त्यया    | दिनिदानम्                    | <b>२</b> १५   |
|                  | <b>ब्रतञ्च</b>                  | १८६      |               | अर्थोनिदा           |                              | २१७           |
| १३४ महानव        | मीपूजाविधिः                     | १८७      | १५७           | अतीसार्र            | नेदानं ग्रहणी                | ने-           |
| १३५ वीरनवर       | मी <mark>व्रतं, दमनास्</mark> य | ानव-     |               | दानञ्च              |                              | २१९           |
|                  | दिग्दशमीव्रतञ्च                 | 366      | १५८           | मुत्राधातम्         | ्त्रकृच्छ्र <b>निदान</b>     | म् २२१        |
| १३६ अवणद्वा      | दशीव्रतम्                       | 366      |               | प्रमेहनिदा          |                              | <b>. २</b> २३ |
| १३७ मदनत्रयं     | ोदशीव्रतं, चतुर्द               | •        |               |                     | मनिदानम्                     | २२४           |
| <b>स्</b> यष्टमी | वितं, घामव्रतं च                | ार-      | 1             | उदरनिदा             |                              | २२७           |
| व्रतञ्च          | •                               | १८९      | 1             | पाण्डुशोथ           | •                            | २२९           |
| १३८ सुर्य्यवंश   | कीर्चनम्                        | १९०      |               | विसर्पादिवि         |                              | १३१           |
| १३९ चन्द्रवंश    | कोर्त्तनम्                      | १९३      |               | कुष्ठरोगनि          |                              | २३२           |
| <b>\$</b> 80.    |                                 | १९६      | १६५           | ्र<br>क्रिमिनिदा    | नम्                          | २३३           |
| १४१ राजवंश       | वर्णनम्                         | १९७      |               | वातव्याधि           | •                            | २३४           |
| १४२ हरेखता       | रकथनं, पतिव्रता                 | मा-      | 1             | वातरक्तनि           | •                            | २३६           |
| हात्म्यं         | सीतामाहात्म्यञ्च                | १९८      |               | चिकित्सार           | -                            | • • •         |
| १४३ रामायण       | वर्ष्णनम्                       | १९९      |               | सूत्रस्थान          |                              | २३९           |
| १४४ इरिवंशक      |                                 | २०२      | १६९           | अनुपानावि           | इविधिकथनम्                   | २४१           |
| १४५ महाभारत      | तवर्णनम्                        | ,,       | <b>१</b> ७० : | ज्वरचिकित           | सा                           | २४४           |
| १४६ आयुर्वेदः    | , तत्र <b>सर्व</b> रोग-         | -        | १७१ :         | नाङीव्रणश्          | लभग <mark>न्दरकुष्</mark> ठा | दे-           |
| निदान            |                                 | २०४      |               | चिकित्सा            |                              | २४७           |
| १४७ ज्वरनिदा     | नम्                             | २०५      | १७२३          | ब्रीरोगचि           | केत्सा                       | <b>२</b> ५१   |
| १४८ रक्तपित्तनि  | नेदानम्                         | २०९      | १७३ व         | गोगसारादि           | (कथनं द्रब्दगुण              | Ţ-            |
| १४९ कासनिदा      | ानम्                            | २१०      |               | निर्णयश्च           |                              | २५२           |
| १५० श्वासरोग     | निदानम्                         | २११      | \$ 40\$       | वृततेला <b>दि</b> व | <b>ज्यनम्</b>                | २५४           |
| १५१ हिकानिद      | तनम्                            | ११२      | १७५           | -<br>चेकित्सायां    | ं नानायोगादि                 | ; <b>-</b>    |
| १५२ यद्मानिव     | रानम्                           | २१३      |               | कथनम्               |                              | २५५           |
| १५३ अरोचकनि      |                                 | 288      | १७६ वि        | वेविषौषधि           | i <b>:</b>                   | २५६           |
| १५४ हृद्रोगनिव   | रानं तृष्णानिदान                | 浑 "      | १७७           | "                   |                              | <b>२</b> ५७   |

# [ ¥ ] 7

| श्चध्यायः      | विषयः                  | पत्राङ्कः । | ऋध्या | यः विभयः                       | पत्राङ्कः    |
|----------------|------------------------|-------------|-------|--------------------------------|--------------|
| १७८ वशीक       | रण-                    | २०४         | "     | <b>२</b> ९५                    |              |
| मुचार          | रनञ्च                  | २६१         | २०५ र | <b>धदाचारंकथनम्</b>            | २९६          |
| १७९ विविधौ     | षिधः                   | २६३         | २०६   | ह्नानविधिः                     | ३०३          |
| १८०            | ,,                     | २६४         | २०७   | तर्पगविधिः                     | ३०६          |
|                | ,,                     | २६४         | २०⊏   | वैश्वदेवहोमवि <b>घानम्</b>     | ३०७          |
| १⊏२ विविधौ     | षिधः, वशीकरणग          | म् २६५      | २०९   | सन्ध्याविधिः                   | ३०८          |
| १८३ विविधौ     | षिः                    | २६६         | २१०   | श्राद्धविघानम्                 | \$09         |
| १८४ ,          | ,,                     | २६८         | २११   | नित्यश्राद्धविधिः              | ३१४          |
| १८५ विविधी     | षिधः वशीकरणः           | ३ २६९       | २१२   | सपिण्डीकरणम्                   | ३१५          |
| १८६ विविधौ     | षिधिः                  | २७१         | २१३   | धर्मसारकथनम्                   | ३१७          |
| १८७            | "                      | २७२         | २१४   | पति <b>संक</b> मः प्रायश्चित्त | विधानञ्च ३१८ |
| १८८            | "                      | २७३         | २१५   | युगधर्मकथनम्                   | ३२१          |
| १८९            | "                      | २७४         | २१६   | नैमित्तिकप्रलय <b>कथन</b>      | म् ३२३       |
| १९०            | "                      | २७४         | २१७   | पापपरिणामकथन <mark>म्</mark>   | ३२४          |
| १९१ विषहरै     | षिधः                   | २७६         | २१८   | अष्टाङ्गयोगकथनम्               | ३२५          |
| १९२ विविध      | ोषधिः                  | २७७         | २१९   | विष्णुभक्तिकीर्तनम्            | ३२७          |
| १९३            | ,,                     | २७९         | २२०   | नारायणभक्ति <mark>कथन</mark> म | र् ३२९       |
| १९४ रोगनाः     | शनवैष्णवकवचम्          | २८०         | २२१   | विष्णुपूजादिकथन म              | ( ३३०        |
| १९५ सर्वका     | मद्विद्याकथनम्         | २८२         | }     | विष्णुमाहात्म्यकथन             |              |
| १९६ विष्णुघ    | र्माख्यविद्याकथनम      | रू २८३      | 1     | <b>नृसिंह</b> स्तोत्रम्        | ३३३          |
| १९७ गारहर      | पन्त्रकथनम्            | २८३         | २२४   | कुलामृतकथनम्                   | ३३४          |
| १९८ त्रेपुरम   | न्त्रकथनम्             | २८६         | २२५   | मृत्य्वष्टकस्तोत्रम्           | ३३६          |
| १९९ प्रश्नाङ्क | चुड़ामणिः              | २८७         | २२६   | अच्युतस्तोत्रम्                | ३३६          |
| २०० वायुज      | य:                     | २८८         | २२७   | वेद्रान्तसांख्यसि-             |              |
| २०१ अश्वायु    | <b>वें दशास्त्र</b> म् | २८९         |       | दान्तब <b>हाज्ञानम्</b>        | ३३९          |
| २०२ ओषर्घ      | ोनां नामकथनम्          | <b>२९१</b>  | २२८   | आत्म ज्ञानकथनम्                | ३४२          |
| २०३ व्याकर     | (णकथनम्                | २९४         | २२६   | गीता <b>रा</b> रः              | ₹ <b>४</b> ₹ |

# श्रीगरुडमहापुराणोत्तरखण्डः ( प्रेतकल्पः )

| <b>अ</b> हर | यायः विषयः                                                                                         | पत्राङ्कः                      | श्रध           | यायः                                     | विषयः                                                           | पत्राङ्कः          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| * 7 7       | धर्मकथनम्<br>जन्मान्तरीणगतिकथनम्<br>दानादिफलकथनम्<br>दानादिफलवर्णनं, और<br>कीक्रियाकथनं दृषीत्सर्ग | ३४५<br>( ३४६<br>३४७<br>वंदैहि- | २०<br>२१<br>२२ | प्रेतसौख्यक<br>प्रेतसौख्यक<br>स्थाननिर्ण | रदानम्<br>रदानं, शारीरिक्<br>यश्चतुर्विषशरीर३<br>उत्पत्तिकथनञ्च | ३८१<br>क-<br>ब ३८३ |
| ६           | और्ध्वदैहिककर्मादिसस्य<br>यमलोकवर्णनं यममार्गद                                                     | कथनञ्च ३५५                     | २४             | धर्माधर्मलः<br>कथनं मृत्ये               | क्षणं, प्रेतत्वमुत्ति<br>रिनन्तरक्रियाकथ                        | ह-<br>।नञ्च ३८९    |
| l           | श्रवणगणचरित्रवर्णनम्<br>प्रेतोद्देशेन विवधदानाति<br>यमस्य वैभवकीर्त्तनं,                           | देफलम् <b>३५</b> ९<br>यमपुर-   | २६             | हात्म्यं वि                              | म्<br>म्यं, अनशनव्रतम्<br>विधदानफलञ्च<br>ान-वर्द्धनीदानफ        | ३९४                |
|             | वर्णनं, चित्रगुतपुरवर्णन्<br>लोकगमनकथनञ्च<br>प्रेतपीडावर्णनम्                                      | <b>३६</b> १<br><b>३६</b> २     |                | कृष्णनामस्<br>माहात्म्यं,तु              | ग <b>हा</b> त्म्यं, हरिना<br>पुलसीमाहात्म्यं,व                  | म-<br>ज्या         |
|             | प्रेतानां स्वरूपिचहवर्णः<br>चरितवर्णनञ्च<br>प्रेतत्वप्राप्तेः कारणं तेष्<br>रविहारादिवर्णनञ्च      | ३६४                            |                | दिदानमाह<br>अशौचविश                      | म्यं वापीकूपतड़<br>हाल्यञ्ज<br>धेकथनम्                          | ३९७<br>३९९         |
| १४          | मृत्योः कारणवर्णनम्<br>अशौचकथनं, प्रेतकृत्यव<br>प्रेतकृत्यवर्णनं पुत्रनिर्णय                       | ३६९<br>व्यनञ्ज ३७०             |                | यादिकथन<br>भूमिस्वर्णगं                  | ोप्रभृतिदान <b>फ</b> लं                                         | 800                |
| १७          | सपिराडीकरणकथनं, श्र<br>कथनं माहात्म्यञ्च<br>प्रेतत्वप्राप्तेः प्रेतत्वमुक्तेः व                    | ३७३<br>हारणम् ३७६              | <b>३३</b>      |                                          |                                                                 | 808<br>80\$        |
|             | प्रेतत्वमोचनार्यं घटादिः<br>फलम्<br>पुत्रोत्पादनफलं, घर्मकः<br>मुक्तेः कारणकथनञ्च                  | ₹७९                            |                | वैतरणीप्रम<br>हात्म्यं,                  | ाणकथनं, वैतरण<br>विविधपापफलव<br>सरणफल <b>ञ्च</b>                | तिमा-              |

इति **विषयानुक्रमः**।

# श्रीहरिः

# श्रीऋष्णद्रेपायनव्यासमहामुनिप्रणीतं

# श्रीगरुडमहापुराणम्

# पूर्वाद्धम्

# प्रथमोऽष्यायः

अजमजरमनन्तं ज्ञानरूपं महान्तं शिवममलमनादिं भूतदेहादिहीनम् ।
सकलकरणहीनं सर्वभूतिस्थितं तं हरिममलममायं सर्वगं वन्द एकम् ॥१॥
नमस्यामि हरिं रुद्रं ब्रह्माणञ्च गणाधिपम् । देवीं सरस्वतीञ्चेव मनोवाक्कर्मभिः सदा ॥२॥
सूतं पौराणिकं शान्तं सर्वशास्त्रविशारदम् । विष्णुभक्तं महात्मानं नैमिषारण्यमागतम् ॥३॥
तीर्थयात्राप्रसङ्गेन उपविष्टं शुभासने । ध्यायन्तं विष्णुमनघं तमभ्यन्यांस्तुवन् कविम्॥४॥
शौनकाद्या महाभागा नैमिषीयास्तपोधनाः । सुनयो रविसङ्काशाः शान्ता यञ्चपरायणाः ॥५॥

# ऋषय ऊचुः

स्त जानासि सर्वं त्वं प्रच्छामस्त्वामतो वयम्। देवतानां हि को देव ईश्वरः पूज्य एव कः ॥६॥ को ध्येयः को जगत्स्रष्टा जगत्पाति च हन्ति कः। कस्मात् प्रवर्त्तते धर्मो दुष्टहन्ता च कः स्मृतः॥ तस्य देवस्य कि रूपं जगत्सर्गः कथं मतः। कैर्व्रतैः स तु तुष्टः स्यात् केन योगेन वाप्यते ॥८॥ अवताराश्च के तस्य कथं वंद्यादिसम्भवः। वर्णाश्रमादिधर्माणां कः पाता कः प्रवर्त्तकः ॥६॥ एतत्सर्वं तथाऽन्यज्ञ बृहि सूत महामते। नारायणकथाः सर्वाः कथयास्माकमुत्तमाः॥१०।

# सूत स्वाच

पुराणं गारुइं वद्देये सारं विष्णुकथाश्रयम् । गरुइोक्तं कश्यपाय पुरा व्यासाच्छ्रतं मया ॥११॥ एको नारायणो देवो देवानामीश्वरेश्वरः। परमात्मा परं ब्रह्म जन्माद्यस्य यतो भवेत् ॥१२॥ जगतो रच्चणार्थीय वासुदेवोऽजरोऽमरः। स कुमारादिरूपेण अवतारान् करोत्यजः॥१३॥ हरिः स प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः । चचार दुश्चरं ब्रह्मन् ब्रह्मचर्यमखिरडतम् ॥१४॥ द्वितीयं तु भवायास्य रसातल्यातां महीम् । उद्धरिष्यन्नुपादत्ते यज्ञेशः शौकरं वपुः ॥१५॥ तृतीयमृषिसर्गं तु देवर्षित्वमुपेत्य सः। तन्त्रं सात्वतमाचष्टे नैष्कम्यं कर्मणां यतः॥१६॥ नरनारायणो भूत्वा तुर्ये तेषे तपो हरिः। धर्मसंरत्तणार्थाय पूजितः स सुरासुरैः॥१७॥ पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविद्भुतम् । प्रोवाच सूरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम् ॥१८॥ षष्ठमत्रेरपत्यत्वं दत्तः प्राप्तोऽनस्यया । आन्वीक्षिकीमलकीय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् ॥१६॥ ततः सप्तम आकृत्यां रुचेर्यज्ञोऽम्यजायत । सत्यामात्यैः सुरगर्णैर्यष्ट्वा स्वायम्भुवान्तरे ॥२०॥ अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः। दर्शयन्वर्त्म नारीणां सर्वाश्रमनमस्कृतम् ॥२१॥ ऋषिमिर्याचितो मेजे नवमं पार्थिवं वपुः । दुग्धैर्महौषधैर्विप्रास्तेन संजीविताः प्रजाः ॥२२॥ रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषान्तरसंग्नवे । नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्वैवस्वतं मनुम् ॥२३॥ सुरासुराणामुद्धि मध्नतां मन्दराचलम् । दघ्ने कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विसुः ॥२४॥ धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च। आप्याययत् सुरानन्यान्मोहिन्या मोहयन्स्त्रिया ॥ चतुर्दशे नारसिंहं चैत्य दैत्येन्द्रमूर्जितम् । ददार करजैक्ग्रेरेरकां पञ्चदशं वामनको मूत्वाऽगादघ्वरं बले: । पादत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिविष्टपम् ॥२७॥ अवतारे षोडद्यमे पश्यन्ब्रह्मद्रहो नृपान् । त्रिःसप्तकृत्वः कुपितो नि.स्त्रामकरोन्महीम् ॥२८॥ ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराश्चरात् । चक्रे वदतरोः शाखां दृष्टा पुंसोऽल्पमेघसः ॥२९॥ मुरकार्यचिकीर्षया । समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे कार्याग्यतः परम् ॥३०॥ एकोनविंदां विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी। रामकृष्णाविति भुवो भगवानहरद्भरम् ॥३१॥ त्ततः कलेस्तु सन्ध्यान्तेसम्मोहाय सुरिद्षाम् । बुद्धो नाम्ना जिनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥३२॥ अय सोऽष्टमसन्ध्यायां नष्टपायेषु राजसु । मविता विष्णुयशसो नाम्ना कल्की जगत्पतिः ॥ अवतारा ह्यसस्येया हरेः सत्त्रनिधेर्द्वजाः। मनुवेदविदो ह्याद्याः सर्वे विष्णुकलाः स्मृताः॥ तस्मात्सर्गादयो जाताः संपूच्याश्च व्रतादिना । अष्टौ श्लोकसहस्राणि तथा चाष्टौ शतानि च ॥
पुराणं गारुइं व्यासः पुराऽसौ माऽववीदिदम् ॥३५॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

# श्रीगरुड़महापुराणम्। भ० २

# द्वितीयोऽध्यायः

## ऋषय ऊचुः

कयं व्यासेन कथितं पुराणं गारुइं तव । एतत्सर्वं समास्याहि परं विष्णुकथाश्रयम् ॥१॥ सृत उवाच ।

अहं हि मुनिभिः सार्द्धं गतो वदरिकाश्रमम् । तत्र दृशे मया व्यासो व्यायमानः परेश्वरम् ॥ तं प्रणम्योपविष्टोऽहं पृथ्वान्हि मुनीश्वरम् ॥२॥

## सूत उवाच

व्यास ब्रूहि हरे रूपं जगत्सर्गादिकं ततः । मन्ये ध्यायसि तं यस्मात्तस्माजानासि तं विभुम् ॥३॥ एवं पृण्णे यथा प्राह तथा विष्रा नियोधत ॥४॥

#### व्यास उवाच

शृणु सूत प्रवद्यामि पुराणं गारुइं तव । सह नारददक्षाद्यैर्वह्या मामुक्तवान्यथा ॥५॥ सूत खाच

दच्चनारदमुख्यैस्तु युक्तं त्या कथमुक्तवान् । ब्रह्मा श्रीगारुइं पुण्यं पुराणं सारवाचकम् ॥६॥ व्यास चवाच

अहं हि नारदो दक्षो भृग्वाद्याः प्रणिपत्य तम् । सारं ब्रूहीति पप्रच्छुर्बक्षाणं ब्रह्मलोकगम् ॥७॥ ब्रह्मोनाच

पुराणं गारुडं सारं पुरा रुद्रश्च मां यथा । सुरैः सहाब्रजीद्विष्णुस्तथाऽहं व्यास विन्म ते ॥८॥ व्यास रवाच

कथं बद्रं सुरैः सार्द्धमत्रवीद्वा हरिः पुरा। पुराणं गारुः सारं त्रूहि त्रह्मन् महार्थकम् ॥९॥ त्रह्मोवाच

अहं गतोऽद्रिकैलासिमन्द्राचैर्देवतैः सह । तत्र दृष्टो मया रुद्रो ध्यायमानः परं पदम् ॥१०॥ पृष्टो नमस्कृतः कं त्वं देवं ध्यायसि शङ्कर ! त्वत्तो नान्यं परं देवं जानामि ब्रृहि मां ततः ॥ सारात् सारतरं तत्त्वं श्रोतुकामः सुरैः सह ॥ ११॥

# रुद्र उवाच

अहं ध्यायामि तं विष्णुं परमात्मानमीश्वरम् । सर्वदं सर्वगं सर्वं सर्वप्राणिहृदि स्थितम् ॥१२॥ भस्मोद्भूलितदेहस्त जटामण्डलमण्डितः । विष्णोराराधनार्थं मे व्रतचर्या पितामह ॥ १३॥ तमेव गत्वापृच्छामः सारं यं चिन्तयाम्यहम् । विष्णुं जिष्णुं पद्मनामं हरिं देहविवर्जितम् ॥१४॥ शुचि शुचिपदं हंसं तत्पदं परमेश्वरम् । युक्त्वा सर्वात्मनात्मानं तं देवं चिन्तयाम्यहम् ॥१५॥ यस्मिन्विश्वानि भूतानि तिष्ठन्ति च विश्वन्ति च । गुणभूतानि भूतेशे सुत्रे मणिगणा इव ॥१६॥ सहस्राद्धं सहस्राङ्घं सहस्रोहं वराननम् । अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठञ्च स्थवीयसाम् ॥ गरीयसां गरिष्ठञ्च श्रेष्ठञ्च श्रेयसामपि ॥१७॥

यं वाक्येष्वनुत्राक्येषु निषत्स्पनिषत्सु च। ग्रणन्ति सत्यकर्माणं सत्यं सत्येषु सामसु ॥१८॥ पुराणपुरुषः प्रोक्तो ब्रह्मा प्रोक्तो द्विजातिषु । क्षये सङ्कर्षणः प्रोक्तस्तमुपास्यसुपास्महे ॥१६॥ यस्मिन्लोकाः स्फुरन्तीमे जलेषु शकुलोयथा। श्रृतमेकाक्षरं ब्रह्म यत्तत्सदसतः परम् ॥ अर्चयन्ति च यं देवा यक्षराजसपन्नगाः ॥२०॥

यस्याग्निरास्यं द्यौर्मूर्द्धां लं नाभिश्चरणौक्षितिः। चन्द्रादित्यौ च नयने तं देवं चिन्तयाम्यहम् ॥२१॥ यस्य त्रिलोको जठरे यस्य काष्ठाश्च बाहवः। यस्योच्छ्वासश्च पवनः तं देवं चिन्तयाम्यहम् ॥२॥ यस्य केशेषु जीमृता नद्यः सर्वाङ्गसन्धिषु। कुक्षौ समुद्राश्चत्वारस्तं देवं चिन्तयाम्यहम् ॥२॥ परः कालात्परो यज्ञात्परः सदसतश्च यः। अनादिरादिर्विश्वस्य तं देवं चिन्तयाम्यहम् ॥२॥ मनसश्चन्द्रमा यस्य चक्षुषोश्च दिवाकरः। मुखादिग्नश्च संजज्ञे तं देवं चिन्तयाम्यहम् ॥२॥ पद्मथां यस्य क्षितिर्जाता श्रोत्राम्याञ्च तथा दिशः। मूर्द्धभागाद्दिवं यस्य तं देवं चिन्तयाम्यहम् ॥ सर्थ सर्थश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचिरतं यस्मात्तं देवं चिन्तयाम्यहम् ॥ र७॥ यं ध्यायाम्यहमेतस्माद् ब्रजामः सारमीद्वितुम् ॥ २०॥

## ब्रह्मोवाच

इत्युक्तोऽहं पुरा रुद्र श्वेतद्वीपनिवासिनम्। स्तुत्वा प्रणम्य तं विष्णुं श्रोतुकामाः किल स्थिराः ॥२९॥ अस्माकं मध्यतो रुद्र उवाच परमेश्वरम् । सारात्सारतरं विष्णुं पृष्टवांस्तं प्रणम्य वै ॥३०॥

ब्रह्मोवाच

यथापृच्छिसि मां व्यासस्तथासौ भगवान्भवः । पप्रच्छ विष्णुं देवाद्यैः शृण्वतो मम वै सह ॥३१॥

#### रुद्र खवाच

हरे कथय देवेश देवदेवः क ईश्वरः । को ध्येयः कश्च वै पूज्यः कैर्व्रतैस्तुष्यते परः ॥३२॥ कैर्धमें: कैश्च नियमैः कया वा धर्मपूज्या । केनाचारेण तुष्टः स्यात्कि तद्रपञ्च तस्य व ॥३२॥ कस्मादेवाजगजातं जगत्पालयते च कः । कीदृशैरवतारैश्च किस्मन्याति लयं जगत् ॥३४॥ सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । कस्मादेवात्प्रवर्त्तन्ते किस्मन्नेतत्प्रतिष्ठितम् ॥ एतत्सर्वं हरे बृहि ः स्वान्यदिष किञ्चन ॥३५॥

परमेश्वरमाहालयं युक्तयोगादिकं तथा । (याऽष्टादशविद्याश्च हरी रुद्रं ततोऽज्ञवीत् ॥३६॥

# श्रीगरुइमहापुराग्यम्। ५० २

# हरिरुवाच

शृणु रुद्र प्रवच्यामि ब्रह्मणा च सुरैः सह । अहं हि देवो देवानां सर्वलोकेक्वरेश्वरः ॥३०॥ अहं ध्येयश्च पूज्यश्चरतुत्योऽहं स्तुतिभिः सुरैः । अहं हि पूजितो रुद्र ददामि परमां गतिम् ॥३८॥ नियमेश्च व्रतेस्तुष्ट आचारेण च मानवैः । जगित्थितेरहं बीजं जगत्कर्त्ता त्वहं शिव ॥३६॥ दुष्टनिग्रहकर्त्ता हि धर्मगोप्ता त्वहं हर । अवतारैश्च मत्स्यादौः पालयाम्यित्वलं जगत् ॥४०॥ अहं मन्त्राश्च मन्त्रार्थः पूजाध्यानपरो ह्यहम् । स्वर्गादोनाञ्च कर्त्ताऽहं स्वर्गादोन्यहमेव च ॥४१॥ ज्ञाताश्रोता तथा मन्ता वक्तावक्तव्यमेव च । सर्वः सर्वात्मको देवो भुक्तिमुक्तिकरः परः ॥४२॥ ध्यानं पूजोपहारोऽहं मगडलान्यहमेव च । इतिहासान्यहं रुद्र सर्वदेवो ह्यहं शिव ॥४३॥ सर्वज्ञानान्यहं शम्भो ब्रह्मात्माहमहं शिव । अहं ब्रह्मा सर्वलोकः सर्वदेवात्मको ह्यहम् ॥४४॥ अहं साक्षात्सदाचारोधमीऽहं वैष्णवो ह्यहम् । वर्णाश्रमास्तथा चाहं तद्वमीऽहं पुरातनः ॥४५॥ यमोऽहं नियमो रुद्र ब्रतानि विविधानि च । अहं सूर्यस्तथा चन्द्रो मञ्जलादीन्यहं तथा ॥४६॥ पुरा मां गरुडः पक्षी तपसाऽऽराधयद्भवि । तुष्ट ऊचे वरं ब्र्हि मत्तो वव्रे वरं स च ॥४०॥

### गरङ्ख्याच

मम माता च विनता नागैर्दासीकृता हरे । यथाहं दैवतान्जित्वा चामृतं ह्यानयामि तत् ॥४८॥ दास्याद्विमोच्चिष्यामि यथाहं वाहनस्तव । महाबलो महावीर्यः सर्वज्ञो नागदारणः ॥ पुराणसंहिताकर्त्तो यथाऽहं स्यां तथा कुरु ॥४९॥

# विष्णुरुवाच

यथा त्वयोक्तं गरुइ तथा सर्वं भविष्यति । नागदास्यानमातरं त्वं विनतां मोक्षयिष्यसि॥५०॥ देवादीन्सकलान्जित्वाचामृतं ह्यानियिष्यसि। महावलो वाइनस्त्वं भविष्यसि विषार्दनः ॥५१॥ पुराणं मत्प्रसादाच मम माहात्म्यवाचकम् । यदुक्तं मत्त्वरूपञ्च तव चाविभविष्यति ॥५२॥ गारुइं तव नाम्नातल्लोके स्याति गमिष्यति । यथाऽइं देवदेवानां श्रीः स्याता विनत।सुत ॥

# तथा स्याति पुराणेषु गारु गरु गरु व्यति ॥५३॥

यथाइं कीर्त्तनीयोऽय तथा त्वं गरुड़ात्मना। मां ध्यात्वा पक्षिमुख्येदं पुराणं गद गारुड़म् ॥५४॥ इत्युक्तो गरुड़ो रद्ध कश्यपायाह पृच्छते। कश्यपो गारुड़ं श्रुत्वा हृद्धं दग्धमजीवयत् ॥५५॥ स्वयञ्चान्यमना भूत्वा विद्ययाऽन्यान्यजीवयत्। यक्षि ॐ उं स्वाहा जापी विद्येयं गारुड़ी परा॥

गरुड़ोक्तं गारुड़ं हि शृणु रुद्र महात्मकम् ॥ ५६ ॥ इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रश्नाध्यायो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

# श्रीगरङ्गहापुराणम् । अ० ४

8

# तृतीयोऽध्यायः

## सूत उवाच

इति रहान्जजो विष्णोः शुश्राव ब्रह्मणो मुनिः । व्यासो व्यासादहं वक्ष्येऽहं ते शौनक नैमिषे ॥ मुनीनां श्रुण्वतां मध्ये सर्गाद्यं देवपूजनम् । तीर्थं भुवनकोषञ्च मन्वन्तरिमहोच्यते ॥ २ ॥ वर्णाश्रमादिषमांश्र दानराज्यादिषमंकाः । व्यवहारो व्रतं वंशा वैद्यकं सिनदानकम् ॥ ३ ॥ अङ्गानि प्रलयो धर्मकामार्थशानमुत्तमम् । सप्रयञ्चं निष्प्रपञ्चं कृतं विष्णोर्निगद्यते ॥ पुराणे गादहे सर्वं गदहो भगवानथ ॥ ४ ॥

वासुदेवप्रसादेन सामर्थ्यातिश्चर्युतः । भूःवा हरेर्वाहनञ्च सर्गादीनाञ्च कारणम् ॥ देवान् विजित्य गरुडां ह्यमृताहरणं तथा ॥ ५ ॥

चके क्षुघाहतं यस्य ब्रह्माग्डमुदरे हरेः। यं दृश्चा समृतमात्रेण नागादीनाञ्च संक्षयम् ॥ ६ ॥ कश्यपो गारुड़ाद् वृत्तं दग्धं चाजीवयदातः। गरुड़ः स हरिस्तेन प्रोक्तं श्रीकश्यपाय च ॥ ० ॥ तत् श्रीमद्गारुडं पुर्यं सर्वदं पिठतं तव । हरिस्तिथञ्च रद्राय शृणु शौनक तद्यथा ॥ = ॥ इति श्रीगारुडं महापुराणे ततीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

# चतुर्थोऽध्यायः

### रुद्र उवाच।

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरित श्रेव एतद् ब्रूहि जनार्दन ॥ १ ॥ हरिक्वाच ।

शृणु स्द्र प्रवच्यामि सर्गादीन् पापनाशनान् । सर्गस्थितिप्रत्यान्तां विष्णोः क्रीडां पुरातनीम्॥
नरनारायणो देवो वासुदेवो निरञ्जनः । परमात्मा परं ब्रह्म जगजनिल्यादिङ्न् ॥ ३ ॥
तदेतत् सर्वमेवैतद्वयक्ताव्यक्तस्वरूपवन् । तथा पुरुष्ररूपेण काल्रस्पेण च स्थितम् ॥ ४ ॥
व्यक्तं विष्णुस्तथाऽव्यक्तं पुरुषः काल एव च । क्रीड्तो बाल्कस्पेव चेष्टास्तस्य निशामय ॥ ५ ॥
अनादिनिधनो धाता त्वनन्तः पुरुषोत्तमः । तस्माद्भवति चाव्यक्तं तस्मादात्मापिजायते ॥६॥
तस्माद् बुद्धिर्मनस्तस्मात्ततः स्वयमेव हि। तस्मान्तेजस्ततस्वापस्ततो भूमिस्ततोऽस्मुल्त् ॥७॥
अगडो हिरण्मयो स्द्र तस्यान्तः स्वयमेव हि। शरीरप्रहणं पूर्वं सुष्ट्यर्थं कुरुते प्रभः ॥ ८ ॥
ब्रह्मा चतुर्मुक्षो भृत्वा रजोमात्राधिकः सद्या । शरीरप्रहणं कृत्वाऽस्मुलदेतन्चराचरम् ॥ ९ ॥
अगडस्यान्तर्जमत् सर्वं सदेवासुरमानुष्य । स्रष्टा सृजतिचात्मानं विष्णुः पाल्यञ्च पाति च ॥
उपसंहरते चान्ते संहर्ता च स्वयं हरिः ॥ १० ॥

ब्रह्मा भूत्वासुजद्विष्णुर्जगत् पाति हरिः स्वयम् । रुद्ररूगी च कल्पान्ते जगत् संहरते प्रभुः ॥११॥ ब्रह्मात सृष्टिकालेऽस्मिन् जलमध्यगतां महीम् । दंष्ट्रयोद्धरति ज्ञात्वा वाराहीमास्थितस्तनुम् ॥ देवादिसर्गाद्वक्ष्येऽहं संक्षेपाच्छुणु शङ्कर । प्रथमो महतः सर्गो विरूपो ब्रह्मणस्तु सः ॥१३॥ तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसर्गों हि स स्मृतः। वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्गश्चेन्द्रियकः स्मृतः॥१४॥ इत्येषः प्राकृतः सर्गः सम्भूतो बुद्धिपूर्वकः । मुख्यसर्गश्चनुर्घस्तु मुख्या वै स्थावराः स्मृताः ॥ तिर्यवस्त्रोतस्तु यः प्रोक्तिरितर्यग्योन्यः स उच्यते। तदूर्ध्वस्तोतसां पष्ठो देवसर्गस्तु स स्मृतः ॥१६॥ तनोऽर्वोक्स्रोतसां सर्गः सप्तमः स तु मानुषः । अष्टमोऽनुग्रहः सर्गः सान्त्रिकस्तामसस्तु सः ॥ पञ्चेते वैकृताः सर्गाः प्राकृतास्तु त्रयः स्मृताः । प्राकृतो वैकृतश्चापि कौमारो नवमः स्मृतः ॥ स्थावरान्ताः सुरायास्तु प्रजा रुद्र चतुर्विधाः । ब्रह्मणः कुर्वतः सृष्टिं जित्तरे मानसाः सुताः ॥१६॥ ततो देवासुरिपतृन् मानुषांश्च चतुष्टयम् । सिसुद्धरम्भांस्येतानि स्वभात्मानमपूजयत् ॥२०॥ मुक्तात्मनस्तु मात्रायामुद्रिक्ताम् ऽत् प्रजापतेः । सिसुक्षोर्जधनात् पूर्वमसुरा जिन्नरे ततः ॥२१॥ उत्सर्धर्ज ततस्तां तु तमोमात्रात्मिकां तनुम् । तमोमात्रा तनुस्त्यका शङ्कराऽभृद्धिभावरी ॥२२॥ िषसृक्षुरन्यदेहस्यः प्रीतिमाप ततः सुराः। सत्त्वोद्रिकास्तु मुखतः संभूता ब्रह्मणो हर ॥२३॥ सत्त्वप्राया तनुस्तेन संत्यक्ता साप्यभूद् दिनम् । ततो हि बलिनो रात्रावसुरा देवता दिवा ॥२४॥ सत्त्वमात्रान्तरं गृह्य परतश्च ततोऽभवन् । सा चोत्सृष्टाऽभवत् सन्ध्या दिननक्तान्तरिःथता ॥ रकोमात्रान्तरं गृह्य मनुष्यास्त्वभवंस्ततः । सा त्यक्ता चाभवज्ज्योत्स्ना प्राक्सन्ध्या याभिधीयते ॥ ज्योत्का रात्र्यहनी सन्ध्या शरीराणितु तस्य वै। रजोमात्रान्तरं गृह्य क्षुदभूत् कोप एव च॥ द्धासानसजत् बद्धा राक्षसान् रक्षणाच सः । यक्षास्या यक्षणान्त्रेयाः सर्पा वै केशसर्पणात् ।। जाताः कोपेन भूताद्या गन्धर्वा जिहारे ततः। गायन्तो जिहारे वाचं गन्धर्वास्तेन तेऽनम् ॥ अवयो वत्त्तसभक्ते मुखतोऽजाः स सप्टवान् । सप्टवानुदराद्राश्च पार्श्वाभ्याञ्च प्रजापतिः ॥३०॥ पद्भ्याञ्चाश्वान् समातङ्गान् गर्दभोष्ट्रादिकांस्तथा। ओपच्यः फलमूलिन्यो रोमभ्यस्तस्य जित्ररे।। गौरजः पुरुषो मेषः अश्वाश्वतरगर्दभाः । एतान् ग्राम्यान् पद्मन् प्राहुरारण्यांश्च निवोध मे ॥ स्वापदं द्विखुरं हस्तिवानराः पक्षिपञ्चमाः । औदकाः पश्चवः षष्ठाः सप्तमाश्च सरीसृपाः॥३३॥ पूर्वादिभ्यो मुखेभ्यस्तु ऋग्वेदाद्याः प्रजन्निरे ।आस्याद्वै ब्राह्मणा जाता बाहुभ्यां क्षत्रियाः रमृताः ॥ ऊरम्यां तु विशः सृष्टाः शूद्रः पद्भ्यामजायत ॥ ३४ ॥

ब्राह्मो लोको ब्राह्मणानां शाकः क्षत्रियजन्मनाम् । मास्तञ्ज विशास्थानं गान्धर्वं सूद्रजन्मनाम् ॥ ब्रह्मचारिव्रतस्थानां ब्रह्मलोकः प्रजायते । प्राजापत्यं गृहस्थानां व्याविहितकारिणाम् ॥३६॥ स्थानं सप्त ऋषीणाञ्चतथैव बनवासिनाम् । यतीनामक्षयं स्थानं यहच्छागामिनां सदा ॥३७॥ इति श्रीगास्हे महापुराणे चतुर्थोऽस्यायः ॥ ४ ॥

# पञ्चमोऽष्यायः

# हरिख्वाच ।

कृत्वेहामुत्र संस्थानं प्रजासर्गं तु मानसम्। अथास् जत् प्रजाकर्नु न् मानसांस्तनयान् प्रभुः॥ धर्म इद्रं मनुञ्जेव सनकं ससनातनम् । भृगुं सनत्कुमारञ्ज रिचं शुद्धं तथैव च ॥२॥ मरीचिमत्र्यिक्करसौ पुलस्यं पुलहं क्रतुम्। वसिष्ठं नारदञ्जैव पितृन् वर्हिषदस्तया ॥३॥ अग्निष्वात्तांश्च कव्यादानाज्यपांश्च सुकालिनः। उपहूतांस्तथा दोप्यांस्त्रीश्च मूर्तिविवर्जितान् ॥४॥ चतुरो मूर्त्तियुक्तांश्च दत्तं चक्रेऽथ दक्षिणात् । वामाङ्गुष्ठात्तस्य भार्यामसुजत् पद्मसम्भवः ॥५॥ तस्यां तु जनयामास दक्षो दुहितरः शुभाः । ददौ ता ब्रह्मपुत्रेम्यः सती रुद्राय दत्तवान् ॥ .

# रुद्रपत्रा बभूत्रिहि असंख्याता महाबलाः ॥ ६ ॥

भृगवे च ददौ स्याति रूपेणाप्रतिमां शुभाम् । भृगोर्धाताविधातारौ जनयामास सा श्रमा ॥॥॥ श्रियञ्च जनयामास पत्नी नारायणस्य या । तस्यां वै जनयामास बलोन्मादौ **इ**रिः स्वयम् ॥८॥ आयतिर्नियतिश्चैव मनोः कन्ये महात्मनः । घाताविधात्रोस्ते भार्ये तयोर्जातौ सुतातुभौ ॥

# प्राणश्चेव मृकरदुश्च मार्कण्डेयो मृकण्डुतः ॥ ६ ॥

पत्नी मरीचे: सम्मृतिः पौर्णमासमस्यत । विरजः सर्वगश्चेव तस्य पुत्रौ महात्मनः ॥१०॥ स्मृतेश्चाङ्गिरसः पुत्राः प्रसूताः कन्यकास्तथा। सिनीबाली कुहूश्चेव राका चानुमतिस्तथा ॥११॥ अनस्या तथैवात्रेजी पुत्रानकलमपान् । सोमं दुर्वाससञ्चैव दत्तात्रेयञ्च योगिनम् ॥१२॥ प्रीत्या पुलस्त्यभार्यायां दत्तोलिस्तत्मुतोऽभवत् । कर्मणश्चार्यवीरश्च सहिष्णुश्च सुतत्रयम् ॥

च्नमा तु सुधुवे भार्या पुलहस्य प्रजापतेः ॥ १३ ॥

कतोश्च सुमितभार्या बालिल्यानस्यत । षष्टि बालसहस्राणि ऋषीणामूर्ध्वरेतसाम् ।। अङ्गुधपर्वमात्राणां ज्वलद्भास्करवर्चसाम्॥ १४॥ ऊर्जायां तु विस्तरय सप्ताजानन्त वै सुताः। रजागात्रार्ध्ववाहुश्च शरर

शरगश्चानघस्तथा।।

सुतपाः शुक इत्येते सर्वे सप्तर्षयो मताः ॥ १५ ॥

स्वाहां प्रादात स दक्षोऽपि सशरीराय वह्नये । तस्मात स्वाहा सुतान लेमे त्रीनुदारौजसो हर॥ पावकं पवमानञ्च शुचिञ्चापि जलाशिनः ॥ १६॥

पितृभ्यश्च स्तथा जज्ञे मेनां वैतरणीं तथा । ते उमे ब्रह्मवादिन्यौ मेनाऽगात्तु हिमाचलम्॥१७॥ ततो ब्रह्माऽऽत्मसम्भूतं पूर्वं स्वायम्भुवं प्रभुः । आत्मानमेव कृतवान् प्रजापाल्ये मनुं हर ॥१८॥ शतरूपाञ्च तां नारीं तपीनिहतकलमषाम् । स्वायम्भवो मनुर्देवः पत्नीत्वे जगहे ततः ॥१६॥

तस्माच पुरुषाहेवी शतरूपा व्यजायत । प्रियव्रतोत्तानपादौ प्रस्त्याकृतिसंकिते ॥२०॥ देवहूर्ति मनुस्तासु आकृति रुचये ददौ । प्रस्तिञ्चैव दद्धाय देवहूर्ति कर्दमे ॥२१॥ रुचयंशो दक्षिणाऽभूह्विणायाञ्च यज्ञतः । अभवन् द्वादश सुता यमो नाम महाबलः ॥२२॥ चर्डावंशित कन्याश्च सृष्टवान् दक्ष उत्तमः । श्रद्धा लक्ष्मीर्धृतिस्तुष्टिः पृष्टिमेषा क्रिया तथा ॥२३॥ बुद्धिलेजा वपुः शान्तिर्श्वद्धिः कीर्तिस्त्रयोदशी । पत्न्ययं प्रतिज्ञग्राह धर्मो दाक्षायणः प्रसुः ॥२४॥ स्थातिः सत्यथ सम्भूतिः स्पृतिः प्रीतिः क्षमा तथा । सन्नतिश्चानस्या च ऊर्जास्वाहा स्वधातया ॥ भृगुर्मवो मरीविश्च तथा चैवाङ्गिरा मुनिः । पुलस्त्यः पुलहश्चेव क्रतुश्चर्षिवरस्तथा ॥२६॥ अत्रवंशिष्ठो विद्धश्च पितरश्च यथाक्रमम् । स्थात्याद्या जयहुः कन्या मुनयो मुनिसत्तमाः ॥३०॥ श्रद्धा कामंचला दर्पं नियमं पृतिरात्मजम् । सन्तोषञ्च तथा तुष्टिलोमं पृष्टिरस्यत ॥२८॥ मेषा श्रुतं क्रियाः दण्डं लयं विनयमेव च । बोधं बुद्धस्तया लजा विनयं वपुरात्मजम् ॥२९॥ व्यवसायं प्रज्ञे वै क्षेमं शान्तिरस्यत । सुलमृद्धिर्यशः कीर्तिरित्येते धर्मस्नवः ॥३०॥ कामस्य च रितर्मार्थ्या तत्पुत्रो हषे उच्यते ॥ ३०॥

ईजे कदाचिद् यज्ञन हयमेधेन दब्धकः । तस्य जामातरः सर्वे यज्ञं जम्मुर्निमन्त्रिताः ॥३१॥ मार्ग्याभिः सिहताः सर्वे वद्रं देवीं सर्तीविना । अनाहूता सर्ती प्राप्ता दब्धेणैनावमानिता ॥३२॥ त्यक्त्वा देहं पुनर्जाता मेनायान्तु हिमाइयात् । वम्मोर्मार्ग्याऽभवद्गौरी तस्या जज्ञे विनायकः ॥ कुमारश्चेव भृङ्गीशः कुद्धो रुद्रः प्रतापवान् । विष्वंस्य यज्ञं दच्चं तु तं शशाप पिनाकपृक् ॥ श्रुवस्यान्वयसम्भूतो मनुष्यस्वं भविष्यति ॥ ३४ ॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ 🖁

## षष्ठोऽष्यायः हरिकवाच

उत्तानपादादभवत् सुरुच्यामुत्तमः सुतः । सुनीत्यां तु श्रुवः पुत्रः स लेमे स्थानमुत्तमम् ॥१॥ मुनिप्रसादादाराध्य देवदेवं जनार्दनम् । श्रुवस्य तनयः श्रिष्टिर्महाबलपराक्रमः ॥२॥ तस्य प्राचोनवर्द्दिस्तु पुत्रस्तस्याप्युदारधोः । दिवज्ञयस्तस्य सुतस्तस्य पुत्रो रिपुः स्मृतः ॥३॥ रिपोः पुत्रस्ततः श्रीमाश्राक्षुयः कोर्तितो मनुः । रुरुस्तस्य सुतः श्रीमानङ्गस्तस्य तथात्मजः ॥४॥ अङ्गस्य वेणः पुत्रस्तु नास्तिको धर्मवर्जितः । अधर्मकारो वेणश्च मुनिभिश्च कुशैर्दतः ॥५॥ अर्दे ममन्थः पुत्रार्थे ततोऽस्यतनयोऽभवत् । हृश्वोऽतिमात्रः कृष्णाङ्को निषीदेति ततोऽनुवन् ।

निषादस्तेन वै जातो विन्ध्यशैलनिवासकः ॥ ६॥

ततोऽस्य दक्षिणं पाणि ममन्थुः सहसा द्विजाः। तस्मात्तस्य सुती जाती विष्णोर्मानसरूपघृक्॥॥। पृथुरित्येव नामा स वेणः पुत्राहिवं ययौ । दुदोह पृथिवीं राजा प्रजानां जीवनाय हि ॥ ८॥ अन्तर्घानः पृथोः पुत्रां हविर्धानस्तदात्मजः। प्राचीनवर्हिस्तत्पुत्रः पृथिव्यामेकराड् बभौ ॥ उपयेमे समुद्रस्य लवणस्य स वै सुताम् । तस्मात् सुषाव सामुद्री दश प्राचीनवर्हिषः ॥१०॥ सर्वे प्राचेतसो नाम धनुर्वेदस्य पारगाः । अपृथम्धर्मचरणास्तेऽतप्यन्त दशवर्षसहस्राणि समुद्रसिटिटेशयाः । प्रजापितत्वं संप्राप्ता भाव्या तेषाञ्च मारिषा ॥ १२ ॥ अभवद् भवशापेन तस्यां दक्षोऽभवत्ततः । असुजन्मनसा दक्षः प्रजाः पूर्वं चतुर्विधाः ॥ १३ ॥ नावर्द्धन्त च तास्तस्य अपध्याता हरेण तु । मैथुनेन ततः सृष्टि कर्त्तमैच्छत् प्रजापितः ॥ १४ ॥ असिकीमावहद्भायों वीरणस्य प्रजापतेः । तस्य पुत्रसहस्रं तु वैरण्यां समपद्यत ॥ १५ ॥ नारदोक्ता.भुवश्चान्तं गता ज्ञातुञ्च नागताः । दच्चः पुत्रसहस्रञ्च तेषु नष्टेषु सप्टवान् ॥ १६ ॥ शबलाक्वास्तेऽपि गता भ्रातृणां पदवीं हर । दक्षः क्रुद्धः शशापाथ नारदं जन्म चाप्स्यित ॥ नारदो ह्यभवत् पुत्रः कश्यपस्य मुनेः पुनः । यज्ञे ध्वस्तेऽथ दक्षोऽपि शशापेशं महेश्वरम् ॥१८॥ द्या त्वामुपचारैश्च अपसद्त्यन्ति हि द्विजाः । जन्मान्तरेऽपि वैराणि न विनश्यन्ति शङ्कर॥१९॥ अधिकथां जनयामास दक्षो दुहितरं ह्यथ । षष्टिं कन्यां रूपयुतां हे चैवाङ्गिरसे ददौ ॥२०॥ दे प्रादात् स कृशाश्वाय दश धर्म्याय चाप्यथ । त्रयोदश कश्यपाय सप्तविंश तथेन्दवे ॥२१॥ प्रददी बहुपुत्राय सुप्रभां भामिनीं तथा। मनोरमां भानुमतीं विशालां बहुदामथ ॥२२॥ दक्षः प्रादान्महादेव चतस्रोऽरिष्टनेमिने । स कृशास्त्राय च प्रादात् सुप्रजाञ्च तथा जयाम् ॥ अरुम्बती वसुर्यामी लम्बा भानुर्मेरुद्वती ।सङ्कल्पाच मुहूर्त्तां च साध्याविश्वा च ता दश॥२४॥ धर्मपत्न्यः समास्याताः कश्यपस्य वदाम्यहम् । अदितिर्दितिर्दनुः काला ह्यनायुः सिंहिका मुनिः ॥ कद्रूः प्राधा इरा क्रोधा विनता सुरिमः खगा ॥ २५ ॥

विश्वेदेवास्तु विश्वायाः साध्या साध्यान् व्यजायत । मरुद्वत्यां मरुद्वन्तो वसीस्तु वसवस्तया ॥ भानोस्तु भानवो रुद्र मुहूर्त्ताच मुहूर्त्तजाः । लम्बायाश्चेव घोषोऽथ नागवीथिस्तु यामितः ॥ पृथिवीविषयं सर्वमरुभ्यतां व्यजायत । सङ्कल्पायास्तु सर्वात्मा जज्ञे सङ्कल्प एव हि ॥२८॥ आपो ध्रुवश्च सोमश्च धवश्चैवानिलोऽनलः । प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवो नामिमः स्मृताः ॥२९॥ आपस्य पुत्रो वैतुण्ड्यःश्रमः श्रान्तो ध्वनिस्तथा। ध्रुवस्य पुत्रो भगवान् कालो लोकस्य कालनः॥

सोमस्य भगवान् वर्चा वर्च्चस्वी येन जायते ॥ ३० ॥ धनस्य पुत्रो दुहिणो हुतहव्यवहस्तथा । मनोहरायां शिशिरः प्राणोऽय रमणस्तथा ॥ ३१ ॥ अनिखस्य शिवा भार्यो तस्याः पुत्रः पुलोमजः । अविज्ञातगतिश्चैव द्वौ पुत्रावनिलस्य तु ॥३२॥ अग्निपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्बे व्यजायत । तस्य शाखो विशाखश्च नैगमेयश्च पृष्ठतः ॥ अपत्यं कृत्तिकानां तु कार्तिकेय इति स्मृतः ॥ ३३ ॥

प्रत्यूषस्य विदुः पुत्रमृषि नामा तु देवलम् । विश्वकर्मा प्रभासस्य विख्यातो देववर्द्धकिः॥३४॥ अजैकपादहिर्वप्रस्त्वष्टा रुद्रश्च वीर्यवान् । त्वष्टुश्चाप्यात्मजः पुत्रो विश्वरूपो महातपाः॥ हरश्च बहुरूपश्च व्यम्बकश्चापराजितः॥ ३५॥

वृषाकपिश्च शम्भुश्च कपदों रैवतस्तथा। मृगव्याधश्च शर्वश्च कपाली च महामुने ।ः एकादशैते कथिता रुद्राम्त्रिभुवनेश्वराः ॥ ३६॥

सप्तविंशति सोमस्य पत्न्यो नक्षत्रसंज्ञिताः। अदित्यां कश्यपाचैव सूर्या द्वादश जिल्हें !! विष्णुः शकोऽर्यमा धाता त्वष्टा पूपा तथैव च ॥ ३७ ॥

विवस्वान् सविता चैव मित्रो वरुण एव च । अंग्रुमांश्च भगश्चैव आदित्या द्वादश स्मृताः ॥ ३८॥ हिरण्यकशिपुर्दित्यां हिरण्याक्षोऽभवत्तदा । सिंहिका चाभवत् कन्या विप्रचित्तिपरिग्रहा ॥ ३६॥ हिरण्यकशिपाः पुत्राश्चत्वारः पृथुलौजसः । अनुहादश्च हादश्च प्रहादश्चेव वीर्यवान् ॥ संहादश्चाभवत्तेषां प्रहादो विष्णुतत्परः ॥ ४०॥

संहादपुत्र आयुष्मान् शिविर्वाष्कल एव च । विरोचनश्च प्राहादिर्वलिर्जज्ञे विरोचनात् ॥ बलेः पुत्रशतं त्वासीद्वाणज्येष्ठं वृपम्वज ॥ ४१ ॥

हिरएयाश्वसुताश्चासन् सर्व एव महाबलाः। उत्करः शकुनिश्चैव भूतसन्तापनस्तथा॥ महानाभो महाबाहुः कालनाभस्तथापरः॥ ४२॥

अभवन् दनुपुत्राश्च द्विमूर्घा शङ्करस्तथा । अयोमुखः शङ्कशिराः कषिलः शम्बरस्तथा ॥४३॥ एकचक्रो महावाहुस्तारकश्च महावलः । स्वभानुर्वृपपर्वा च पुलोमा च महासुरः ॥ एते दनोः सुनाः स्थाता विमिचित्तिश्च वीर्यवान् ॥ ४४॥

स्वर्भानोः सुप्रभा कन्या शर्मिष्ठा वार्षपार्वणां । औपदानवी हयशिराः प्रस्ताता वरकन्यकाः ४४॥ वैश्वानरस्ते चोभे पुलोमा कालका तथा । उभे ते तु महाभागे मारीचेस्तु परिग्रहः ॥४६॥ तान्यां पुत्रसहस्राणि षष्टिर्बानवसत्तमाः । पौलोमाः कालकञ्जाश्च मारीचतनयाः स्मृताः ४०॥ सिंहिकायां समुत्पन्ना विप्रचित्तिसुतास्तथा । व्यंशः शल्यश्च वलवान् नभश्चैव महाबलः ॥४८॥ वातापिर्नमुचिश्चैव इल्वलः सस्मस्तथा । अञ्जको नरकश्चैव कालनाभस्तथैव च ॥ निवातकवचा देत्याः प्रहादस्य कुलेऽभवन् ॥ ४६॥

षट्सुताश्चमहासत्त्वास्ताम्रायाः परिकीर्त्तिताः । शुकी श्येनी च भासी च सुप्रीवी शुचिगृष्टिका !! शुकी शुकानजनयदुळ्की प्रत्युद्ककान् । श्येनी श्येनांस्तया भासी भासान्गृधांश्व गृह्यपि ।:

शुच्योदकान् पक्षिगणान् सुग्रीवी तुच्यजायत । अश्वानुष्ट्रान् गर्दभांश्च ताम्रावंशः प्रकीर्तितः ॥ विनतायास्तु पुत्री द्वौ विख्यातौ गरुड़ारुणौ । सुरसायाः सहस्रन्तु सर्पाणाममितौजसम् ॥५३॥ काद्रवेयाश्च प्रणिनः सहस्रममितौजसः । तेषां प्रधानो भूतेश शेषवासुकितच्काः ॥५४॥ शक्कः श्वेतो महापद्यः कम्बलाश्वतरौ तथा । एलापवस्तथा नागः ककोंटकधनज्ञयौ ॥ गणं कोधवशं विद्धि ते च सर्वे च दृष्टिणः ॥५५॥

क्रोधा तु जनयामास पिशाचांश्च महावलान् । गास्तु वे जनयामास सुरिभमहिषांस्तथा ॥५६॥ इरा वृक्षलतावर्त्तास्तृगुजातीश्च सर्वश्चः । खगा च यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा ॥

अरिष्टा तु महासत्त्वान् गन्धर्वान्समजीजनत् ॥५७॥

देवा एकोनपञ्चाशनमस्तो ह्यभवित्रति । एकज्योतिर्द्विज्योतिश्च त्रिचतुज्योतिरेव च ॥५८॥ एकशुक्रो द्विशुक्रश्च त्रिशुक्रश्च महावलः । ईदृक्चान्यादृक्सदृक्च ततः प्रतिसदृक्तय ॥५९॥ मितश्च समितश्चेव मुमितश्च महावलः । ऋतिजित्सत्यिज्ञचेव सुषेणः सेनिजित्तया ॥६०॥ अतिमित्रोऽप्यमित्रश्च दूरिमित्रोऽजितस्तथा । ऋतश्च ऋत्यस्मां च विहत्तां वरुणो ध्रुवः ॥६१॥ विभारणश्चनुथोऽयं गृहमेकगणः समृतः । ईदृश्चश्च सदृज्ञश्च एतादृक्चो मिताशनः ॥६२॥ एतनः प्रसदृश्च सुरतश्च महातपाः । तादृगुशो व्वनिर्मासो विमुक्तो विश्विपः सदः ॥६२॥ स्वृतिर्वमुर्वेलाभृष्यो लाभः कामो जया विराद्। उद्वेपणो गणो नाम वायुस्कन्वे तु सप्तमे ॥६४॥ एतस्व दे हरे हपं राजानो दानवाः सुराः । सूर्योद्विपरिवारेण मन्वाद्या ईजिरे हरिम् ॥६५॥ दिति श्रीगारुडे महापुराणे पष्टोऽध्यायः ॥६॥

सप्तमोऽष्यायः

#### रुद्र उवाच

स्यादिपूजनं बृहि स्वायम्भुवादिभिः कृतम् । मुक्तिमुक्तिपदं सारं व्यास संक्षेततः शृशु ॥१॥ हिरुवाच ।

स्र्यादिएजा बद्धामि धम्मैकामादिकारिकाम् ॥ २ ॥
ॐ स्र्यांसनाय नमः ॐ नमः स्र्यंमृत्तेये । ॐ हां हों सः स्र्याय नमः । ॐ सोमाय
नमः । ॐ मङ्गलाय नमः । ॐ बुधाय नमः । ॐ बृहस्यतये नमः । ॐ ग्रुकाय नमः । ॐ
श्रीधराय नमः । ॐ राह्वं नमः । ॐ केतवे नमः । ॐ तेजश्ररहाय नमः ॥ ३ ॥
आसनावाहनं पाद्यमर्घ्यमाचमनं तथा । स्नानं वस्त्रोपर्वातच्च गन्धं पृथ्वञ्च भूपकम् ॥ ४ ॥

दीपकञ्च नमस्कारं प्रदक्षिणविसर्जने। स्टर्गादीनां सदा कुर्यादिति मन्त्रेर्श्वष्वजा। ५॥ ॐ हां शिवासनाय नमः। ॐ हां शिवमूर्त्तये नमः। ॐ हां हृदयाय नमः। ॐ हां शिवस्ति स्वाहा। ॐ हूं शिखाये वषट्। ॐ हैं कवचाय हुं। ॐ हों नेत्रत्रयाय वौपट्। ॐ हः सद्धाय फट्। ॐ हां सद्धोजाताय नमः। ॐ हीं वामदेवाय नमः। ॐ हूं अघोराय नमः। ॐ हों हैं तत्पुरुषाय नमः। ॐ हों ईशानाय नमः। ॐ हां गौर्यों नमः। ॐ हां गुरुभ्यो नमः। ॐ हां इन्द्रायनमः। ॐ हां चण्डाय नमः। ॐ हां अघोराय नमः। ॐ वासुदेवासनाय नमः। ॐ वं वे नमो भगवते अनि-रुद्धाय नमः। ॐ वं वे नस्वाय नमः। ॐ वं वे स्वर्शनाय नमः। ॐ वं वे सं पृष्ठये नमः। ॐ वं वे सं वे स्वर्शनाय नमः। ॐ वं वे सं पृष्ठये नमः। ॐ वं वे सं वे स्वन्मालाये नमः। ॐ वं वे सं वे से पृष्ठये नमः। ॐ वं वे सं वे से तमालाये नमः। ॐ वं वे से पृष्ठये नमः। ॐ वं वे से वे से तमालाये नमः। ॐ वे वे से वे तमालाये नमः। ॐ वे वे वे तमालाये नमः। ॐ वे वे तमालाये 
आसनादीन् इरेरेतैर्भन्त्रेर्दशाद्वृषध्वज । विष्णुशक्त्याः सरस्वत्याः पूजां शृशु श्रुभप्रदाम् ॥७॥

ॐ हीं सरस्वत्ये नमः। ॐ हां हृदयाय नमः। ॐ हीं शिरसे नमः। ॐ ह शिखाये नमः।

ॐ हैं कवचाय नमः। ॐ हों नेत्रत्रयाय नमः। ॐ हः अस्त्राय नमः॥ ८॥

अदा ऋदिः कला मेघा तृष्टिः पृष्टिः प्रभा मतिः।

ओंकाराद्या नमीऽन्ताश्च सरस्वत्याश्च शक्तयः॥ ९॥

ॐ क्षेत्रपालाय नमः । ॐ गुरुभ्यो नमः । ॐ परमगुरुभ्यो नमः ॥ १० ॥

पद्मस्थायाः सरस्वत्या आसनाद्यं प्रकल्पयेत् । स्टर्यादीनां स्वकैर्मन्त्रेः पवित्रारोहणं तथा ॥११॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे सप्तमोऽध्यायः ॥७॥

# म्रष्टमोऽष्यायः

### हरिख्वाच

भूमिष्ठे मण्डपे स्नात्वा मण्डले विष्णुमर्चयेत् । पञ्चरिङ्गकचूर्णेन वज्रनाभं तु मण्डलम् ॥ १॥ षोडशैः कोष्ठकैस्तत्र सम्मितं रुद्र कारयेत् । चतुर्थपञ्चकीणेषु सूत्रपातं तु कारयेत् ॥ २॥

कोणसूत्रादुभयतः कोणा ये तत्र संस्थिताः । तेषु चैव प्रकुर्वात सूत्रपातं विचक्षणः ॥ ३ ॥ चवनन्तरकांणेषु एवनेव हि कारयेत् । प्रथमा नाभिकिद्देश मध्ये रेखाप्रसङ्गमे ॥ ४ ॥ अन्तरेषु च सर्वेषु अश्री चैव तु नाभयः । पूर्वमध्यमनाभिभ्यामय सूत्रं तु आमयेत् ॥ ५ ॥ अन्तरेषु द्विजश्रेष्ठः पादोनं आमयेद्धर । अनेन नाभिस्त्रस्य कर्णिकां आमयेन्दित् ॥ ६ ॥ कर्णिकाया द्विमागेन केशराणि विचक्षणः । तद्येण सदा विद्वान्दलान्येव समालिखेत् ॥ ० ॥ सर्वपु नाभिक्षेत्रेषु मानेनानेन सुत्रत । पद्यानि तानि कुर्वात देशिकः परमार्थवित् ॥ ० ॥ आदिस्त्रविमागेन द्वाराणि परिकल्पयेत् । द्वारशोभां तथा तत्र तद्देन तु कल्पयेत् ॥ ६ ॥ कर्णिकां पीतवर्णेन दितरकादिकेशरान् । अन्तरं नीलवर्णेन दलानि द्यसितेन च ॥ १० ॥ कृष्णवर्णेन रजसा चतुरसं प्रपूरयेत् । द्वाराणि शुक्कवर्णेन रेखाः पञ्च च मण्डले ॥ ११ ॥ स्वता रक्ता तथा पीता कृष्णा चैव यथाक्रमम् । इत्वैव मण्डलञ्जादौ न्यासं तत्राचयेद्धरिम् ॥ १२ ॥ द्वाराणं सर्वगात्रेषु करयोः अधरं तथा । अत्र विष्णुरिति ध्यात्वा कर्णिकायां न्यसेद्धरिम् ॥ व्यस्येत्तरङ्कर्षणं पूर्वं प्रशुप्रञ्जेव दक्षिणे । अनिरुद्धं पश्चिमे च ब्रह्मणञ्जोत्तरे न्यसेत् ॥ १५ ॥ अधरं रुद्धकोणेषु इन्द्रादीन्दिश्च विन्यसेत् । ततोऽभ्यच्यं च गन्धायैः प्राप्नुयाररमं पदम् ॥ १६॥ इति श्रीगारु महापुराणे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

# नवमोऽध्यायः

## हरिखवाच

समये दीक्षितः शिष्यो बद्धनेत्रस्तु वाससा । अष्टाहुतिशतं तस्य मूलमन्त्रेण होमयेत् ॥ १ ॥ द्विगुणं पुत्रके होमं त्रिगुणं साधके मतम् । निर्वाणदेशिके रुद्र चतुर्गुणमुदाहृतम् ॥ गुरुविष्णुद्विजस्त्रीणां हन्ता वस्यस्त्वदीक्षितैः ॥ २ ॥

अथ दीन्नां प्रवस्थामि धर्माधर्मक्षयङ्करोम् । उपवेश्य वहिः शिष्यान्धारणां तेषु कारयेत् ॥ ३ ॥ वायव्या कल्या दृद्र शोच्यमानान्विचिन्तयेत् । आग्नेत्या दृद्धमानांश्च क्षावितानम्भसा पुनः ॥ नेजस्तेजसि तं जीवमेकीकृत्य समाक्षिपेत् । प्रणवं चिन्तयेद् व्योम्नि शरीरेऽन्यत्तु कारणम् ॥५ ॥ एकैकं योजयेत्तत्र चेत्रज्ञं देहकारणात् । उत्याद्य योजयेत्पश्चादेकैकं वृषभध्वज ॥ ६ ॥ मण्डलादिष्वशक्तस्तु कल्पयित्वाऽर्चयेद्धरिम् । चतुर्द्वारं भवेत्तच ब्रह्मतीर्थादनुकमात् ॥ ७ ॥

इस्तं पद्मं समाख्यातं पत्रार्यञ्जलयः स्मृताः । किर्णिकातलहस्तं तु नस्तान्यस्य तु केशराः ॥ ८ ॥ तत्राचियेद्विरं ध्यात्वा स्य्यंन्द्वस्यन्तरेव च । तं इस्तं पातयेन्मृप्तिं शिष्यस्य तु समाहितः ॥ ६॥ इस्ते विष्णुः स्थितो यस्माद्विष्णुहस्तस्ततस्त्वयम् । नश्यन्ति स्पर्शनात्तस्य पातकान्यन्तिलानि च ॥ गुरुः शिष्यं समभ्यर्च्यं नेत्रे यद्वे तु वाससा । देवस्य प्रमुखं कृत्वा पुष्पणि मोचयेत्ततः ॥ पुष्पं निपतितं यत्र मूर्धा देवस्य शार्द्विणः ॥ ११ ॥

तन्नाम कारयेत्तस्य स्त्रीणां नामाङ्कितं स्वकम् । श्र्द्राणां दाससंयुक्तं कारयेत् विच**चणः १२॥** इति श्रीगारुड़े महापुराणे नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

# दशमोऽष्यायः

#### हरिखवाच

श्यादिपूजां प्रवक्ष्यामि स्थिण्डलादिषु सिद्धये। ॐ श्री महालक्ष्ये नमः। श्रा श्री श्रू श्रे श्री श्रः क्रमाद्धृदयञ्च शिरः शिखां कवचम्। नेत्रमन्त्रञ्च आसनं नूर्तिमर्चयेत्।।शी मण्डले पद्मगर्मे च चतुर्द्वारि रजोऽन्विते। चतुःषप्त्यन्तमष्टादि खाक्षेत्रान्यादि मण्डलम्॥ खाक्षीन्दुसूर्य्यगं सर्वं खादिवेदेन्दुवर्त्तनात्॥२॥

ल्ह्मीमङ्गानि चैकिस्मिन्कोणे दुर्गो गणं गुरुम्। क्षेत्रपालमथाग्न्यादौ होमाजुहात कामभाक्॥ ॐ घं टं इं हं महालक्ष्म्यै नमः। अनेन पूजयेल्लह्मी पूर्वोक्तपरिवारकैः॥ ३॥ ॐ सौं सरस्वत्यै नमः ॐ हीं सौं सरस्वत्यै नमः। ॐ हीं वद वद वाग्वादिनि स्वाहा। ॐ हीं सरस्वत्यै नमः॥ ४॥

इति श्रीगानः महापुराणे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

# एकादशोऽष्यायः

#### हरिरुवाच

नवच्यूहार्चनं वश्ये यदुक्तं कश्यपाय हि । जीवमुत्किप्य मूर्द्धन्या नाम्यां गोम्नि निवेशयेत् ॥ ततो रमिति वीजेन दहेन्द्रतात्मकं वपुः । यमित्यनेन वीजेन तच्च सर्वं विनाशयेत् ॥ २ ॥ लमित्यनेन वीजेन ज्ञावयेत् सचराचरम् । वमित्यनेन वीजेन ज्ञिन्तयेदमृतं ततः ॥ ३ ॥ ततो अद्बुदमध्ये तु पीतवासाश्चतुर्भुजः । अहं मतस्तथा स्नानं व्यानेन परिचिन्तयेत् ॥ ४ ॥

मन्त्रन्यासं ततः कुर्यात् त्रिविधं करदेहयोः । द्वादशाक्षरवीजेन

उक्तवीजैरनन्तरम् ॥

षडक्केन ततः कुर्यात्ताक्षाचेन हरिर्भवेत् ॥ ५॥

दिश्वणाङ्गुष्ठमारम्य मध्याङ्गुष्ठं दले न्यसेत् । मध्ये बीजद्वयं न्यस्य न्यसेदङ्गे ततः पुनः ॥६॥ हिन्छिरिष शिखावर्म्मवक्त्राच्युदरपृष्ठतः । बाह्नोश्च करयोर्जान्वोः पादयोश्चापि विन्यसेत् ॥७॥ पद्माकारौ करौ कृत्वा मध्येऽङ्गुष्ठं निवेशयेत् । चिन्तयेत्तत्र सर्वेशं परं तत्त्वमनामयम् ॥८॥ कमाचैतानि बीजानि तर्जन्यादिषु विन्यसेत् । ततौ मूर्द्याक्षिवक्त्रेषु कण्ठेषु हृदये तथा । नामौ गृह्ये तथा जान्वोः पादयोर्विन्यसेत् क्रमात् ॥ ६ ॥

पाण्योः षडञ्चवीजानि न्यस्य काये ततो न्यसेत् । अङ्गुष्ठादि कनिष्ठान्तं विन्यसेद् वीजपञ्चकम् ॥ करमध्ये नेत्रबीजमङ्गन्यासेऽप्ययं क्रमः । दृदये दृदयं न्यस्य शिरः शिरिष विन्यसेत् ॥११॥ शिखायां तु शिखां न्यस्य कवचं सर्वतस्तनौ । नेत्रे नेत्रे विधातव्ये अस्त्रञ्च करयोर्द्वयोः ॥१२॥ तेनैव च दिशो बद्घ्वा पूजाविधिमथारमेत् । हृदये चिन्तयेत् पूर्वं योगपीठं समाहितः ॥१३॥ धर्म शानञ्ज वैराग्यमैश्वर्यञ्ज यथाकमम् । आग्नेयादौ च पूर्वादावधर्मादीश्च विन्यसेत् ॥१४॥ एमिः परिच्छन्नतन् पीठभूतं तदात्मकम् । अनन्तं विन्यसेत् पश्चात् पूर्वकायोन्नतं स्थितम् ॥ ततो विद्यासरोजातं दलाष्ट्रसमिद्रिदलम्। सिताब्जं शतपादाट्यं विप्रकीणोध्वकिणिकम् ॥१६॥ ध्यात्वा वेदादिना पश्चात् सूर्य्यसोमानलात्मनाम् । मण्डलानि क्रमादेवमुपर्य्युपरि चिन्तयेत् ॥ ततः पूर्वीदिदिक्छंस्याः शक्तीः केशवगोचराः । विमलाद्या न्यसेदष्टौ नवर्मी कर्णिकागताम् ॥ एवं ध्यात्वा समम्यर्च्य योगपीठमनन्तरम् । मनसाऽऽवाह्य तत्रेशं हरिं शार्क्वं न्यसेत् पुनः ॥१९॥ पूर्वादिचतुर्दिग्दलयोगतः। मध्ये नेत्रं तु कोणेषु अस्त्रमन्त्रं न्यसेत्ततः॥२०॥ सङ्घंणादिबीजानि पूर्वादिक्रमयोगतः। द्वारि पूर्वे परे चैव वैनतेयं तु विन्यसेत् ॥२१॥ सुदर्शनं सहस्रारं दक्षिणे द्वारि विन्यसेत् । श्रियं दक्षिणतो न्यस्य लक्ष्मीमुत्तरतस्तथा ॥२२॥ द्वार्य्युत्तरे गदां न्यस्य शङ्कः कोगोपु विन्यसेत् । देवदक्षिणतः शार्क्षः वामे चैव सुधीन्यसेत् ॥ तहत् खङ्गं तथा चक्रं न्यसेत् पार्श्वद्वयोद्धयम् । ततोऽन्तरोंकपालांश्च स्वदिग्मेदेन विन्यसेत् ॥ वक्रादीन्यायुषांश्चेव तथैव विनिवेद्यथेत्। ऊर्ध्वं ब्रह्म तथाऽनन्तमधश्च परिचिन्तयेत्॥२५॥ सर्वे भात्वेति संपूज्य मुद्राः सन्दर्शयेत्ततः । अञ्जलिः प्रथमा मुद्रा क्षिप्रं देवप्रसादनी ॥ २६ ॥ वन्दनी हृदयारका सार्धं दिखण उन्नता। ऊर्ध्वाङ्गष्ठा वाममुष्टिदेक्षिणाङ्गुष्ठवन्धनः ॥२७॥ स्व्यस्य तस्य चाहुष्ठो यः स अर्घः प्रकीर्त्तितः । तिस्रः साधारणा ह्येता मूर्तिमेदेन कल्पिताः ॥ किन्छादिप्रयोगेण अष्टी मुद्रा यथाक्रमम् । अष्टानां पूर्वबीजानां क्रमशस्त्ववधारयेत् ॥ २६ ॥ अकुढेन कनिष्ठान्तं नामयित्वाऽद्गुलित्रयम् । मुद्रेयं नरसिहस्य न्युब्जं कृत्वा करद्वयम् ॥३०॥ सन्यहस्तं तथोत्तानं कृत्वोद्धवे भ्रामयेत् शनैः। नवमीयं स्मृता मुद्रा वराहाभिमता सदा ॥३१॥ मुष्टिद्धयमथोत्तानमुज्वेकैकेन मोचयेत्। कुञ्चयेत् सर्वमुद्राश्च अङ्गमुद्रेयमृज्यते ॥३२॥ मुष्टिद्धयमथो बद्ध्वा एवमेवानुपूर्वशः। दशानां लोकपालानां मुद्राश्च कमयोगतः ॥३३॥ स्वरमाद्यं द्वितीयञ्च उपान्त्यञ्चान्तमेव च। वासुदेवो बलः कामो ह्यनिरुद्धो यथाकतम् ॥३४॥ प्रणवस्तत्सदित्येतत् हुं ज्यौं भूरिति मन्त्रकाः। नारायणस्तथा ब्रह्मा विष्णुः सिंहो वराहराट्॥ सितारणहरिद्यामा नीलश्यामललोहिताः। मेघाग्निमधुपिङ्गामा वर्णतो नवनामकाः ॥३६॥ कंटं जपं शंगरतमान् स्यात् ज खं वं सुदर्शनम्। खं चं कं षं गदा देवी वं लं मं चं च शङ्ककम् ॥ धं दं वं मं हं भवेत् श्रीश्च गं जं डं वं शं च पृष्टिका। धं वं च वनमाला स्यात् श्रीवत्सं दं सं भवेत् ॥ छं डं पं यं कौरतुभः प्रोक्तरचानन्तो ह्यहमेव च। इत्यङ्गानि यथायोगं देवदेवस्य वे दश ॥३६॥ गरकोऽम्बुजसङ्काशो गदा चैवासिताकृतिः। पृटिः शिरीषपृष्पामा लक्ष्मोः काञ्चनसन्निमा। पृर्णचन्द्रनिमः शङ्कः कौरतुभस्त्वरुणद्युतिः। चक्रं सूर्य्यसहस्रामं श्रीवत्सः कुन्दसन्निमः। पञ्चवर्णनिमा माला ह्यनन्तो मेवसन्निमः॥ श्रिशाः

विद्युद्पाणि चास्त्राणि यानि नोक्तानि वर्णतः । अर्घ्यपाद्यादि वै दद्यात् पुण्डरीकाक्षविद्यया ।४२॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे एकादशोऽध्यायः ॥११॥

# द्वादशोऽध्यायः

## हरिकवाच

पूजानुक्रमसिद्ध थर्थं पूजानुक्रम उच्यते। ॐ नम इत्यादौ परमात्मनः संस्मृतिः ॥ १ ॥ यं वं लं रिमति कायशुद्धिः। ॐ नम इति चटुर्भुजात्मनिर्माणम् ॥ २ ॥ ततिस्रिविधाकारविन्यासः । ततो द्विदिश्योगपीठपूजा ॥ ३ ॥

ॐ अनन्ताय नमः, ॐ धर्माय नमः, ॐ ज्ञानाय नमः, ॐ वैराग्याय नमः, ॐ ऐधर्याय नमः, ॐ अज्ञानाय नमः, ॐ अज्ञेनधर्याय नमः, ॐ अप्रमाय नमः, ॐ अज्ञानाय नमः, ॐ ज्ञानाय नमः, ॐ चन्द्रमण्डलाय नमः, ॐ विद्यमण्डलाय नमः, ॐ चन्द्रमण्डलाय नमः, ॐ विद्यमण्डलाय नमः, ॐ ज्ञानाय नमः, ॐ क्रियाये नमः, ॐ ज्ञानाय नमः, ॐ क्रियाये नमः, ॐ अ्ञानाय नमः, ॐ अक्रियाये नमः, ॐ योगाये नमः, ॐ प्रह्वये नमः, ॐ सत्याये नमः, ॐ ईशानाये नमः, ॐ सर्वतोमुख्ये नमः, ॐ साङ्गोराङ्गाय हरेरासनाय नमः। स्तः कण्णिकायां अं वासुदेवाय नमः, आं हृद्याय नमः, ई शिरसे नमः, ॐ शिखाये नमः, ऐ क्वचाय नमः, ॐ नेत्रत्रयाय नमः, आं प्रह्मणाय नमः। आं सङ्ग्णाय नमः, अं

प्रशुम्नाय नमः, अः अनिरुद्धाय नमः, ॐ अः नारायणाय नमः। ॐ तत्सद् ब्रह्मणे नमः, ॐ हुं विष्णवे नमः चूं। नरसिंहाय भूर्वराहाय कं टं जं शं वैनतेयाय जं खं वं सुदर्शनाय खं चं फं पं गदाये वं लं मं चं पाञ्चजन्याय घं ढं मं हं श्रिये गं डं वं शं पृष्टये घं वं वनमालाये दं शं श्रीवत्साय छुं डं यं कौरतुभाय शं शाङ्काय इं इपुधिम्यां चं चर्मणे खं खङ्काय सुरा-धिपतये घां घनदाय धनाधिपतये हां ईशानाय विद्याधिपतये ॐ वज्राय ॐ शच्ये ॐ दण्डाय ॐ खङ्काय ॐ पाशाय ध्वजाय गदाये विश्वत्थाय लं अनन्ताय पातालिधिपतये खं ब्रह्मणे सर्वलोकाधिपतये ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ ॐ नमः ॐ नं नमः ॐ मं नमः ॐ नं नमः ॐ वं नमः छ वा नमः ॐ वं नमः छ वा नमः ॐ वा नमः ॐ वा नमः ॐ वा नमः छ वा

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु महापुरुष पूर्वज ॥ ५ ॥ इंगिकर्मणि चैतेषां स्वाहान्तमुपकल्पयेत् । एवं जप्त्वा विधानेन शतमष्टोत्तरं तथा । अर्थं दत्त्वा जितं तेन प्रणामञ्च पुनः पुनः ॥ ६ ॥

ततीऽग्नाविष सम्पूज्य तं यजेत यथाविधि । देवदेवं स्ववीजेन अङ्गादिभिरथाच्युतम् ॥ ७ ॥ पूर्वमुद्दीप्य चाम्युक्ष्य प्रणवेन तु मन्त्रवित् । भ्रामियत्वाऽनलं कुण्डे पूजयेच शुमैः फलैः ॥ ८ ॥ पूर्वं तत्सकलं ध्यात्वा मण्डले मनसा न्यसेत् । वासुदेवाख्यतत्त्वेन हुत्वा चाष्टोत्तरं शतम् ॥ ६ ॥ सङ्कपणादिबीजेन यजेत्वट्कं तथैव च । त्रयं त्रयं तथाङ्गानामेकैकां दिक्पतींस्तथा ॥१०॥ पूर्णाहुतिं तथैवान्ते दद्यात्सम्यगुपस्थितः । वागतीते परे तत्त्वे आत्मानञ्च लयं नयेत् ॥११॥ उपविश्य पुनर्मुद्वां दर्शयित्वा नमेत्पुनः । नित्यमेवंविधं होमं नैमित्तं द्विगुणं भवेत् ॥१२॥ जच्छ पच्छ परं स्थानं यत्र देवो निरज्जनः । गच्छन्तु देवताः सर्वाः स्वस्थानस्थितिहेतवे ॥१३॥ सुदर्शनः श्रीहरिश्च अच्युतः स त्रिविक्रमः । चतुर्भुजो वासुदेवः षष्ठः प्रद्युम्न एव च ॥१४॥ सङ्कपणः पुरुषोऽय नवन्यूहो दशात्मकः । अनिरुद्धो द्वादशात्मा अत ऊर्ध्वमनन्तकः ॥१५॥ एते एकादिभिश्चक्रैर्विश्चेया लक्षिताः सुराः । चक्राङ्कितैः पूजितैः स्थाद् यहे राक्षसदानवैः ॥१६॥

ॐ चकाय स्वाहा। ॐ विचकाय स्वाहा। ॐ सुचकाय स्वाहा। ॐ महाचकाय स्वाहा। ॐ असुरान्तहृत् हुं फट्। ॐ हुं सहस्रार हुं फट्।

द्वारकाचक्रपूजेयं ग्रहे रच्चाकरी शुभा ॥१७॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥

# त्रयोदशोऽध्यायः हरिक्वाच

प्रविध्वाम्यधुना ह्येतद्वैष्णवं पञ्जरं शुभम् । नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य मुदर्शनम् ॥ । प्राच्यां रच्चस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः ॥ १ ॥

गदां कौमोदकीं गृह्ह पद्मनाभ नमोऽस्तु ते । याम्यां रक्षस्त्र मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः ॥२॥ इलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम । प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः ॥३॥ मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरोकाश्व रक्ष माम् । उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः ॥४॥ सङ्कमादाय चम्मांथ अस्त्रशस्त्रादिकं हरे । नमस्ते रक्ष रक्षोन्न ऐशान्यां शरणं गतः ॥५॥ पाञ्चनन्यं महाशङ्कमनुद्वोधञ्च पङ्कजम् । प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्न्येय्या रक्ष श्रूकर ॥६॥ चन्द्रस्य्यं समागृह्य खङ्कं चान्द्रमसं तथा । नैर्मृत्यां माञ्च रक्षस्य दिव्यगृनं नृकेशित् ॥॥ वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्तं कण्ठभूषणम् । वायव्यां रक्ष मां देव ह्यन्नीव नमोऽस्तु ते ॥८॥ वैनतेयं समावृह्य त्वन्तिरक्षे जनाईन । माञ्च रज्ञाजित सद्दा नमस्तेऽस्त्वपराजित ॥६॥ विशालाचं समावृह्य रक्ष मां त्वं रसातले । अकृपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते ॥१०॥ करशोर्षाशङ्कलेषु सत्य त्वं वाहुपञ्चरम् । कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुपोत्तम ॥११॥ एवमुक्तं शङ्कराय वेष्णवं पञ्चरं महत् । पुरा रक्षार्थमीशान्याः कात्यायन्या वृष्यवज ॥१२॥ नाश्चयामास सा येन चामरं महिपासुरम् । दानवं रक्तवीजञ्च अन्याँश्च सुरकण्टकान् ॥ नाश्चयामास सा येन चामरं महिपासुरम् । दानवं रक्तवीजञ्च अन्याँश्च सुरकण्टकान् ॥

एतजपन्नरो भक्तया शत्रुन्विजयते सदा ॥ १३ ॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥

# चतुर्दशोऽष्यायः हरिहवाच

अय योगं प्रवश्यामि भुक्तिमुक्तिकरं परम् । ध्यायिभिः प्रोच्यते ध्येयो ध्यानेन हरिरीश्वरः ॥१॥ तच्छुणुष्व महेशान सर्वपापिवनाश्चनः । विष्णुः सर्वेश्वरोऽनन्तः पद्भूमिपरिवर्जितः ॥ २ ॥ बामुदेवो जगन्नाथो ब्रह्मात्माऽस्म्यहमेव हि । देहिदेहिध्यतो नित्यः सर्वदेहिववर्जितः ॥ ३ ॥ देहध्यम्पविद्दीनश्च क्षराक्षरिववर्जितः । पड्विषेषु स्थितो द्रष्टा श्रोता प्राताह्यतीन्द्रयः ॥४॥ तद्धम्मरिहतः स्रष्टा नामगोत्रविवर्जितः । मन्ता मनःस्थितो देवो मनसा परिवर्जितः ॥ ५ ॥ मनोधम्मविद्दीनश्च विज्ञानं ज्ञानमेव च । बोद्धा बुद्धिस्थितः साची सर्वज्ञो बुद्धिवर्जितः ॥ ६ ॥

बुद्धिधरमेविहीनश्च सर्वः सर्वगतो मतः। सर्वप्राणिविनिर्मुक्तः प्राणधर्मिविवर्जितः॥ ७॥ प्राणिप्राणो महाशान्तो भयेन परिवर्जितः। अहङ्कारादिहीनश्च तद्धर्मेपरिवर्जितः॥ ८॥ तत्साक्षी तिन्नयन्ता च परमानन्दरूपकः। जाग्रत्स्वप्नमुषुप्तिस्थस्तत्सान्ती तद्विवर्जितः॥ ६॥ तुरीयः परमो धाता हृष्र्पो गुणवर्जितः। मुक्तो बुद्धोऽजरो व्यापी सत्य आत्मास्म्यहं शिवः॥१०॥ एवं ये मानवा विशा ध्यायन्तीशं परं पदम्। प्राग्नुयुस्ते च तद्भूपं नात्र कार्य्या विचारणा ॥११॥ इति ध्यानं समास्यातं तव शङ्कर सुव्रत । पठेद् य एतत् सततं विष्णुलोकं स गच्छिति ॥१२॥ इति श्रीगारु महापुराणे चतुर्दशोऽध्यायः॥१४॥

## पश्चदशोऽष्याय:

#### रुद्र खवाच

संसारसागराद् घोरान्मुच्यते किं जपन् प्रभो । नरस्तन्मे परं जप्यं कथय त्वं जनाईन ॥ १ ॥ हरिठवाच

ईश्वरं परमं ब्रह्म परमात्मानमव्ययम् । विष्णुं नामसङ्खेण स्तुवन् मुक्तो भवेन्नरः ॥ २ ॥ वत् पवित्रं परं जप्यं कथयामि वृषध्वंज । श्रृणुष्वावहितो भूत्वा सर्वपापविनाशनम् ॥ ३ ॥ वासुदेवो महाविष्णुर्वामनो वासवो वसुः । बालचन्द्रनिभो बालो बलमद्रो बलाधिपः ॥ ४ ॥ बिलबन्धनकृद्धेघा वरेण्यो वेदवित् कविः । वेदकर्त्ता वेदरूपो वेद्यो वेदपरिक्रुतः ॥ ५ ॥ वेदाङ्गवेत्ता वेदेशो बलघारो बलार्दनः। अविकारो वरेशश्च वरदो वरुणाधिपः॥ ६॥ वीरहा च बृहद्वीरो वन्दितः परमेश्वरः । आत्मा चपरमात्मा चप्रत्यगात्मा वियत्परः ॥ ७ ॥ पद्मनामः पद्मनिधिः पद्महस्तो गदाधरः। परमः परभूतश्च पुरुषोत्तम ईश्वरः॥ ८॥ पद्मजङ्घः पुण्डरीकः पद्ममालाधरः प्रियः। पद्माक्षः पद्मगर्भश्च पर्जन्यः पद्मसंस्थितः॥ ९॥ अपारः परमार्थश्च पराणाञ्च परः प्रभुः। पण्डितः पण्डितेभ्यश्च पवित्रः पापमर्दकः ॥१०॥ शुद्धः प्रकाशरूपश्च पवित्रः परिरक्षकः। पिपासावर्जितः पाद्यः पुरुषः प्रकृतिस्तया ॥११॥ प्रधानं पृथिवीपद्मं पद्मनाभः प्रियप्रदः। सर्वेशः सर्वगः सर्ववित्सर्वदः परः॥१२॥ सर्वश्च जगतो धाम सर्वदर्शी च सर्वभृत् । सर्वानुग्रहकृद्देवः सर्वभूतद्वदिस्थितः ॥१३॥ सर्वपः सर्वपूज्यश्च सर्वदेवनमस्कृतः। सर्वस्य जगतो मूळं सकलो निष्कलोऽनलः ॥१४॥ सर्वगोप्ता सर्वनिष्ठः सर्वकारणकारणम् । वध्येयः सर्वमित्रः सर्वदेवस्वरूपधृक्॥१५॥ सर्वाध्यायः सुराध्यक्षः सुरासुरनमस्कृतः । दुः नाम्नासुराणाम् सर्वदा धातको ज्लाकः ॥१६॥

सत्यपालश्च सन्नाभः सिद्धेशः सिद्धवन्दितः । सिद्धसाध्यः सिद्धसिद्धः साध्यसिद्धो हृदीस्त्ररः॥१७॥ श्चरणं जगतश्चेव श्रेयः क्षेमस्तथैव च । शुभकुच्छोभनः सीम्यः सत्यः सत्यपराक्रमः ॥१८॥ सत्यस्थः सत्यसङ्कल्यः सत्यवित्सत्यवस्तथा। धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्वकर्मिववर्जितः ॥१६॥ कर्मकर्ता च कर्मैव किया कार्यं तथैव च । श्रीपतिर्वृपतिः श्रीमान्सर्वस्य पतिरूर्जितः ॥२०॥ स देवानां पतिश्चेव वृष्णीनां पतिरीरितः । पतिर्हिरस्यगर्भस्य विषुरान्तपितस्तथा ॥२१॥ पश्रूनाञ्च पतिः प्रायो वस्नां पतिरेव च । पतिराखण्डलस्यैव वरुणस्य पनिस्तथा ॥२२॥ बनस्पतीनाञ्च पतिरनिलस्य पतिस्तथा। अनलस्य पतिश्चेव वमस्य पतिरव च ॥२३॥ कुबेरस्य पतिश्चेव नत्त्रत्राणां पतिस्तथा। आवधीनां पतिश्चेव बृक्षाणाञ्च वितस्तथा ॥२४॥ नागानां पतिरर्कस्य दक्षस्य पतिरेव च । सुदृदाञ्च पतिश्चैव नृपाणाञ्च पतिस्तथा ॥२५॥ गन्धर्वाणां पतिश्चैव असूनां पतिरुत्तमः। पर्वतानां पतिश्चैव निम्नगाना पतिस्तथा ॥२६॥ सुराणाञ्च पतिः श्रेष्ठः कपिलस्य पतिस्तथा । लतानाञ्च पतिश्चैव वीरुधाञ्च पतिस्तथा ॥२७॥ मुनीनाञ्च पतिश्चैव सूर्य्यस्य पतिरुत्तमः। पतिश्चन्द्रमसः श्रेष्ठः शुक्रस्य पतिरेव च ॥२०॥ प्रहाणाञ्च पतिश्चैव राक्षसानां पतिस्तथा । किन्नराणां पतिश्चैव द्विजाना पतिरुत्तमः ॥२६॥ सरिताञ्च पतिश्चैव समुद्राणां पतिस्तथा। सरसाञ्च पतिश्चैव भूतानाञ्च पतिस्तथा॥३०॥ बेतालानां पतिश्चेव कृष्माण्डानां पतिस्तथा । पक्षिणाञ्च पतिः श्रेष्ठः पश्चनां पतिरेव च ॥३१॥ महात्मा मङ्गलो मेयो मन्दरो मन्दरेश्वरः । मेर्बर्माता प्रमाणञ्च माधवो मनुवर्जितः ॥३२॥ मालाधरो महादेवो महादेवेन पूजितः। महाशान्तो महाभागी मधुसूदन एव च ॥३३॥ महावीय्यों महाप्राणी मार्कण्डेयप्रवन्दितः । मायात्मा मायया बद्धो मायया तु विवर्जितः ॥३४॥ विवर्जितः ॥३५॥ मुनिस्तुतो मुनिर्मेत्रो महानासो महाइनुः। महाबाहुर्महादन्ता मरणेन महावक्त्रां महात्मा च महाकारो महोदरः । महापादो महाग्रीवी महामानी महामनाः ॥२६॥ महामितिर्महाकः निर्महारूपो महासुरः । मधुरच माधवश्चेव महादेवो महश्वरः ॥२०॥ मखेटो मखरूपी च माननीयो भहेश्वरः । महावातो महाभागो महेशोऽतीतमानुषः ॥२०॥ मानवश्च मनुश्चेव मानवाना प्रियङ्करः । मृगश्च मृगपूज्यश्च मृगाणाञ्च पतिस्तथा ॥२९॥ बुधस्य तु पतिश्चेव पतिदन्त्रेव बृहस्पतेः। पतिः शर्नश्चरस्यैव राहोः केतोः पतिस्तया ॥४०॥ नानाचन्दनचर्चितः ॥४१॥ रक्षमणी लक्षणश्चैय लम्बं हो ललितस्तथा । नानालङ्कारसंयुक्तो नानारसं अवलद्भको नानापुष्पंपद्योभितः । रागो रमापतिश्चेत्र सम्हर्यः परमेश्वरः ॥४२॥ रत्नदो रत्नद्दत्ती च रूपी रूपविवर्जितः । महारूपोग्ररूपदच सौम्दरूपस्तर्यव च ॥४३॥ नीलमेचिनमः गुद्धः कालमेघनिभस्तथा । घूमवर्णाः वीतवणीं नानारूपी हावर्णकः ॥४४॥ विरूपो स्पद्रचैव शुक्रवर्णस्तथैव च । सर्ववणीं महायोगी यज्ञो यज्ञकृदेव च ॥४५॥

सुवर्णो वर्णवांश्चैव सुवर्णाख्यस्तथैव च । सुवर्णावयवश्चैव सुवर्णः स्वर्णमेखलः ॥४६॥ सुवर्णस्य प्रदाता च सुवर्णाशस्तथैव च । सुवर्णस्य वियरचैव सुवर्णाढ्यस्तथैव च ॥४०॥ सुपर्णी च महापर्णः सुपर्णस्य च कारणम् । वैनतेयस्तथादित्य आदिरादिकरः शिवः ॥४८॥ कारणं महतश्चैव पुराणस्य च कारणम् । बुद्धीनां कारणव्चैव कारणं मनसस्तथा ॥४६॥ कारणं चेतसश्चैव अहङ्कारस्य कारणम् । भूतानां कारणं तद्वत् कारणञ्च विभावसोः ॥५०॥ आकाशकारणं तद्वत् पृथिव्याः कारणं परम् । अग्डस्य कारणञ्चैव प्रकृतेः कारगं तया ॥५१॥ देहस्य कारणञ्चीव चक्षुषश्चीव कारणम् । श्रोत्रस्य कारणं तद्वत् कारणञ्च त्वचस्तथा ॥५२॥ जिह्वायाः कारणञ्चैव प्राणस्यैव च कारणम् । हस्तयोः कारणं तद्वत् पादयोः कारणं तथा ॥५३॥ वाचश्च कारणं तद्वत्पायोश्चेव तु कारणम् । इन्द्रस्य कारणञ्चैव कुबेरस्य च कारणम् ॥५४॥ यमस्य कारणञ्चैव ईशानस्य च कारणम् । यत्नाणां कारणञ्चैव रत्नसां कारणं परम् ॥५५॥ भषाणां कारणां श्रेष्ठं धर्मस्यैव तु कारणम्। जन्त्नां कारणञ्चैव वस्नां कारणं परम् ॥५६॥ मनुनां कारणञ्चैव पक्षिणां कारणं परम् । मुनीनां कारणं श्रेष्ठं योगिनां कारणं परम् ॥५७॥ सिद्धानां कारणञ्चेव यद्याणां कारणं परम् । कारणं किन्नराणाञ्च गन्धर्वाणाञ्च कारणम् ॥५८॥ नदानां कारणञ्चेव नदीनां कारणं परम् । कारणञ्च समुद्राणां वृत्ताणां कारणं तथा ॥५९॥ कारणं वीरुधाञ्चेव लोकानां कारणं तथा । पातालकारणञ्चेव देवानां कारणं तथा ॥६०॥ सर्पाणां कारणञ्जेव श्रेयसां कारणं तथा। पश्चनां कारणञ्जेव सर्वेषां कारणं तथा॥६१॥ वहात्मा चेन्द्रियात्मा च आत्मा बुद्धिस्तथैव च । मनसश्च तथैवात्मा चात्माहङ्कारचेतसः ॥६२॥ जायतः स्वपतश्चातमा महदातमा परस्तथा । प्रधानस्य परात्मा च आकाशात्मा स्वपां तथा ॥६३॥ पृथिब्याः परमात्मा च वयस्यात्मा तथैव च । गन्धस्य परमात्मा च रूपस्यात्मा परस्तथा ॥६४॥ शब्दात्मा चैव वागात्मा स्पर्शात्मा पुरुपस्तथा। श्रीत्रात्मा च त्वगात्मा च जिह्नायाः परमस्तथा ॥ बाणात्मा चेत्र हस्तात्मा पादात्मा परमस्तथा । उपस्थस्य तथैत्रात्मा पाय्वात्मा परमस्तथा ॥६६॥ इन्द्रात्मा चैव ब्रह्मात्मा रुद्रात्मा च मनोस्तथा । दत्तप्रजापतेरात्मा सत्यात्मा परभस्तथा !'६७॥ ईश्चात्मा परमात्मा च रौद्रात्मा मोर्ज्ञविचितिः । यत्नवांश्च तथा यत्नश्चम्मी खङ्गवमुरान्तकः ॥६८॥ ह्रोप्रवर्त्तनशीलश्च यतीनाञ्च हिते रतः । यतिरूपी च योगी च योगिध्येयो हरिः शितिः ॥६९॥ सविन्संघा च कालश्च उष्मा वर्षा मतिस्तथा। संवत्सरी मोक्षकरो मोहप्रध्वंसकस्तथा॥७०॥ मोहकर्त्ता च दुष्टानां माण्डन्यो वड़वामुखः । संवर्त्तकः कालकर्त्ता गौतमो भृगुरङ्गिराः ॥७१॥ अत्रिर्वसिष्ठः पुलहः पुलस्त्यः कुत्स एव च । याज्ञवल्क्यो देवलक्ष व्यासश्चेव पराज्ञरः ॥७२॥ शर्मादश्चेव गाङ्गेयो हुषीकेशो बृहच्छ्रवाः। केशवः क्लेशहन्ता च सुकर्णः कर्णवर्जितः॥७३॥ नारायणो महाभागः प्राणस्य पतिरेव च । अपानस्य पतिश्वेव व्यानस्य पतिरेव च ॥७४॥ उदानस्य पतिः श्रेष्ठः समानस्य पतिस्तथा । शन्दस्य च पतिः श्रेष्ठः स्पर्शस्य पतिरेव च ॥७५॥ रूपाणां नृपतिश्वाद्यः खङ्कपाणिईलायुधः। चक्रपाणिः कुण्डली च श्रीवत्साङ्कस्तथैव च ॥७६॥ प्रकृतिः कौस्तुभग्रीवः पीताम्बरधरस्तथा । सुमुखो दुर्मुखश्चैव मुखेन तु विवर्जितः ॥ ७७ ॥ अनन्तोऽनन्तरूपश्च मुनखः मुरसुन्दरः । मुकलापो विभुक्तिष्णुर्भ्रोजिष्णुश्चेषुधीस्तथा ॥७८॥ हिरण्यकशिपोर्हन्ता हिरएयाक्षत्रिमर्दकः । निहन्ता पूतनायाश्च भारकरान्तविनाशनः ॥ ७६। केशिनो दलनश्चेव मुष्टिकस्य विमर्दकः। कंसदानवभेत्ता च चाणुरस्य प्रमर्दकः॥८०॥ क्रररूपश्च ह्यक्र्रप्रियवन्दितः ॥८१॥ अरिष्टस्य निहन्ता च अक्रुरप्रिय एव च । अक्रुरः भगहा भगवान् भानुस्तथा भागवतः स्वयम् । उद्भवश्चोद्धवस्येशो ह्युद्धवेन विचिन्तितः ॥८२। चक्रधृक् चञ्चलश्चेव चलाचलविवर्जितः। अहङ्कारो मतिश्चित्तं गगनं पृथिवी जलम् ॥⊏३॥ वायुश्चत्तस्तथा श्रोत्रं जिह्ना च घाणमेव च । वाक्साणिपादी जवनः पायुपस्थस्तथैव च ॥८४॥ शक्करश्चेव खर्वश्च क्षान्तिदः क्षान्तिकृत्ररः। भक्तप्रियस्तथा भर्ता भक्तिमान् भक्तिवर्द्धनः ॥८५।। भक्तस्तुतो भक्तपरः कीर्तिदः कीर्तिवर्द्धनः। कीर्त्तिर्दीप्तिः ज्ञमा कान्तिर्भक्तिश्चेव दयापरा॥८६॥ दानं दाता च कर्ता च देवदेवप्रियः शुचिः । शुचिमान् मुखदोमोक्षः कामश्रार्थः सहस्रात्॥८०।३ सहस्रशोर्पा वैद्यश्च मोल्रद्वारस्तथैव च। प्रजाद्वारं सहस्रान्तः सहस्रकर एव च॥८८॥ शुक्रश्च सकिरीटी च सुग्रीवः कौरतुभस्तथा । प्रयम्रश्चानिरुद्धश्च हयग्रीवश्च शुक्ररः ॥८६॥ मत्स्यः परशुरामश्च प्रह्लादो बलिरेव च । शरण्यश्चैव नित्यश्च बुद्धो मुक्तः शरीरभृत् ॥६०॥ खरदूषणहन्ता च रावणस्य प्रमर्दनः।सीतापतिश्च वर्द्धिष्णुर्भरतश्च तथैत्र च ॥६१॥ कुम्मेन्द्रजिन्निहन्ता च कुम्भकर्णप्रमर्दनः। नरान्तकान्तकश्चेव देवान्तकविनाश्चनः॥६२॥ दुष्टासुरनिहन्ता च शम्बरारिस्तथैव च। नरकस्य निहन्ता च त्रिशीर्पस्य विनाशनः॥६३॥ यमलार्जनभेत्ता च तपोहितकरस्तथा। वादित्रश्चैव वादाञ्च बुद्धश्च वै वरप्रदः ॥६४॥ सारः सार्प्रियः सौरः कालहन्ता निकृन्तनः । अगस्त्यो देवलश्चैव नारदो नारदिवयः ॥९५॥ प्राणोऽपानस्तथा व्यानो रजः सत्त्वं तमः शरत् । उदानश्च समानश्च मेपजश्च भिगक्तथा ः। कुटस्यः स्वच्छरूपश्च सर्वदेदविवर्जितः । चत्तुरिन्द्रियहीनश्च वागिन्द्रियविवर्जितः ॥९०० महातपोविसर्जितः ॥९८॥ इस्तेन्द्रियविहोनश्च पादाभ्याञ्च विवर्गितः। पायूपस्थविहीनश्च प्रवोधेन विहानरच बुद्ध्या चैव विवर्जितः । चेतसा विगतरचैव प्राणेन च विवर्जितः ॥९९॥ अपानेन विहीनश्च व्यानेन च विवर्णितः । उदानेन विहीनश्च समानेन विवर्णितः ॥१००॥ आकारोन विहीनश्च वायुना परिवर्जितः । अग्निना च विहीनश्च उदकेन विवर्जितः ॥१०१॥ पृथिव्या च विहीनश्च शब्देन च विवर्जितः । स्पर्शेन च विहीनश्च सर्वरूपविवर्जितः ॥१०२॥ रागेण विगतश्चैव अधेन परिवर्जितः। शोकेन रहितश्चैव वचसा परिवर्जितः॥१०३॥ रजोवियर्जितरचैव विकारै: षड्भिरेव च । कामेन वर्जितर्चैव क्रोधेन परिवर्जितः ॥१०४॥ लोभेन विगतरचैव दम्भेन च विवर्जित: । सूक्ष्मश्चैव सुसूक्ष्मश्च स्थूलात्स्थूलतरस्तथा ॥१०५॥ विशारदो बलाध्यक्षः सर्वस्य क्षोमकस्तथा । प्रकृतेः क्षोमकश्चैव महतः क्षोमकस्तथा ॥१०६॥ भृतानां क्षोभकरचैव बुढेश्च च्रांभकस्तथा । इन्द्रियाणां क्षोभकश्च विषयक्षोभकस्तथा ॥१०७॥ ब्रह्मणः क्षोभकश्चैव रुद्रस्य क्षोभकस्तथा । अगम्यश्चतुरादेश्च श्रोत्रागम्यस्तयैव च ॥१०८॥ स्वचा न गम्यः कूर्मश्च जिह्नाप्राह्यस्तथैव च । प्राणेन्द्रियागम्य एव वाचाऽप्राह्यस्तथैव च ॥१०६॥ अगम्प्रचैव पाणिम्यांपादागम्यस्तथैव च । अग्राह्मो मनसरचैव बुद्धवा ग्राह्मो हरिस्तथा ॥११०॥ अहं बुद्धयातथा बाह्यश्चेतसा बाह्य एव च । शङ्कपाणिरव्ययश्च गदापाणिस्तथैव च ॥१११॥ शार्क्नगणिश्च कृष्णश्च ज्ञानमूर्तिः परन्तपः । तपस्वी ज्ञानगम्यो हि ज्ञानी ज्ञानविदेव च ॥११२॥ जंपरच जेपहीनरच जितरचैतन्यरूपकः। भावो भाव्यो भवकरो भावनो भवना्शनः ॥११३॥ गाविन्दो गोपतिगोपः सर्वगोपासुखप्रदः। गोपालो गोपतिश्चैव गोमतिगोंपरस्तथा ॥११४॥ उपेन्द्रक्च नृसिंह्रक्च शीरिश्चैव जनार्दनः । आरणेयो बृहद्भानुर्बृहृह्।सस्तयैव च ॥११५॥ दामोदरस्त्रिकालश्च कालज्ञः कालवर्जितः । त्रिसन्ध्यो द्वापरं त्रेता प्रजाद्वारं त्रिविक्रमः ॥११६॥ विक्रमो दण्डहस्तश्च ह्येकदण्डी त्रिदण्डधृक्। सामभेदस्तथोरायः सामरूरा च सामगः ॥११७॥ सामवेदो ह्यथर्वदच सुकृतः मुखरूपकः। अथर्ववेदिवचैव ह्यथर्वाचार्यं एव च ॥११८॥ श्चमूर्ग चैव ऋग्वेद ऋग्वेदेषु प्रतिष्ठितः । यजुर्वेत्ता यजुर्वेदो यजुर्वेदविदेकपात् ॥११९॥ बहुपाच सुपाचैव तथा चैव सहस्रात्। चतुष्पाचैव द्विपाचैव स्मृतिर्म्यायोगमो बली ॥१२०॥ सन्यासी चैत सन्यासश्चतुराश्रम एव च । ब्रह्मचारी गृहस्थश्च बाणप्रस्थश्च भित्तुकः ॥१२१॥ ब्राह्मणः च्रियो वैश्वाः श्रूद्रो वर्णस्तथैव च । शालदः शीलसम्पन्नो दुःशीलपरिवर्जितः ॥१२२॥ गोक्षोऽध्यात्मसमाविष्टः स्तुतिः स्तोता च पूजकः । पूज्यो वाक्ररणञ्जैव वान्यश्चैव तु वाचकः ॥ वत्ता व्याकरणश्चैव वाक्यञ्चैव च वाक्यवित् । वाक्यगम्यस्तीर्थवासां तीर्थस्तीर्थी च तीर्थवित् ॥ तार्थादिमृतः साङ्खयश्च निरुक्तं त्विमदैवतम् । प्रणवः प्रणवेशश्च प्रणवेशा प्रवन्दितः ॥१२५॥ प्रग्विन च लक्षी वै गायत्री च गदाधरः। शालप्रामनिवासी च शालप्रामस्तथैव च ॥ जलशाया योगशायी शेपशायी कुशेशयः। महाभत्तां च कार्य्यञ्च कारणं पृथिवाधरः॥१२७॥ प्रजापितः सास्वतश्च काम्यः कामयिता विराट् । सम्राट् पूषा तथा स्वर्गो रथस्थः सार्थिर्बलम् ॥ धनी धनपदी धन्यो यादवाना हिते रतः । अर्जुनस्य प्रियश्चैव ह्यर्जुनो भीम एव च ॥१२६॥

पराक्रमी दुर्विसहः सर्वशास्त्रविज्ञारदः। सारस्वतो महाभीष्मः पारिजातहरस्तया ॥१३०॥ अमृतस्य प्रदाता च चीरोदः धीर एव च । इन्द्रात्मजस्तस्य गोप्ता गोवर्द्धनधरस्तथा ॥१३१॥ कंसस्य नाशनस्तद्वद्धांस्तपो इस्तिनाशनः। शिगिविष्टः प्रसन्नश्च सर्वलोकार्तिनाशनः ॥१३२॥ मुद्रो मुद्राकरश्चैव सर्वमुद्राविवर्जितः । देही देहस्थितश्चैव देहस्य च नियामकः ॥१३३॥ श्रोता श्रोत्रनियन्ता च श्रोतव्यः श्रवणस्त्या । त्विन्ध्यतश्च स्पर्शयत्व स्पर्शनं तथा ॥ चक्षुःस्थो रूपद्रष्टा च नियन्ता चक्षुपस्तथा । दृश्यञ्चैवतु जिह्नास्थोरसज्जञ्च नियामकः ॥१३५॥ ष्ठाणस्थोबाणकृद्घाता घाणेन्द्रिः नियामकः । वाक्त्थो वक्ता च वक्तव्यो वचनं वाङ्नियामकः ॥ प्राणिस्यः शिल्प कृच्छिल्पो हस्तयोर न नियामकः । पदन्यश्चैन गन्ता च गन्तन्यं गमन तथा १३७ ॥ नियन्ता पादयोश्चैव पाद्यमाक् च विसर्गकृत् । विसर्गस्य नियन्ता च ह्युरस्थस्थः सुखस्तथा १३८॥ उपस्थस्य नियन्ता च तदानन्दकरश्च ह । शत्रुघः कार्त्तवीर्यश्च दत्तात्रेयस्तथैव च ॥१३६॥ अटर्कस्य हितरचैव कार्त्तवीर्यनिकृत्तनः। काल्नेमिर्महानेमिर्मेषो मेघपतिस्तथा ॥१४०॥ अन्नपदोऽन्नरूपो च हान्नादोऽन्नप्रवर्त्तकः । धूमकृद्भमरूपश्च देवकीपुत्र उत्तमः ॥१४१॥ देवक्यानन्दनो नन्दोराहिण्याः प्रिय एव च । वसुदेवप्रियइचैव वसुदेवसुतस्त या ॥१४२॥ दुन्दुभिर्हासस्त्रभ्न पुष्पहासस्तथैन च । अट्टहासियश्चैन सर्वाध्यत्तः क्षरोऽक्षरः ॥१४३॥ अच्युतरचैत्र सत्येशः सत्यायाश्च भियो वरः । इकिमण्याश्च पतिश्चैत्र इकिमण्या वल्लभस्तथा ॥ गोर्पानां वल्लमश्चैव पुरायक्षोकश्च विश्रुतः । वृषाकपिर्यमो गुह्यो मङ्गलश्च बुधस्तथा ॥१४५॥ राहुः केतुर्यहो प्राहो गजेन्द्रमुखमेलकः। प्राह्वस्य विनिद्दन्ता च प्रामणी रक्षकस्तया ॥१४६॥ किन्नरवचैत्र सिद्धवन छन्दः स्वच्छन्द एत च । विश्वरूपो विशालाक्षो दैत्यसूदन एव च ॥१४७॥ अनन्तरूपो भूतस्यो देवदानवसंस्थितः । सुषुप्तिस्यः सुपुप्तिश्च स्थानं स्थानान्त एव च १४८॥ जगत्स्यश्चैत जागर्चास्थानं जागरितंतथा । स्वप्नस्थः स्वप्नवित्स्वप्नं स्थानस्थः सुस्य एव च१४६॥ जायस्वमसुपुतंश्च विद्दानो वै चतुर्थकः । विज्ञानं चैत्ररूपश्च जीवो जीवयिता तथा ॥१५०॥ भुननाधिपातश्चैव भुननानां नियामकः। पातालवासी पातालं सर्वेज्वरविनाशनः॥१५१॥ परमानन्दरूरी च धर्माणाञ्च प्रवर्त्तकः । सुलभो दुर्लभश्चैव प्रासायामपरस्तया ॥१५२॥ प्रत्याहारो धार+श्च प्रत्याहारकरस्तथा । प्रभा कान्तिस्तथा ह्याचिः शुद्धः स्फटिकसन्निभः ॥१५३॥ अप्राह्मश्चेत गौरश्च सर्वः शुचिर भण्डुतः । वषट्कारो वषड्वौषट् स्वधा स्वाहा रतिस्तथा ॥१५४॥ पक्ता नन्दियता भोका बाद्धा भावियता तथा। ज्ञानात्मा चैव ऊहात्मा भूमा सर्वेश्वरेश्वरः। १५५॥ नदी नन्दी च नन्दीशो मारतस्तकनाशनः । चक्रपः श्रीपतिश्चैव तृपश्च चक्रवर्त्तनाम् ॥१५६॥ **ईशश्च स**र्वदेवानां स्वावकाशं स्थितस्तथा । पुष्करः पुष्कराध्यक्षः पुष्करद्वोप एव च ॥१५०॥

भरतो जनको जन्यः सर्वाकारविवर्जितः । निराकारो निर्निमित्तो निरातङ्को निराश्रयः ॥१५८॥ इति नामसहस्रं ते वृषभध्वज कीर्त्तितम् । देवस्य विष्णोरीशस्य सर्वपापविनाशनम् ॥१५९॥ पठन् द्विजश्च विष्णुत्वं जित्रयो जयमामुयात् । वैश्यो धनं सुखं शूद्रो विष्णुभक्तिसमन्वितः ॥

इति गारुड़े महापुराणे श्रीविष्णोः सहस्रनामस्तोत्रं नाम

पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥

## **षोडशो**ऽध्यायः

#### रुद्र उवाच

पुनर्ध्वानं समाचद्दव शङ्कचकगदाधर। विष्णोरीशस्य देवस्य शुद्धस्य परमात्मनः ॥ १॥ हरिकवाच

शृणु रुद्र हरेर्ध्यांनं संसारतहनाशनम् । अदृष्ट्रह्पञ्चान्तञ्च सर्वव्याप्यजमव्ययम् ॥ २ ॥ अक्षयं सर्वगं नित्यं महद्ब्रह्मास्ति केवलम् । सर्वस्य जगतो मूलं सर्वेशं परमेश्वरम् ॥ ३ ॥ सर्वभृतहृदिस्थं वै सर्वभृतमहेश्वरम् । सर्वाधारं निराधारं सर्वकारणकारणम् ॥ ४ ॥ अलेपकं तथा मुक्तं मुक्तयोगिविचिन्तितम् । स्थूलदेहविहोनञ्च चक्षुषा परिवर्जितम् ॥ ५ ॥ प्राणेन्द्रियविहीनञ्च प्राणिधर्मविवर्जितम् ॥ ५ ॥ मनोविरहितं तद्दन्मनोधर्मविवर्जितम् । बुद्ध्या विहीनं देवेशं चेतसा परिवर्जितम् ॥ ७ ॥ अहङ्कारविहीनं वै बुद्धिधर्मविवर्जितम् । प्राणेन रहितञ्चेव ह्यपानेन विवर्जितम् ॥ प्राणास्यवायुहीनं वै प्राणधर्मविवर्जितम् ॥ ८ ॥

## हरिहवाच

पुनः सूर्यार्चनं वक्ष्ये यदुक्तं भृगवे पुरा । ॐ खलोल्काय नमः । सूर्यस्य मूलमन्त्रोऽयं भुक्तिमुक्तिप्रदायकः ॥ ६ ॥

ॐ खलोल्काय त्रिदशाय नमः। ॐ विचि टठ शिरसे नमः। ॐ ज्ञानिने ठठ शिखायै नमः। ॐ सहस्ररश्मये ठठ कवचाय नमः॥ १०॥

ॐ सर्वतेजोऽधिपतये ठठ अस्ताय नमः। ॐ ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ठठ नमः॥ अग्निपकारमन्त्रोऽयं सूर्य्यस्याधविनाद्यनः॥११॥

ॐ आदित्याय विद्याहे विश्वभावाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् ॥१२॥ सक्लीकरणं कुर्य्याद्गायन्या भास्करस्य च । धम्मीत्मने च पूर्विस्मन् यमायेति च दक्षिणे ॥१३॥ दण्डनायकाय ततो वैवर्णायेति चोत्तरे । स्यामिषङ्गलमैशान्यामाग्नेय्यां दीक्षितं यजेत् ॥१४॥ वज्रपाणिञ्च नैर्ऋत्यां भूर्भुवः स्वज्ज वायवे ॥ १५ ॥

ॐ चन्द्राय नक्षत्राधिपतते नमः। ॐ अङ्गारकाय श्वितिसुताय नमः। ॐ बुधाय सोमपुत्राय नमः। ॐ वागीश्वराय सर्वविद्याधिपतये नमः। ॐ शुक्राय महर्षये भृगुसुताय नमः। ॐ शनैश्चराय सूर्यात्मजाय नमः। ॐ राह्वे नमः। ॐ केतवे नमः।

पूर्वादीशानपर्यन्ता एते पूज्या वृषध्वज ॥ १६ ॥

🥉 अनुरुकाय नम: । ॐ प्रथमनाथाय नमः । ॐ बुद्धाय नमः ॥ १७ ॥

ॐ भगवन्! परिमितमयूखमालिन्! सकलजगत्पते! सप्ताश्ववाहन! चतुर्भुज! परमसिद्धिप्रद! विस्फुलिङ्गिपिङ्गल! भद्र! एह्येहि इदमर्थं नमः शिरित गतं यह यह तेज उग्ररूपम् अनग्न! ज्वल उवल ठठ नमः ॥ १८॥

अनेनावाह्य मन्त्रेण ततः सूर्यं विसर्जयेत् ।

ॐ नमो भगवते आदित्याय सहस्रकिरणाय गच्छ सुखं पुनरागमनायेति ॥१९॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

# सप्तदशोऽहयाय:

#### हरिहवाच

पुनः सूर्यार्चनं वक्ष्ये यदुक्तं धनदाय हि । अष्टपत्रं लिखेत् पद्मं शुनौ देशे सकर्णिकम् ॥१॥ आवाहनीं ततो बद्ध्वा मुद्रामावाहयेद्धरिम् । लखोल्कं स्थापयेनमध्ये स्नापयेद् यन्त्ररूपिणम्॥२॥ आग्नेय्यां दिशि देवस्य हृद्यं स्थापयेन्छित्र । ऐशान्यां तृशिरः स्थाप्यं नैत्रृत्यां विन्यसेन्छिखाम्॥ पौरन्दर्यो न्यसेद्धर्ममकाग्रस्थितमानसः । वायव्याञ्चैत्र नेत्रन्तु वारुण्यामस्त्रमेव च ॥४॥ ऐशान्यां स्थापयेत् सोमं पौरन्दर्यान्तु लोहितम् । आग्नेय्यां सोमतनयं याम्याञ्चैत बृहस्पतिम् ॥५॥ नैत्रृत्यां दानवगुरुं वारुण्यां तु शनैश्चरम् । वायव्याञ्च तथा केतुं कौबेर्या राहुमेव च ॥६॥ दितीयायान्तु कक्षायां सूर्यान् द्वादशपूजयेत् । भगः सूर्योऽर्यमा चैत्र मित्रो वै वरुणस्तथा ॥७॥ स्विता चैत्र धाता च वित्रस्वांश्च महावलः । त्वश्च पूत्रा तथा चेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते ॥८॥ पूर्वादावर्चयेद्देवानिन्द्राहीन् अद्यया नरः । जया च विजया चैत्र जयन्ती चापराजिता ॥

शेषश्च बासुकिश्चैव नागानित्यादि पूजयेत् ॥ ६ ॥ इति श्र गारुहे महापुराणे पूर्वाद्धें सप्तदशोऽभ्यायः ॥ १७ ॥

## श्रष्टादशोऽध्यायः

#### सूत उवाच

गरुड़ोक्तं कश्यपाय वक्ष्ये मृत्युञ्जयार्चनम् । उद्धारपूर्वकं पुण्यं सर्वदेवमयं मतम् ॥१॥ संज्ञारं पूर्वमुद्धृत्य जुङ्कारं तदनन्तरम् । स्विसगं तृतीयं स्थानमृत्युदारिद्रथमर्दनम् ॥२॥ अमृतेशं महामन्त्रं त्रयक्षरं पूजनं समम् । जपनान् मृत्युहीनाः स्युः सर्पपापविवर्जिताः ॥३॥ शतजप्याद् वेदफलं यज्ञतीर्थफलं लभेत् । अष्टोत्तरशतं जप्यं त्रिसन्ध्यं मृत्युशत्रुजित् ॥४॥ स्थायेच सितपद्मस्थं वरदञ्चाभयं करे । द्वाभ्याञ्चामृतकुम्भं तु चिन्तयेदमृतेश्वरम् ॥५॥ तस्यैवाङ्गगतां देवीममृतामृतभाषिणीम् । कल्शं दित्तिणे हस्ते वामहस्ते सरोरुहम् ॥६॥ जपेदष्टसदृत्तं वै त्रिसन्ध्यं मासमेकतः । जरामृत्युमहाव्याधिशत्रुजिजीवशान्तिदः ॥०॥ आस्थानं स्थापनं रोधं सन्निधानं निवेशनम् । पाद्यमाचमनं स्नानमर्ध्य चागुरुलेपनम् ॥

## दीपाम्बरं भूषणञ्च नैवेदां पानजीवनम् ॥८॥

मात्रा मुद्रा जपंध्यानं दक्षिणाञ्चाहुतिः स्तुतिः । वाद्यं गोतञ्च नृत्यञ्च न्यासंयोगं प्रदक्षिणम् ॥ प्रणति मन्त्र इज्या च वन्दनञ्च विसर्जनम् ॥६॥

पडङ्गादिप्रकारेण पूजनन्तु क्रमोदितम् । परमेशमुखोद्गीर्णं यो जानाति स पूजकः ॥१०॥ अर्ध्वपाशार्चनञ्चादौवस्त्रेणैव तैताइनम् । शोधनं कवचनैव अमृतीकरणं ततः ॥११॥ पूजाचाधारशक्त्यादेः प्राणायामं तथासने । पिण्डशुद्धं ततः कुर्याच्छोपणाद्यस्ततः स्मरेत् ॥१२॥ आत्मानं देवरूपञ्चकराङ्गन्यासकञ्चरेत् । आत्मानं पूजयेत्वश्चाज्ञयोतीरूपं हृद्वजतः ॥१३॥ मृत्तौवास्यण्डिलेवापि क्षपेत्पुष्णं तुभास्वरम्। आत्मानं द्वारपूजार्थं पूजाचाधारशक्तिजा॥१४॥ साविध्यकरणं देवे परिवारस्य पूजनम् । अङ्गपट्कस्य पूजार्थं कर्त्तव्या दिग्विभागतः ॥१५॥ धर्मादयश्च शकाद्याः सायुधाः परिवारकाः । युगवेदमुहूर्ताश्च पूजेयं मुक्तिमुक्तिकृत् ॥१८॥ मानृकाया गणञ्चादौ नन्दिगङ्गे च पूजेयेत् । महाकालञ्च यमुनां देहल्या पूजयेत् पुरा ॥१०॥

ॐ अमृतेश्वरभैरवाय नमः । एवं ॐ जुं सः सूर्याय नमः । एवं शिवाय कृष्णाय ब्रह्मणे च गणाय च । चण्डिकायै सरस्वत्यै महालद्म्यादि पूजयेत् ॥१८॥ इति श्रीगाँदिः महापुराणे अमृतेशपूजनं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥

# श्रीगरुडमहापुराणम् । ऋ० १६

## **ऊनर्विशोऽष्यायः**

#### सृत उवाच

प्राणेश्वरं गारुड्डच शिवीक्तं प्रवदाम्यहम्। स्थानान्यादौ प्रवद्यामि नागदष्टोन जीवित ॥१॥ चितावल्मीकशौंछादौ कूपे च विवरे तरोः। दंशे रेखात्रयं यस्य प्रच्छन्नं सन जीवित ॥२॥ षष्ट्याञ्च कर्कटे मेथे मूलास्त्रेषामघादिषु। कक्षाश्रोणिगले सन्धौ शङ्ककणोंदरादिषु॥३॥ दण्डी शस्त्रघरो भिक्षुनंशादिः कालदूतकः। वक्ते बाहौ च ग्रीवायां पृष्ठे च न हि जीवित ॥४॥ पूर्वं दिनपतिर्मुङ्क्ते अर्द्ध्यामं ततोऽपरे। शेषा ग्रहाः प्रतिदिनं षट्षंख्यापरिवर्त्तनैः॥५॥ नागभोगःकमाष्त्रयो रात्रौ बाणविवर्त्तनैः। शेषोऽर्कः फणिपश्चन्द्रस्तद्वको भौम ईरितः ॥६॥ कर्कोटोज्ञो गुरुःपद्मो महापद्मश्च भार्गवः। शङ्काः शनश्चरो राहुः कुलिकश्चाहयो ग्रहाः॥७॥ रात्रौ दिवा सुरगुरोर्भागे स्यादमरान्तकः। पङ्काः कालो दिवा राहुः कुलिकेन सह स्थितः॥ यामार्द्यार्ध्रस्थः वेलां कालवतीञ्चरेत्॥८॥

बाणद्विषड्वह्विवाजियुगमूरेकभागतः । दिवो षड्वेदनेत्राद्विपञ्चित्रमानुषांशकैः ॥६॥ पादाङ्कुष्ठे पादपृष्ठे गुरूफे जानुनि लिङ्गके । नाभौ हृदि स्तनपुटे कण्ठे नासापुटेऽक्षिणि ॥

कर्णयोश्च भुवोः शङ्को मस्तके प्रतिपत्क्रमात् ॥ १० ॥

तिष्ठेचन्द्रश्च जीवेन्न पुंसी दक्षिणभागके। कायस्य वामभागे तु स्त्रिया वायुवहात्करात्॥ अमवस्वत्कृतो मोहो निवर्चेत च मर्दनात्॥११॥

आत्मनः परमं बीजं हंसाख्यं स्फिटिकामलम् । ज्ञातव्यं विषपापप्तं वीजं तस्य चतुर्विधम् ॥१२॥ विन्दुपञ्चस्वर्युतमाद्यमुक्तं द्वितीयकम् । षष्ठारूढं तृतीयं स्यात्सविसर्गं चतुर्थकम् ॥१३॥ ॐ कुरु कुन्दे स्वाहा । विद्या त्रैलोक्यरक्षार्थं गरुडेन धृता पुरा ॥१४॥ बधेप्सुर्गागनागानां मुखेऽथ प्रणव न्यसेत् । गले कुरु न्यसेद्धामान् कुन्दे च गुल्फयोः स्मृतः ॥ स्वाहा पादयुगे चैव सुगहा न्यास ईरितः ॥ १५॥

ग्रहेऽपिलिखितोयत्रतन्नागाः सन्त्यजन्ति च । सहस्रमन्त्रं जप्त्वा तु कर्णे सूत्रं धृतं तथा ॥१६॥ यद्ग्रहे शर्करा जप्ता क्षिप्ता नागास्त्यजन्ति तम् । जप्तलक्षस्य जप्याद्धि सिद्धिः प्राप्ता सुरासुरैः ॥१७॥ ॐ सुवर्णरेखे कुक्टविग्रहरूपिणि स्वाहा ।

एवञ्चाष्ट्रदले पद्मे दले वर्णयुगं लिखेत्। नामैतद्वारिधाराभिः स्नातो दष्टो विषं त्यजेत ॥१८॥ ॐ पिंच स्वाहा।

अङ्गुष्ठादि कनिष्ठान्तं करे न्यस्याथ देहके। के वक्त्रे हृदि लिङ्गे च पादयोर्गरुड़ः स हि ॥१६॥ नाकामन्ति च तच्छायां स्वप्नेऽपि विषपन्नगाः। यस्तु लक्षं जपेचास्याः स दृष्ट्वा नाशयेद्विषम् ॥२०॥ उँ हीं हों हीं भिरुण्डाये स्वाहा। कर्खे जप्ता त्वियं विद्या दृष्टकस्य विषंहरेत् ॥२१॥ अआन्यसेतुपादाग्रे ह ई गुल्फेऽय जानुनि। उऊए ऐ कटितटेओ नामी हृदि औ न्यसेत् ॥२२॥ वक्त्रे अमुत्तमाङ्गे अः न्यसेच हंससंयुताः। हंसो विषादि च हरे जप्तो ध्यातोऽथ पूजितः॥२३॥ गरुङोऽहमिति ध्यात्वा कुर्य्यादिषहरीं कियाम्। हं मन्त्रं गात्रविन्यस्तं विषादिहरमीरितम् ॥२४॥ न्यस्य हंसं वामकरे नासामुखनिरोधकृत्। मन्त्रो हरेद्दृष्टकस्य त्वड्मांसादिगतं विषम् ॥२५॥ स वायुना समाकृष्य दृष्टानां गरलं हरेत्। तनौ न्यसेदृष्टकस्य नीलकण्ठादि संस्मरेत् ॥२६॥ पातं प्रत्यिङ्गरामूलं तण्डुलद्भिविषापहम्। पुनर्नवाफिलनीनां मूलं चक्रजमीदृशम् ॥ २७॥ मूलं शुक्रवृहत्यास्तु ककोंट्या गैरिकिणिकम्। अद्धिपृष्टं घृतोपेतं लेपोऽयं विषमर्दनः ॥२८॥ विषवृद्धं न बजेच उष्णं पिवति यो घृतम्। पञ्चाङ्गन्तु शिरीषस्य मूलं गृज्जनजं तथा ॥२६॥ सर्वाङ्गलेपतक्षापि पानादा विषद्धद्भवेत्। ॐ हों गोनसादिविषद्धत् ॥३०॥ दृष्टालाटविसर्गान्तं ध्यातं वश्यादिकुद्भवेत्। न्यस्तं योनौ वशेत् कन्यां कुर्यान्मदृज्जविलाम् ॥ जप्त्वा सप्ताष्टसहं गरुतमानिव सर्वगः। कविः स्याच्छुतिधारी च वश्यांक्रीं च समामुयात्॥

विषद्धत्स्यात् कथातत्त्वं मुनेर्व्यासस्य ते ध्रुवम् ॥ ३२ ॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे प्राणेश्वरं समाप्तमूनविंशोऽध्यायः ॥१९॥

## विशोऽष्यायः सूत दवाच

चक्ष्ये तत्परमं गुह्यं शिवोक्तं मन्त्रवृन्दकम्। पाशं धनुश्च चक्रञ्च मुद्गरं शूलपट्टिशम्।
एतैरेवायुधैर्युद्धे मन्त्रैः शत्रुं जयेन्तृपः ॥ १ ॥

मन्त्रोद्धारं पद्मपत्रे आदि पूर्वादिके लिखेत्। अष्टवर्गञ्चाष्टमञ्च स्वातमीशानपत्रके ॥ २ ॥ ओङ्कारो ब्रह्मबीजं स्यात् हीङ्कारो विष्णुरेव च । हीङ्कारञ्च शिरःशूलिन्त्रिलिखेत्तकमान्त्यसेत् ॥ ॐ हीं हीं ॥ ३ ॥

श्रूलं ग्रहीत्वा हस्तेन भ्राम्य चाकाशसम्मुखम् । तद्दर्शनाद्ग्रहा नागा द्रष्ट्वा वा नाशमाप्नुयुः ॥ धूम्रं घनुः करमध्ये पृत्वा खे चिन्तयेन्नरः । दुष्टा नागा ग्रहा मेघा विनश्यन्ति च राक्षसाः ॥ त्रिलोकान् रक्तयेन्मन्त्रो मर्त्यलोकस्य का कथा ॥ ५ ॥

ॐ जं सं हुं फट्। खादिरान् कोलकानष्टौ क्षेत्रे संमन्त्र्य विन्यसेत्। न तत्र वज्रपातस्य स्पूर्जध्वादेरुपद्रवः॥ ६॥

गरङोक्तं महामन्त्रं कीलकानष्ट मन्त्रयेत्। एकविंशतिवाराणि स्नेत्रे तु निखनेन्निशि। विद्युन्मृषिकवज्रादिसमुपद्रव एव च ॥ ७॥ इरक्षरमलवषड् बिन्दुयुक्तः सदाशिवः । ॐ हां सदाशिवाय नमः । तर्जन्या विन्यसेत् पिण्डं दाड़िमीकुसुमप्रभम् ॥ ८ ॥

तस्यैव दर्शनाद्द्षष्टा मेघविद्युद्धिषादयः। राक्षसा भूतडािकन्यः प्रद्रवित्त दिशो दश ॥ ९ ॥ ॐ हीं गणेशाय गमः। ॐ हीं स्तम्भनादिचक्राय नमः। ॐ ऐ यों त्रैलोक्यडामरा्य नमः । भैरवं पिण्डमास्यातं विषपापप्रहापहम्। क्षेत्रस्य रच्च्यां भूतराक्षसादेः प्रमर्दनम् ॥१०॥ ॐ नमः। इन्द्रवज्रं करे ध्यात्वा दुष्टमेघादित्रारणम्। विषशतुगणा भूता नश्यन्ति वज्रमुद्रया ॥ ॐ चुं नमः । स्मरेत्याशं वामहस्ते विषभूतादि नश्यति ॥१२॥

ॐ हां नमः।

हरेदुचारणान्मन्त्रो विषमेघग्रहादिकान् । ध्यात्वा कृतान्तञ्च दहेच्छेदकास्त्रेण वै जगत् ॥१३॥ ॐ क्ष्णं नमः । ध्यात्वा तु भैरवं कुर्याद् ग्रहभूतविषापहम् ॥१४॥

ॐ लसद्द्विजिह्वाच स्वाहा । क्षेत्रादि ग्रहभूतादिविषपक्षिनिवारणम् ॥१५॥ ॐ क्षा नमः । रक्तेन पटहे लिस्य शब्दस्तेषु ग्रहादयः ॥१६॥

ॐ मर मर मारय मारय स्वाहा। ॐ हुं फट् स्वाहा।। शूलञ्चाष्टरातैर्मन्त्रय मनसा रात्रुवन्दहृत्।।१७॥

ऊर्व्शक्तिनिपातेन अधःशक्तिं निकुञ्चयेत् । पूरके पूरिता मन्त्राः कुम्भकेन सुमन्त्रिताः ॥१८॥ प्रणवेनाप्यायितस्तेन अनेन तत्तदीरिताः । एवमाप्यायिता मन्त्रा भृत्यवत् फलदायकाः ॥१९॥ इति श्रीगाचडे महापुराणे पूर्वाद्धे विंशोऽष्यायः ॥२०॥

# एकर्विशोऽष्याय:

#### सूत उवाच

पञ्चवक्त्रार्चनं वक्ष्ये पृथग्यद्भुक्तिमुक्तिदम् । ॐ भूर्विष्णवे आदिभूताय सर्वाधाराय मूर्त्तयेस्वाहा । सद्योजातस्य चाह्वानमनेन प्रथमञ्चरेत् ॥ १ ॥

ॐ हां सद्योजातायैव कला हाष्ट्रौ प्रकीर्तिताः। सिद्धिर्ऋदिर्भृतिर्लक्ष्मीर्मेधा कान्तिःस्वधास्थितिः।। ॐ हा वामदेवायैव कला हास्य त्रयोदश। राजारद्धारितःपाल्याकान्तिस्तृष्णामितःक्रिया॥

कामा बुद्धिश्च रात्रिश्च चासनी मोहिनी तथा ॥ ३ ॥

मनोन्मनी अघोरा चतथामोहाक्षुधाकला। निद्रा मृत्युश्च माया च अष्टसंख्या भयङ्करा ॥४॥ ॐ है तत्युरुषायैव । निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्याशान्तिर्न केवला॥५॥ ॐ हों ईशानाय तमो निश्चला च निरक्षना। शशिनी चाक्सना चैव मरीचिर्जालिनी तथा ॥६॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे पञ्चवक्त्रपूजनं नाम एकविंशोऽध्यायः॥२१॥

## द्वाविशोऽष्यायः

#### सूत दवाच

शिवार्चनं प्रवस्थामि भुक्तिमुक्तिकरं परम् । शान्तं सर्वगत शून्यं मात्रा द्वादशके रियतम् ॥ पञ्चवक्त्राणि हस्वानि दीर्घाएयङ्गानि बिन्दुना ॥ १ ॥

सिवसर्गं वदेदस्रं शिव ऊर्ध्वं तथा पुनः। षष्ठेनाधो पहामन्त्रो हौिमत्येवाखिलार्थदः ॥२॥ हस्ताम्यां संस्पृशेत् पादावृष्वं पादान्तमस्तकम्। महामुद्रा हि सर्वेषां कराङ्गन्यासमाचरेत् ॥३॥ तालहस्तेन पृष्ठञ्च अस्त्रमन्त्रेण शोधयेत्। किनष्ठामादितः कृत्वा तर्जन्यङ्गानि विन्यसेत्॥४॥ पूजनं संप्रवस्त्रामि कर्णिकायां हृदम्बुजे। धर्मं ज्ञानञ्च वैराग्यमैश्वर्यादि हृदाऽर्चयेत् ॥५॥ आवाहनं स्थापनञ्च पाद्यमर्थं हृदापयेत्। आचामं स्वपनं पूजामेकाधारणतुल्यकाम् ॥६॥ अग्निकार्यविधि वस्त्रे शस्त्रेणोक्षेष्वनं चरेत्। वर्मणाम्युद्धणं कार्यं शक्तिन्यासं हृदाचरेत् ॥७॥ हृदि वा शक्तिग्तं च प्रश्विपेजातवेदसम् । गर्भाधानादिकं कृत्वा निष्कृतिञ्चास्य पश्चिमाम्॥ हृदा कृत्वा सर्वकर्मं शिवं साङ्गं तु होमयेत्। पूजयेन्मरुडले शम्भुं पद्मगर्मे गवाङ्कितम् ॥९॥ चतुःषष्ट्यन्तमष्टादिस्वाक्षिस्वाध्यादिमण्डलम् । खाक्षीन्द्रसूर्यंगं सर्वस्वादिवेदेन्दुवर्त्तनात् ॥१०॥ आग्नेय्यां कारयेत् कुरुडमर्द्धचन्द्रनिमं ग्रुभम् । अग्निशास्त्रपरा शस्त्रहृदयादिगणोच्यते ॥ आग्नेय्यां कारयेत् कुरुडमर्द्धचन्द्रनिमं ग्रुभम् । अग्निशास्त्रपरा

अस्त्रं दिशामुपान्तेषु कर्णिकायां सदाशिवम् ॥ ११ ॥

दीक्षां बक्ष्ये पञ्चतत्त्वे स्थितां भूम्यादिकां परे । निवृत्तिर्भूः प्रतिष्ठा च विद्याग्निः शान्तिरिश्मनः ॥ शान्त्यतीतं भवेद्धोमे तत्तरं शान्तमन्ययम् । एकैकस्य शतं होममित्येवं पञ्च होमयेत् ॥ पश्चात् पूर्णाहुतिं दत्त्वा प्रसादेन शिवं स्मरेत् ॥ १३॥

प्रायश्चित्तविशुद्धवर्थमेकैकमाहुति कमात् । होमयेदस्त्रवीजेन एवं दीक्षा समाप्यते ॥१४॥ यजनव्यतिरेकेण गोप्यं संस्कारमुत्तमम् । एवं संस्कारशुद्धस्य शिवत्वं जायते ध्रुवम् ॥१५॥ इति श्रीगारुडे महापुराखे पूर्वादें द्वाविशोऽध्यायः ॥२२॥

# श्रीगरुइमहापुराणम् । घ० २३

## त्रयोविंशोऽध्यायः

#### सूत खवाच

शिवार्चनं प्रवस्थामि धर्मकामादिसाधनम् । त्रिभिर्मन्त्रैराचामेत्स्वाहान्तैः प्रणवादिकैः ॥१॥ ॐ हां आत्मतत्त्वाय विद्यातत्त्वाय हीं तथा। ॐ हूं शिवतत्त्वाय स्वाहाहृदास्यात् श्रोत्रवन्दनम्॥ मस्मस्नानं तर्पणञ्च ॐ हां यां स्वाहा सर्वमन्त्रकाः । सर्वे देवाः सर्वमुनिर्नमोऽन्तो वौषडन्तकः॥

स्वधान्ताः सर्वपितरः स्वधान्ताश्च पितामहाः ॥३॥

ॐ हां प्रिपितामहेम्यस्तथा मातामहादयः । हां नमः सर्वमातृभ्यस्ततः स्यात्प्राणसंयमः ॥४॥ आचामं मार्जनञ्चाथो गायत्रीञ्च जपेत्ततः । ॐ हां तन्महेशाय विद्याहे वाग्विशुद्धाय धीमहि तबो रदः प्रचोदयात् ॥ ५॥

सूर्योपस्थापनं कृत्वा सूर्यमन्त्रैः प्रपूजयेत् ।

ॐ हां हीं हूं हैं हों हः शिवस्य्यीय नमः। ॐ हं खखोल्काय स्य्येमूर्त्तये नमः। ॐ हां हीं सः स्य्यीय नमः।

दिण्डिने पिङ्गले त्वतिभूतानि नियमं स्मरेत् । अग्न्यादौ विमलेशानमाराध्य परमं मुखम् ॥६॥ यजेत्यद्माञ्च रां दीसां रीं सूदमां रूं जयाञ्च रें। भद्राञ्चरैं विभूति रों विमलां रौममोधिकाम्॥७॥ रं विद्युताञ्च पूर्वाद्वौ रो मध्ये रं सर्वतोमुखीम् । अर्कासनं सूर्य्यमृतिं हां हूं सः सूर्य्यमच्चयेत्॥८॥

ॐ आं इदयार्काय च शिरःशिखाय च भूर्भुवः स्वरोम् ॥६॥

ज्वालिनीं हूं कवचस्य चास्त्रं राज्ञीञ्च दीचिताम्।यजेत्सर्यहृदा सर्वान्सों सोम मञ्ज मङ्गलम्।। बं बुधं वृं बृहस्पति भं भार्गवं शं शनैश्चरम्। रं राहुं कं यजेत् केतुं ॐ तेजश्चण्डमर्चयेत्।। सुर्यमभ्यर्च्य चाचम्य कनिष्ठातोऽङ्गकान्त्यसेत्। हां हीं शिरो हूं शिखा हैं वर्म हौं च नेत्रकम्।।

होऽस्त्रं शक्तिस्थिति ऋत्वा भूतशुद्धि पुनर्न्यसेत् ॥१२॥

अर्घ्यपात्रं ततः कृत्वा तदिद्धः प्रोक्षयेद् यजेत् । आत्मानं पद्मसंस्थञ्च हों शिवाय ततो बिहः ॥ द्वारे निन्दमहाकालौ गङ्का च यमुनाऽथ गीः । श्रीवत्सं वास्त्विधिपति ब्रह्माणञ्च गणं गुरुम् ।। कक्कथनन्तौ यजेनमध्ये पूर्वादौ धर्मकादिकम् । अधर्माद्यञ्च वह्नयादौ मध्ये पद्मस्य कर्णिके ॥ वामा जयेष्ठा च पूर्वादौ रोद्री काली शिवा सिता ॥ १५॥

🕉 हौं कलिकरिययै बलिकरिणी ततः। बलप्रमिथनी सर्वभूतानां दमनी ततः॥१६॥ मनोन्मनी यजेदेताः पीठमध्ये शिवाग्रतः। शिवासनमहामूर्तिं मूर्तिमध्ये शिवाय च ॥१७॥ आवाहनं स्थापनञ्च सन्निधानं निरोधनम्। सकलीकरणं मुद्रादर्शनं चार्घ्यपाद्यकम् ॥१८॥

आचामाभ्यङ्गमुद्वर्सं स्नानं निर्मञ्छनं चरेत् । वस्त्रं विलेपनं पुष्पं धूपं दीपं चरुं ददेत् ॥१६॥ आचामं मुखवासञ्च ताम्बूलं इस्तशोधनम् । छत्रचामरोपर्वातं परमीकरणं चरेत् ॥२०॥ जपसमर्पणम् । स्तुतिर्नतिर्हृदाद्यैश्च ज्ञेयं नामाङ्गपूजनम् ॥२१॥ रूपकल्पनकैकत्वे जपो अग्रीश रक्षो वायव्ये मध्ये पूर्वादितन्त्रकम् । इन्द्राद्यांश्च यजेचएडं तस्मै निर्माल्यमपैयेत्॥२२॥ गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं ग्रहाणास्मत्कृतं जपम् । सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादात्त्विय स्थिते ॥ यिक जित्र कर्म हे देव सदा दुष्कृतदुष्कृतम् । तन्मे शिवपदस्थस्य ज्ञ्यं कुरु यशस्कर ॥२४॥ शिवो दाता शिवो भोक्ता शिव: सर्वमिदं जगत्। शिवो जयति सर्वत्र य:शिवः सोऽहमेव च ॥२५॥ यत् कृतं यत् करिष्यामि तत् सर्वं सुकृत तव। त्वं त्राता विश्वनेता च नान्यो नाथोऽस्ति मे शिव अथान्येन प्रकारेण शिवपूजां वदाम्यहम्।गणः सरस्वती नन्दी महाकालोऽथ गङ्गया ॥२७॥ यमुना तु वास्त्विधपो द्वारि पूर्वादितस्त्विमे । इन्द्राद्याः पूजनीयाश्च तत्त्वानि पृथिवी जलम् ॥ तेजो वायुर्व्योमगन्धो रसरूपे च शब्दकः । स्वशों वाक् पाणिपादौ चपायूपस्यं श्रुतित्वचौ ॥ चतुर्जिहा घाणमनोबुद्धिश्चाहं प्रकृत्यिप । पुमान् रागो द्वेषिवद्ये कालाकालो नियत्यिप ३० माया च शुद्धविद्या च ईश्वरश्च सदाशिव । शक्तिः शिवश्च तान् ज्ञात्वा मुक्तो ज्ञानी शिवो भवेत् यः शिवः स हरिर्ब्रह्मा सोऽहं ब्रह्मास्मि मुक्तितः ॥ ३२ ॥

भूतशुद्धि प्रवक्ष्यामि यया शुद्धः शिवो भवेत् । हृत्यद्म सद्यो मन्त्रः स्यानिवृत्तिश्च कला इड़ा ॥३३ विङ्गला ह्रे च नाक्यो च प्राणोऽपानश्च मारुतौ । इन्द्रदेहो ब्रह्मदेहश्चतुरसञ्ज मण्डलम् ॥३४॥ चजेण लाञ्छितं दीप्तमेकोद्घातगुणाः श्वराः । हृत्स्थानसात्णहनं शतकोष्ठपविस्तरम् ॥३५॥ ॐ हीं प्रतिष्ठायै हुं हः फट् ॐ हं विद्यायै हु हः फट् । चतुरशीतिकोटीनामुच्छ्रयं भूमितन्त्रकम् ॥ तन्मध्ये भववृक्षञ्च आत्मानञ्च विचिन्तयेत ॥ ३६ ॥

अधोमुखीं ततः पृथ्वीं तत्तत् ग्रुदं भवेद् ध्रुवम्। वामादेवी प्रतिष्ठा च मुषुम्ना धारिका तथा ॥ समानोदानवरणी देवता विष्णुकारणम्। उद्धाताश्च गुणं वेदाः श्वेता ध्यानं तथैव च ॥३८॥ एवं कुर्यात्कराठपद्ममर्द्रचन्द्राख्यमण्डलम्। पद्माङ्कितं द्विशतकं कोटिविस्तं।णंवान्स्मरेत् ॥३९ चतुर्नवत्युच्छ्रयञ्च आत्मानञ्च ह्यधोमुखम्। तासु स्थानञ्च पद्मञ्च अघोरो विद्ययान्वितः ॥४०॥ नाभ्योप्रया हस्तिजिह्या ध्यानो नागोऽग्निदेवता। रुद्रहेतुस्त्रिरुद्धातास्त्रगुणा रक्तवर्णकम् ॥४१॥ ष्वालाकृते त्रिकोणञ्च चतुःकोटिशतानि च। विस्तीर्णञ्चसमुत्तेषं रुद्रतत्त्वं विचिन्तयेत्॥४२॥ खलाटे तु तत्पुरुपः शक्तिर्यः शाद्वलं बुधाः। कूर्मञ्च कृकरो वायुर्देव ईश्वरकारणम् ॥४३॥ दिरुद्धातगुणौ दौ च वृषं षट्कोणमण्डलम्। विन्दक्कितञ्चाष्टकोटिविस्तीर्णञ्चोच्छ्रयस्तथा॥

चतुर्दशाधिकं कोटि वायुतत्त्वं विचिन्तयेत् ॥ ४४ ॥

द्वादशान्ते स्पिति शान्त्यतोतास्त्येश्वराः । कुडुश्च शिक्क्षितो नाज्यो देवदत्तो धनज्ञयः ॥४५॥ शिक्षेशानकारणञ्च सदाशिव इति स्मृतः । गुगे एकस्तथोद्धातं श्रद्धस्प्रदिकवत् स्मरेत् ॥४६॥ शोडशं कोटिविस्तोणं पञ्चिशिवति चोच्छ्राम् । वर्त्तुं चं चिन्तयेद्धाम भूतशुद्धिस्दाहृता ॥४०॥ गणगुरुवींकगुरुः शक्तयतन्तो च धमकः । शानवैराग्यमैश्वर्येस्ततः पूर्वादिपत्रके ॥४८॥ अधोद्धंवदने दे च पद्मकणिककेशरम् । वामाद्या आत्मिवद्या च सदा ध्यायेत् शिवाल्यकम् ॥

तत्त्वं शिवासने मूर्तिहों हीं विद्यादेहाय नमः ॥ ४६ ॥

बद्धपद्मासनासीनः सितः षोडशार्षकः। पञ्चनकनः कराग्नैः स्वैर्दशिमश्चैव धारयन् ॥५०॥ अभवप्रसादशक्तिं शूजं खट्गङ्गनाश्चरः। दक्षः करैर्नामकैश्च भुजगञ्चाक्षसूत्रकम् ॥ डमस्कं नीलात्पलं बीजपूरकमुत्तमम्॥५१॥

इन्छासानिकयाशकि जिनेना हि सदाशिनः। एतं शिवार्चनध्यानो सर्वदा कालवर्जितः ॥५२॥
इहाहोरात्रिचारेण नागि नगोणं जोगित । दिनद्वयस्य चारेण जीवेद्वर्षद्वयं नरः ॥५३॥
दिनन्नयस्य चारेण वर्षमेकं स जोवित । नाकाले शीतले मृत्युहणो चैत्र तु कारके ॥५४॥
इति श्रागादड़े महापुरागो शिवादिपूजा नाम नयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥

# चतुर्विञ्शोऽध्यायः

## सून डवाच

वस्ये गणादिकाः पूजाः सर्वदाः स्वर्गदाः पराः। गणासनं गणमूर्ति गणाधिपतिमर्भयेत् ॥ १ ॥ गामादिहृदयाद्यञ्जं दुर्गाया गुरु गदुकाः । दुर्गासनञ्च तन्मूर्ति ही दुर्गे रस्नणीति च ॥ २ ॥ हृदादिकं अष्टराक्तया रुद्रचण्डा प्रचण्डगा। चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती कमात् ॥ चण्डस्या चण्डकाख्या दुर्गे दुर्गेऽथ रक्षिणि ॥ ३ ॥

चन्न बङ्गादिका मुदा शिवाद्या वाहिरेशनः । सदाशिवमहाप्रेतरद्यासनसथापि वा ॥४॥ ऐं क्लीं सोस्त्रिपुरायै नमः । ॐ हा हीं चें श्लें स्त्रीं स्कों रहें स्हें स्हों सो पद्मासनश्च त्रिपुराहृदयादिकम् ॥ ५॥

पीठाम्बुजे तु ब्राह्मयादार्बक्षागोच महे बरो। कोमारी वैष्णवी पूज्या वाराही चेन्द्रदेवता॥ चामुण्डा चरिडका पूज्या भैरवाख्यास्ततो यजेत्॥ ६॥ असिताङ्गों रुरुश्रण्डः क्रोध उन्मत्तभैरवः। कपाली भीषणश्चैव संहाराश्चाष्टभैरवाः॥ ७॥ रितः प्रीतिः कामदेवः पञ्चबाणश्च योगिनी। वटुकं दुर्गया विष्नराजी गुरुस्व च्रेत्रपः॥ ८॥ पद्मगर्भे मण्डले च त्रिकोणे चिन्तयेद्धृदि। शुक्कां वराक्षसूत्रपुस्तकाभयसमन्विताम् ॥ लक्षजप्याच होमाच त्रिपुरा सिद्धिदा भवेत्॥ ९॥

इति श्रीगारुड़े महापुरासे त्रिपुरादिपूजा नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥

## पञ्चिवंशोऽध्यायः

#### स्त उवाच।

पें कीं श्रीं स्पें श्रीं अनन्तराक्तिपादुकां पूजयामि नमः ॥ १ ॥

एं हीं श्रीं फ्रों श्रीं आधारराक्तिपादुकां पूजयामि नमः ॥ २ ॥

हूं कालाग्निहरपादुकां पूजयामि नमः ॥ ३ ॥

हीं हुं हाटकेश्वरदेवपादुकां पूजयामि नमः ॥ ४ ॥

हीं रोषभद्वारकपादुकां पूजयामि नमः ॥ ५ ॥

ॐ हीं श्रीं पृथिवी तद्वर्णभुवनद्वीपसमुद्रदिशामनन्ताख्यमासनं पूजयामि नमः ॥ ६ ॥ हीं श्रीं निवृत्त्यादिकला पृथिव्यादितत्त्वमनन्तादिभुवनमोक्कारादिवर्णे हकारादि-नवात्मकः पदः सद्योजातादिमन्त्रः॥ ७॥

#### हां हृदयाचङ्गः।

एवं माहेश्वरो मन्त्रः सिद्धविद्यात्मकः परामृतार्णवः ॥ ८॥
रवतो दिक्समस्तेषु षडङ्गं सदाशिवार्णवपयः पूर्णोदिधिपत्तं श्रीमानास्पदात्मकः ॥ ६॥
विद्योमा पूर्णज्ञत्वकर्त्तृ कत्वलक्षणज्येष्ठारूपचक्रस्द्रशक्तथात्मककर्णिको नवशक्तिशिवादिविश्वलमण्डलत्रयः ॥ १०॥

पङ्कजात्मकौ न्यस्तपद्मासनपादुकां पूजयामि नमः ॥११॥ इति श्रीगारुड़े महापुराणे आसनपूजा नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥२५॥

## षह विशोऽष्यायः

#### सूत उवाच

अनन्तरं करन्यासः विद्याकरी शुद्धिः कार्य्या पद्ममुद्रां बद्ध्वा मन्त्रन्यासं कुर्य्यात् । कौं किनश्राये नमः । नौं अनामिकाये नमः । मौं मध्यमाये नमः । तौं तर्जन्ये नमः । अं अङ्गुष्ठाये नमः । छां करतलाये नमः । वां करपृष्ठाये नमः ॥१॥

अथ देहन्यासः । कं मणिवन्धाय नमः । ऐं हीं श्री कारस्कराय नमः । महातेजी-रूपं हुंहुंकारेण करश्चालनं कुर्यात् ॥२॥

एं हीं हीं श्री हैं स्फें नमा भगवते स्फें कुन्जिकाये नमः। हूं हीं कों ङजणनमें अघोरामुखि हां हीं किलि किलि विद्येस्थी न्यङ्गस्थी हीं हों श्री एं नमो भगवते उप्यंत्रक्ताय नमः। स्फीं कुन्जिकाये पूर्वत्रक्ताय नमः। हीं श्री हीं ङजगनमेति दक्षिणवक्ताय नमः। अ अघोरमुखि उत्तरवक्ताय नमः। अ नमो भगवते हृदयाय नमः। वें एं कुन्जिकाये शिरसे स्वाहा। हीं कीं हीं प्रां ङ जण नमे शिलाये अघोरमुखि कवचाय हुं। हैं हैं नेत्रत्रयाय वाषट्। किलि किलि विन्वे अस्त्राय फट्॥॥॥

ऐं हीं श्री अल्यडमग्रहलाकारमहाश्च्रूचमण्डलाय नमः। ऐं हीं श्री वायुमण्डलाय नमः। ऐं हीं श्री वायुमण्डलाय नमः। ऐं हीं श्री सोमपण्डलाय नमः। ऐं हीं श्री महाकुलयोधाविलमग्रहलाय नमः। ऐं हीं श्री कीलमण्डलाय नमः। ऐं हीं श्री कीलमण्डलाय नमः। ऐं हीं श्री समम्राच्डलाय नमः। एवं मग्रहलानां द्वादशकं कमेण पूज्यम्॥॥॥

इति श्रोगारुड़े महापुराणे कुञ्जिकापूजा नाम पड्निशोऽध्यायः ॥२६॥

# सप्तिशिऽष्यायः

#### सूत उबाच

ॐ कालविकालकङ्कालि ! चर्चिणि ! भूनहारिणि ! फणिविषिणि ! विरथनारायणि ! उमे ! दहदह इस्ते ! चएडे ! रौद्रि ! माहेश्वरि ! महामुखि ! ज्वालामुखि ! शङ्कुकर्णि ! शकमुण्डे ! शत्रुं इन इन सर्वनाशिनि ! खख सर्वाङ्गशोणितं नित्ररी इति ! मनसादेवि ! सम्मोह्य सम्मोह्य इदस्य हृद्ये जाता इद्रस्य हृद्ये स्थिता इद्रो रौद्रेण रूपेण त्वं देवि ! रच्चरक्ष मां हूं मां फफ ठठ स्कन्दमेखलावान् ग्रहशत्रुविषहारि ! शाले ! माले ! हर हर विशोक ! हां हां शवरि ! हुं शवरि ! प्रकोणविशरे ! सर्वे ! विश्वमेष मिले ! सर्वनागादि-विषहरणम् ॥१॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे सप्तविशोऽध्यायः ॥२७॥

## अष्टाविंशोऽध्यायः

#### सूत उवाच

गोपालपूजां वस्यामि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् । द्वारे धाता विधाता च गङ्का यमुनया सह ॥१॥ शङ्कपत्रानिधी चैव शारङ्कः शरभः श्रिया । पूर्वे भद्रः सुभद्रो द्वौ दक्षौ चण्डप्रचर्ण्डकौ ॥२॥ पश्चिमे बलप्रवलौ जबश्च विजयो यजेत् । उत्तरे श्रिश्चतुद्वारे गणो दुर्गा सरस्वती ॥३॥ क्षेत्रस्याग्यादिकोगेषु दिशु नारदपूर्वकम् । सिद्धो गुरुर्नलक्वरं कोणे भागवतं यजेत् ॥ ४ ॥ पूर्वे विष्णुं विष्णुतपो विष्णुशक्ति समर्चयेत् । ततो विष्णुपरीवारं मध्ये शक्तिञ्च कूर्मकम् ॥ ५ ॥ अनन्तं पृथिवीधर्मं ज्ञानं वैराग्यमग्नितः । ऐक्षय्यं वायुपूर्वञ्च प्रकाशत्मानमुत्तरे ॥ ६ ॥ सत्त्वाय प्रकृतात्मने रजसे मोहरूपिणे । तमसे पद्माय यजेदहङ्कारकतत्त्वकम् ॥ ७ ॥ विद्यातत्त्वं परं तत्त्वं स्र्येन्दुवह्निमण्डलम् । विमलाद्या आसनञ्च प्राच्यां श्री हीं संपूजयेत् ॥

गोपीजनवल्लभाय स्वाहान्तो मनुरुच्यते ॥ ८॥

## अङ्गानि यथा-

आचकञ्च सुचकञ्च विचकञ्च तथैव च । त्रैलोक्यरक्षणं चक्रमसुरारिसुदर्शनम् ॥ ९ ॥ इदादिपूर्वकोणेषु अस्त्रं शक्तिञ्च पूर्वतः । रुक्तिमणी सत्यभामा च सुनन्दा नाग्नजित्यिष ॥ लक्ष्मणा मित्रवृत्दा च जाम्ववत्या सुशीलया । शङ्कचक्रगदापद्यां मुसलं शार्क्कमचयेत् ॥११॥ खद्भं पाशाङ्कुशं प्राच्यां श्रीवत्सं कौस्तुभं यजेत् । मुकुटं वनमालाञ्च इन्द्राचान व्वजमुख्यकान् ॥ कुमुदाद्यान्विष्वक्सेनं कृष्णं श्रिया सहाचयेत् । जप्याद्यानात्पूजनाच सर्वान्कामानवाप्नुयात् ॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे श्रीकृष्णपूजनं नमाष्टाविशोऽध्यायः ॥२८॥

# एकोनत्रिशोऽध्यायः

#### हरिख्वाच

त्रेलोक्यमोहिनी वक्ष्ये पुरुषोत्तममुस्यकाम् । पूजामन्त्रान्श्रीधराद्यान्धर्मकामादिदायकान् ॥१॥

ॐ हीं श्रीं क्लीं हूं ॐ नमः । पुरुषोत्तम ! अप्रतिरूप ! लक्ष्मीनिवास ! सकलजगरुषोभन ! सर्वस्त्रीहृदयविदारण ! त्रिभुवनमदोन्मादनकर ! सुरासुरसुन्दरोजनमनांसि तापय तापय शोषय शोषय मारय मारय स्तम्भय स्तम्भय द्रावय द्रावय आकर्षय आकर्षय । परमसुभग ! सौभाग्यकर ! सर्वकामप्रद ! अमुकं इन इन चक्रेण गदया खड्गेन सर्ववाणीर्भिन्धि भिन्धि पाशेन कट्ट कट्ट अङ्कुशेन ताइय ताइय तुरु तुरु किं तिष्ठसि ? तारय तारय यावत् समीहितं में सिद्धं भवति हूं फट्नमः ॥ २॥

श्रीं श्रीधराय त्रैलोक्यमोहनाय नमः। क्लीं पुरुषोत्तमाय त्रैलोक्यमोहनाय नमः॥ ३॥ हूं विष्णवे त्रैलोक्यमोहनाय नमः। ३० श्रीं हीं क्लीं त्रैलोक्यमोहनाय विष्णवे नमः॥ ४॥ त्रैलोक्यमोहना मन्त्राः सर्वे सर्वार्थसाधकाः। सर्वे चिन्त्याः पृथग्वापि व्यास संक्षेपतोऽथ वा॥५॥ आसनं मूर्त्तिमस्त्रञ्च होमाद्यञ्जषडङ्गकम्। चक्रं गदाञ्च खड्गञ्च मुसलं राङ्खरार्ङ्गकम् ॥ ६॥ शरं पाश्चमङ्कुशञ्च लक्ष्मीगढड् संयुतम्। विष्वक्सेनं विस्तराद्वा नरः सर्वमवाप्नुयात्॥ ७॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे मोहिनीपूजनं नामैकोनत्रिशोऽध्यायः॥२६॥

# त्रिंशोऽष्याय:

#### सूत उवाच

विस्तरेण प्रवद्यामि श्रीधरस्यार्चनं शुभम् । परिवारश्च सर्वेषां समो शेपो हि पण्डितैः ॥ १ ॥ ॐ श्रां हृदयाय नमः । ॐ श्रीं शिरसे स्वाहा । ॐ श्रं शिखायै वषट् । ॐ श्रें कव-चाय हुं । ॐ श्रों नेत्रत्रयाय वौषट् । ॐ श्रः अस्त्राय फट् ॥ २ ॥ इति दर्शयेदात्मनो मुद्रां शङ्कचकगदादिकाम् । ध्वात्वात्मानं श्रीधराख्यं शङ्कचकगदाधरम् ॥३॥ ततस्तं पूजयेद्देवं मण्डले स्वस्तिकादिके । आसनं पूजयेदादौ देवदेवस्य शार्ङ्गणः ॥ एभिर्मन्त्रैर्महादेव तान् मन्त्रान् शृण् शङ्कर ॥४॥

ॐ श्रीधर।सनदेवता आगच्छत । ॐ समस्तपरिवारायाच्युतासनाय नमः ॥५॥
ॐ धात्रे नमः । ॐ विधात्रे नमः । ॐ गङ्गायै नमः । ॐ यमुनायै नमः । ॐ
आधारशक्तयै नमः । ॐ कूर्माय नमः । ॐ अनन्ताय नमः । ॐ पृथिव्ये नमः । ॐ धमाय
नमः । ॐ ज्ञानाय नमः । ॐ वैराग्याय नमः । ॐ ऐश्वर्याय नमः । ॐ अधमाय नमः ।
ॐ अज्ञानाय नमः । ॐ वैराग्याय नमः । ॐ अनैश्वर्याय नमः । ॐ स्कन्दाय नमः ।
ॐ नीलाय नमः । ॐ पद्माय नमः । ॐ विमलायै नमः । ॐ उत्किष्ये नमः । ॐ

शानाये नमः। ॐ क्रियाये नमः। ॐ योगाये नमः। ॐ पुत्रये नमः। ॐ प्रह्रये नमः। ॐ सत्याये नमः। ॐ ईशानाये नमः। ॐ अनुप्रहाये नमः॥६॥ अर्चियत्वा समं रुद्र हरिमावाह्य संयजेत्। मन्त्रेरेभिर्महाप्राज्ञः सर्वपापप्रणाशनैः॥ ॐ हीं श्रीधराय त्रैलोक्यमोहनाय विष्णवे नमः॥७॥

ॐ श्रियै नमः। ॐ श्रां हृदयाय नमः। ॐ श्रीं शिरसे नमः। ॐ श्रूं शिखायै नमः। ॐ श्रें कवचाय नमः। ॐ श्रों नेत्रत्रयाय नमः। ॐ श्रः अस्त्राय नमः। ॐ शङ्काय नमः। ॐ व्याय नमः।

अभिषेकं तथा वस्त्रं ततो यज्ञीपवीतकम्। गन्धं पुष्पं तथा धूपं दीपमतः प्रदिवणम् ॥६॥ दद्यादेभिर्महामन्त्रेः समप्याथ जपन्मतुम्। गतमष्टात्तरञ्चापि जप्त्वा ह्यथ समप्यत् ॥१०॥ ततो मुहूर्त्तमकं तु ध्यायेदेवं हृदिस्थितम्। ग्रद्धस्प्रटिकसङ्काशं सूर्यकोटिसमप्रभम् ॥११॥ प्रसन्नवदनं सोम्यं स्फुरन्मकरक्रुण्डलम्। किरोटिनमुदाराङ्गं वनमालासमन्वितम्॥ परब्रह्मस्वरूपञ्च श्रीधरं चिन्तयेत् सुधीः ॥१२॥

अनेन चैव स्तोत्रेण स्तुर्वात परमेश्वरम् । श्रीनिवासाय देवाय नमः श्रीपतये नमः ॥१३॥ श्रीधराय सशार्ङ्काय श्रीप्रदाय नमो नमः । श्रीवल्लभाय शान्ताय श्रीमते च नभो नमः ॥१४॥ श्रीपर्वतिनवासाय नमः श्रेयस्कराय च । श्रेयसाम्पतये चैव ह्याश्रमाय नमो नमः ॥१५॥ नमः श्रेयःस्वरूपाय श्रीकराय नमो नमः ॥ १६॥ स्तोत्रं वृत्या नमस्कृत्य देवदेवं विसर्जयेत् । इति द्रह्म साख्याता पूजा विष्णार्महात्मनः ॥१७॥ यः करोति महाभक्त्या स याति परमं पदम । इसं यः पठतेऽव्याय विष्णु रूजाप्रकाशकम् ॥

स विध्यूयेत पापानि याति विष्णोः परं पदम् ॥१८॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे त्रिशोऽध्यायः ॥३०॥

## एकत्रिंशोऽध्यायः

#### रुद्र उवाच

भूय एव जगन्नाथ पूजां कथय मे प्रभो। यया तरेयं संसारसागरं ह्यतिदुष्करम् ॥१॥ हरिकवाच

अर्चनं विष्णुरेवस्य वद्यामि द्वामध्यज । तच्छृगुप्व महाभाग भुक्तिमुक्तिपदं शुभम् ॥२॥ कृत्वा स्नानं ततः सन्ध्यां ततो यागग्रहं व्रजेत् । प्रज्ञाल्य पाणां पादौ च आचम्य च विशेषतः ॥३॥ मूल्यमन्त्रं समस्तं तु हस्तयोर्ध्यापकं न्यसेत् । मूल्यमन्त्रं समस्तं तु हस्तयोर्ध्यापकं न्यसेत् । मूल्यमन्त्रं सेवस्य शृणु रुद्र वदामि ते ॥४॥ ॐ श्री हीं श्रीधराय विष्णवे नमः । अयं यन्त्रः सुरेशस्य विष्णाराशस्य वाचकः ॥५॥ सर्वव्याधहरश्चेव सर्वग्रहहरस्तया । सर्वपापहरश्चेव भुक्तिमुक्तिप्रदायकः ॥६॥

अङ्गन्यासं ततः कुर्यादेभिर्मन्त्रैर्विचक्षण ।

ॐ हा हृदयाय नमः, ॐ हीं शिरसे स्वाहा, ॐ हूं शिखायै वषट्, ॐ हैं कवचाय हुम्, ॐ हीं नेत्रत्रयाय वौषट्, ॐ हः अस्त्राय फट्॥७॥

इति मन्त्रः समाख्यातो मया ते प्रभविष्णुना । न्यासं कृत्वप्पमनो मुद्र<sup>ः</sup> दर्शयेद्विजितात्मवान् ॥ ततो ध्यायेत् परं विष्णुं हृत्क।टरसभाश्रितम् । शङ्खचक्रसमायुक्तं कुन्देन्दुधवलं *हरिन*् ॥९॥ श्रीवत्सकौस्तुभयुतं वनमालासमन्वितम् । रत्नहारकिरीटेन संयुक्तं परस्**यरम्** ॥

अहं विष्णुरिति ध्यात्वा कृत्वा वै शोधनादिकम् ॥१०॥

यं त्तं रिमिति बीजैश्च कठिनीकृत्य नामिः । अग्रहमुत्राद्य च ततः प्रणवेनैव भेदयेत् ॥११॥ तत्र पूर्वोक्तरुपं तु भावियत्वा वृषक्षण । आत्मपू जां ततः कुर्याद् गन्धपुष्पादिभिः शुभैः॥ आवाह्य पूजयेन् सर्वा देवता आसनस्य याः । मन्त्रैरीभमहादेव तन्मत्रं श्रणु शङ्कर ॥१३॥

विध्वासनदेवता आगच्छत । ॐ समस्तरिशारायाच्युताय नमः । ॐ धात्रे नमः । ॐ विधात्रे नमः । ॐ गङ्काये नमः । ॐ यमुनाये नमः । ॐ शङ्क्विधिये नमः । ॐ पद्म निधये नमः । ॐ चण्डाय नमः । ॐ प्रचण्डाय नमः । ॐ द्वारिश्रये नमः । ॐ आधार शक्त्ये नमः । ॐ क्र्म्माय नमः । ॐ अनन्ताय नमः । ॐ श्रिये नमः । ॐ धम्माय नमः । ॐ श्रानाय नमः । ॐ वैराग्याय नमः । ॐ अत्रैश्वर्याय नमः । ॐ सं सत्त्राय नमः । ॐ सं रजसे नमः । ॐ तं तमसे नमः । ॐ कं स्कन्दाय नमः । ॐ नं नालाय नमः । ॐ लं पद्माय नमः । ॐ तं तमसे नमः । ॐ तं सं सत्त्राय नमः । ॐ तं निहाय नमः । ॐ तं विद्वरण्डन्थाय नमः । ॐ तं विद्वरण्डन्याय नमः ।

लाय नमः। ॐ विमलायै नमः। ॐ उत्कर्षिण्यै नमः। ॐ ज्ञायायै नमः। ॐ क्रियायै नमः। ॐ रोगायै नमः। ॐ प्रह्वर्थे नमः। ॐ सत्यै नमः। ॐ ईशानायै नमः। ॐ अनु-प्रहायै नमः॥१४॥

गन्धपुष्पादिमिस्त्वेतैर्मन्त्रेरेतास्तु पूज्येत् । पूज्यित्वा ततो विष्णुं सृष्टिसंहारकारिणम् ॥१५॥ आवाह्य मण्डले रुद्र पृक्षयेत् परमेश्वरम् । अनेन विधिना रुद्र सर्वपापहरं हरिम् ॥१६॥ यथात्मिन तथा देवे न्यासं कुर्वीत चादितः । मुद्रां प्रदर्शयेत् पश्चादर्घ्योदि दश्येत्ततः ॥१७॥ स्नानं कुर्यात्ततो वस्त्रं दचादाचमनं ततः । गन्धपुष्पं तथा धूपं दीपं दचाचरं ततः ॥१८॥ प्रदक्षिणं ततो जप्यं ततस्तिस्मन् एमप्येत् । अङ्गादीनां स्वमन्त्रेश्च पूजां कुर्वीत साधकः ॥१६॥ देवस्य मूलमन्त्रेष्ण हीति विद्धि वृष्यवज । मन्त्रान् श्रणु त्रिनेत्र त्वं कथ्यमानान् मयाऽधुना ॥

🕉 हां हृदयाय नमः। ॐ हीं शिरसे नमः। ॐ हूं शिखायै नमः। ॐ हैं कवचाय नमः। ॐ हों नेत्रत्रयाय नमः। ॐ हः अस्त्राय नमः। ॐ श्रिये नमः। ॐ शङ्काय नमः। ॐ पद्माय नमः। ॐ चक्राय नमः। ॐ गदायै नमः। ॐ श्रीवत्साय नमः। ॐ कोरतुमाय नमः। ॐ वनमालायै नमः। ॐ पीताम्बराय नमः। ॐ खङ्काय ममः। 🅉 मुश्रालाय नमः। 🕉 पाश्चाय नमः। 🕉 अङ्कृशाय नमः। ॐ शार्ङ्काय नमः। अ शराय नमः । अ ब्रह्मणे नमः । अ नारदाय नमः । अ सर्वसिद्धेभ्यो नमः । अ भागवते-म्यो नमः। ॐ गुरुम्यो नमः। ॐ परमगुरुम्यो नमः। ॐ इन्द्राय सुराधिपतये सवाहन-परिवाराय नमः । 🕉 अग्नये तेजोऽधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः । 🕉 यमाय प्रेताधिपतये सवाइनपरिवाराय नमः। 🕉 निर्ऋ्तये रक्षोऽधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः। 🐉 वरुणाय जलाधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः। 🕉 वायवे प्राणाधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः। 🕉 सोमाय नक्षत्राधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः । 🕉 ईशानाय विद्याधिपतये सवाहनपरि-वाराय नमः। 🕉 अनन्ताय नागाधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः। 🕉 ब्रह्मणे लोकाधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः । 🕉 वज्राय हुं फट् नमः । 🕉 शक्तये हुं फट् नमः । 🕉 दण्डाय हुं फट्नमः। ॐ खङ्काय हुं फट्नमः। ॐ पाशाय हुं फट्नमः। ॐ ध्वजाय हुं फट्नमः। 🕉 गदाये हुं फट्नमः। 🕉 त्रिञ्चलाय हुं फट्नमः। 🕉 चक्राय हुं फट् नमः । ॐ पद्माय हुं फट् नमः । ॐ वौ विश्वक्सेनाय नमः ॥२१॥

प्रिर्मन्त्रैर्महादेव पूज्या अङ्गादयो नरैः। पृजियत्वा महात्मानं विष्णुं ब्रह्मस्वरूपिणम् ॥ स्तुवीत चानया स्तुत्या परमात्मानमन्ययम् ॥२२॥ विष्णवे देवदेवाय नमो वै प्रभविष्णवे । विष्णवे वासुदेवाय नमः स्थितिकराय च ॥२३॥ प्रसिष्णवे नमश्चेव नमः प्रलयशायिने । देवानां प्रभवे चैव यज्ञानां प्रभवे नमः ॥२४॥ सुनीनां प्रभवे नित्यं यक्षाणां प्रभविष्णवे । जिष्णवे सर्वदेवानां सर्वगाय महात्मने ॥२५॥ ब्रह्मेन्द्रस्द्रवन्द्याय सर्वेशाय नमो नमः । सर्वलोकहितार्थाय लोकाध्यज्ञाय वै नमः ॥२६॥ सर्वगोप्त्रे सर्वक्त्रें सर्वदुष्टविनाशिने । वरप्रदाय शान्ताय वरेण्याय नमो नमः ॥ शर्याय स्वरूपाय स्वरूपाय धर्मकामार्थदायिने ॥२७॥

स्तुत्वा ध्यायेत्स्वहृदये ब्रह्मरूपिणमव्ययम्। एवं तु पूजयेद्विष्णुं मूलमन्त्रेण शङ्कर ॥२८॥ मूलमन्त्रं जपेद्वापि यः स याति नरो हरिम्। एतत्ते कथितं रुद्र विष्णोरर्चनमुत्तमम् ॥२६॥ रहस्यं परमं गुह्यं भुक्तिमुक्तिप्रदं परम्। एतद्यश्च पठेद्विद्वान्विष्णुभक्तः पुमान्हर ॥ शृणुयाच्छावयेद्वापि विष्णुलोकं स गच्छति ॥३०॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे एकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

## द्वात्रिंशोऽष्यायः

## महेरवर खवाच

पञ्चतत्त्वार्चनं ब्रूहि शङ्कचकगदाघर। येन विज्ञानमात्रेण नरी याति परं पदम् ॥ १ ।। हिरक्षाच

पञ्चतत्त्वार्चनं वक्ष्ये तब হङ्कर सुव्रत । मङ्गल्यं मङ्गलं दिव्यं रहस्यं कामदं परम् ॥ तच्छणुष्व महादेव पवित्रं कलिनारानम् ॥ २॥

एक एवाव्ययः शान्तः परमात्मा सनातनः । वासुदेवो श्रुवः श्रुद्धः सर्वव्यापी निरञ्जनः ॥ ३ ॥ स एव मायया देव पञ्चधा संस्थितो हरिः । लोकानुग्रहकृद्धिप्णुः सर्वदुष्टविनाशनः ॥ ४ ॥ वासुदेवस्वरूपेण तथा सङ्कर्षणेन च । तथा प्रशुग्नरूपेणानिरुद्धाख्येन च स्थितः ॥ नारायणस्वरूपेण पञ्चधा च ह्ययं स्थितः ॥ ५ ॥

एतेषां वाचका मन्त्रा एतान्श्रगु वृषध्वज । ॐ अं वासुदेवाय नमः । ॐ आं सङ्कर्पणाय नमः । ॐ आं प्रद्युमाय नमः । ॐ अनिरुद्धाय नमः । ॐ नारायणाय नमः ॥ ६ ॥ पञ्चमन्त्राः समाख्याता देवानां वाचकास्तव । सर्वपापहराः पुरुषाः सर्वरोगविनाशनाः ॥ ७ ॥ अधुना संप्रवक्ष्यामि पञ्चतत्त्वार्चनं शुभम् । विधिना येन कर्त्तव्यं यैर्वा मन्त्रेश्च शङ्कर ॥ ८ ॥

आदौ स्नानं प्रकुर्वीत स्नात्वा सन्ध्यां समाचरेत् । अर्चनागारमासाद्य प्रचाल्याङ्घ्यादिकं तथा ॥ आचम्यांपिवदोत्प्राज्ञो बद्धासनमभीप्सितम् । शोषणादि ततः कुर्यादं ज्रौं रिमिति मन्त्रकैः ॥ स्मान्यकिनीकृत्य चाएडमुत्पादयेत्ततः । विभिद्याण्डं ततो ह्यण्डे भावयेत्परमेश्वरम् ॥११॥ बासुदेवं जगन्नाथं पीतकौरोयवाससम् । सहस्रादित्यसङ्घाशं स्फुरन्मकरकुण्डलम् ॥१२॥ आत्मनो द्विद पद्मे च ध्यायेत्तु परमेश्वरम् । ततः सङ्कर्षणं देवमात्मानं चिन्तयेत्प्रभुम् ॥ प्रद्युग्नमनिरुद्धञ्च श्रीमन्नारायणं ततः ॥१३॥

इन्द्रादीश्च सुरास्तस्माहेवदेवात्समुत्थितान् । चिन्तयेच ततो न्यासं कुर्याद्वै करयोर्द्वयोः ॥ व्यापकं मूलमन्त्रेण चाङ्गन्यासं ततः परम् । अङ्गमन्त्रेर्महादेव तन्मन्त्रान् शृणु सुव्रत ॥१५॥

ॐ आं हृदयाय नमः। ॐ ई शिरसे नमः। ॐ ऊं शिलायै नमः। ॐ ऐं कवचाय नमः। ॐ ओं नेत्रत्रताय नमः। ॐ अः अस्त्राय फट्॥१६॥

ॐ समस्तपरिवारायाच्युताय नमः। ॐ धात्रे नमः। ॐ विधात्रे नमः। ॐ आधारशक्त्ये नमः। ॐ कूर्माय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ पृथिव्ये नमः। ॐ धर्माय नमः। ॐ ज्ञानाय नमः। ॐ पृथिव्ये नमः। ॐ धर्माय नमः। ॐ ज्ञानाय नमः। ॐ प्रथ्याय नमः। ॐ अधर्माय नमः। अज्ञानाय नमः। ॐ वानेश्वर्याय नमः। ॐ अर्थम्य नमः। ॐ सोममण्डलाय नमः। ॐ मं विद्वमण्डलाय नमः। ॐ वं वासुदेवाय परमब्रह्मणे शिवाय तेजारूपाय व्यापिने सर्वदेवाधिदेवाय नमः। ॐ प्राञ्च जन्याय नमः। ॐ सुदर्शनाय नमः। ॐ गदाये नमः। ॐ पद्माय नमः। ॐ श्रिये नमः। ॐ क्रियाये नमः। ॐ पृथ्ये नमः। ॐ श्रव्ये नमः। ॐ व्याय नमः। ॐ वायवे नमः। ॐ समय नमः। ॐ वेत्र्यं नमः। ॐ व्याय नमः। ॐ वायवे नमः। ॐ वोत्ये नमः। ॐ व्याय नमः। ॐ विश्वन्यः। ॐ वोत्ये नमः। ॐ व्याय नमः। ॐ विश्वन्यः। ॐ वोत्ये नमः। ॐ व्याय नमः। ॐ विश्वन्यः। ॐ वोत्याय नमः। ॐ व्याय नमः। ॐ विश्वन्यः। ओं पद्माय नमः। औं पद्माय नमः। ॐ विश्वन्यः।

एते मन्त्राः समाख्यातास्तव रद्ध समासतः । पूजा चैव प्रकर्तव्या मगडले स्वस्तिकादिके॥१८॥ अङ्गन्यासञ्च कृत्वा तु मुद्राःसर्वाः प्रदर्शयेत् । आत्मानं वामुदेवञ्च ध्यात्वा चैव परेश्वरम् ॥१९॥ आसन पूज्येत्पश्चादावाद्य विधिवन्नरः । द्वारे धातुर्विधातुश्च पूजा कार्या वृषध्वज ॥२०॥ गरुः पूज्येदग्ने वासु वस्य शङ्कर । ग्रङ्कादिपद्मपर्यन्तं मध्यदेशे प्रपूजयेत् ॥२१॥ धमं ज्ञानञ्च वैराग्यमैश्वर्यं पूर्वदेशतः । आग्नेयादिष्वर्चयेद्वे अधर्मादि चतुष्ट्यम् ॥२२॥ मण्डलद्वयमध्ये तु कीर्त्तिता ह्यासनस्थितिः । पूर्वादिपद्मपत्रेषु पूष्याः सङ्कर्षणादयः ॥२३॥ कर्णिकायां वासुदेवं पूज्येत्परमेश्वरम् । पाञ्चजन्यादयः पूज्याः ऐश्वान्यादिषु संस्थिताः ॥२४॥

शक्तयश्चैव पूर्वादौ देवदेवस्य शङ्कर । इन्द्रादयो लोकपालाः पूज्याः पूर्वादिषु स्थिताः ॥२५॥ अधोनागं तद्र्द्वन्तु ब्रह्माणं पूजयेत्सुधीः । इति स्थानक्रमो ज्ञेयो मण्डले शङ्कर त्वया ॥२६॥ आवाह्य मण्डले देवं कृत्वा न्यासं तु तस्य च । सुद्रां प्रदर्श्य पाद्यादीन्दद्यान्मूलेन शङ्कर ॥२७॥ स्नानं वस्त्रं तथाचामं नमस्कारं प्रदक्षिणम् । कुट्यांच्छुङ्कर मूलेन जपञ्चापि समर्पयेत्-॥२८॥ इदं स्तोत्रं जपेत्पश्चाद्वासुदेवमनुस्मरन् । 🌣 नमो वासुदेवाय नमः शङ्कर्षणाय च ॥२६॥ प्रवुमायादिदेवायानिरुद्धाय नमो नमः । नमो नारायणायैव नराणां पतये नमः ॥३०॥ नरपूज्याय कीर्त्त्याय स्तुत्याय वरदाय च । अनादिनिधनायैव पुराखाय नमो नमः ॥३१॥ सृष्टिसंहारकर्त्रे च ब्रह्मणः पतये नमः। नमो वै वेदवेद्याय शङ्कचक्रधराय च ॥३२॥ कलिकल्मषनाशाय सुरेशाय नमी नमः। संसारवृत्तच्छेत्रे च मायामेत्रे नमी नमः॥३३॥ बहुरूपाय तीर्थाय त्रिगुणाय नमो नमः । ब्रह्मविष्णवीशरूपाय मोच्चदाय नमो नमः ॥३४॥ मोक्षद्वाराय धर्माय निर्वाणाय नमो नमः। सर्वकामप्रदायैव परब्रह्मस्वरूपिणे ॥ ३५ ॥ संसारसागरे घोरे निमग्नं मां समुद्धर । त्वदन्यो नास्ति देवेश नास्ति त्राता जगत्प्रभो ॥३६॥ त्वामेव सर्वगं विष्णुं गतोऽहं शरणं ततः। श्रानदीपप्रदानेन तमोमुक्तं प्रकाशय ॥३७॥ एवं स्तुवीत देवेशं सर्वक्केशविनाशनम्। अन्यैश्च वैदिकैः स्तोत्रैः स्तुत्वा च नीहलोहित ॥३८॥ पञ्चतत्त्वसमायुक्तं ध्यायेद्विष्णुं नरो हृदि । विसर्जयेत्ततो देवमिति पृजा प्रकीर्तिता ॥३६॥ सर्वकामपदा श्रेष्ठा वासुदेवस्य शङ्कर । एतत्पृजनमात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नरः॥४०॥ इदञ्च यः पठेद्रुद्र पञ्चतत्त्वार्चनं नरः । शृणुयाच्छात्रयेद्वापि विष्णुलोकं स गच्छति ॥४१॥

इति श्रीगारुड़े महापुरागे दात्रिशोऽध्यायः ॥३२॥

# त्रयस्त्रिशोऽष्यायः

### रुद्र उवाच

सुदर्शनस्य पूजां मे वद शङ्कगदाघर। प्रद्दरोगादिकं सर्वं यत्कृत्वा नाशमेति है॥१॥ हरिख्वाच

सुदर्शनस्य चक्रस्य शृह्या पूजां वृष्ध्वज । स्नानमादौ प्रकुर्वीत पृजयेच हरिं ततः ॥ २ ॥ मृलमन्त्रेण वै न्यासं मूलमन्त्रं शृणुष्व च । सहस्रारं हुं फट् नमो मन्त्रः प्रणवपूर्वकः ॥ कथितः सर्वेदुष्टानां नाशको मन्त्रभेदकः ॥३॥ ध्यायेत् मुदर्शनं देवं हृदि पद्मेऽमले शुभे । शङ्कचक्रगदापद्मधरं सौम्यं किरीटिनम् ॥ ४ ॥ आवाद्म मण्डलं देवं पूर्वोक्तिविधिना हर । पूजयेत् गन्धपुष्यायैक्य चारैमं हेश्वर ॥ ५ ॥ पूजियेत्वा जपेन्मन्त्रं शतमष्टोत्तरं नरः । एवं यः युक्ते कृद्र चक्रस्यार्जनमृत्तमम् ॥ ६ ॥ सर्वरांगविनिर्मृक्तां विप्णुलोकं समाप्नुयात् । एतत्स्तांत्र जपेत्यश्चात् सर्वव्याधिविनाशनम् ॥ ७॥ नमः सुदर्शनायेव सहस्रादित्यवर्चसे । ज्वालमालाप्रदीप्ताय सहस्राराय चक्षुषे ॥ ८ ॥ सर्वतृष्टविनाशाय सर्वपातकमर्दिने । सुचक्राय विचकाय सर्वमन्त्रविभेदिने ॥ ९ ॥ प्रसिवित्रे जगद्धात्रे जगद्धिध्वसिने नमः । पालनार्थाय लोकानां दुष्टासुरविनाशिने ॥ १०॥ सम्बित्रे जगद्धात्रे च नमो नमः । नमश्चश्चःस्वरुप्य सहाणां पतये नमः ॥ १२॥ मायापज्ञरभेत्रे च शिवाय च नमो नमः । यहातियहरूपय प्रहाणां पतये नमः ॥ १२॥ कालाय मृत्यवे चैव भीभाय च नमो नमः । मक्तानुग्रहदात्रे च भक्तगोप्त्रे नमो नमः ॥ १२॥ विष्णुरुपाय शान्ताय चायुधानां धराय च । विष्णुशस्त्राय चक्राय नमो नमः ॥ १४॥ इतिस्तोत्रं महापुण्यं चक्रस्य तव कीर्तितम् । यः पठेत्यरया भक्त्या विष्णुरुशकाय कत्यते ॥ १६॥ चक्रपृजाविधि यश्च पठेदुद्र जितेन्द्रियः । स पापं भस्मसात्कृत्वा विष्णुरुशकाय कत्यते ॥ १६॥ इति श्रीगाकडे महापुराणे त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३॥

# चतुर्त्त्रिशोऽष्यायः

#### रुद्र उवाच

पुनर्देवार्चनं ब्रूहि हृषीकेश गदाधर । श्रण्यतो नास्ति तृप्तिमें गदतस्तव पूजनम् ॥१॥ हरिहवाच

ह्यर्गावस्य देवस्य पूजनं कथयामि ते । तच्छुणुष्य जगन्नाथो येन विष्णुः प्रतुष्यति ॥२॥ मूलमन्त्रं महादेव हंयग्रीवस्य वाचकम् । प्रवक्ष्यामि परं पुष्यं तदादी शृणु शङ्कर ॥३॥ ॐ हो ज्रौं शिरसे नमः इति प्रणवसंयुतः । अयं नवाक्षरो मन्त्रः सर्वविद्याप्रदायकः ॥४॥ अस्याङ्गानि महादेव तान् शृणुष्व वृष्य्वज । ॐ ज्रौं हृदयाय नमः । ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहायुक्तं शिरः प्रोक्तं ज्रू वषट् तथा ॥५॥

आंकारयुक्ता देवस्य शिखा जेया वृषघ्वज । ॐ ब्र्ें कवचाय हुं वे कवचं परिकीर्त्तितम् ॥६॥ ॐक्षों नेत्रत्रयाय वौषट् नेत्रं देवस्य कीर्त्तितम्। ॐ हः अस्त्राय फट् अस्त्रं देवस्य कीर्त्तितम् ॥७॥ पूजाविधि प्रवक्ष्यामि तन्मे निगद्तः शृणु । आदौस्नात्वा तथाचम्य ततो यागगृहं ब्रजेत् ।। ततः प्रविश्य विधिवत् कुर्यौद्धे शोषणादिकम् । यं क्षौं रिमिति वीजैश्च कठिनीकृत्य लीमित ॥९॥ अण्डमध्ये ह्यग्रीवमात्मानं परिचिन्तयेत् ॥१०॥ शङ्ककुन्देन्दुधवलं मृणाल्यजतप्रभम् । शङ्कां चक्रं गदां पद्मं धारयन्तं चतुर्भुजम् ॥१२॥ किर्राटिनं कुण्डलिनं वनमालासमिन्वतम् । सुरक्तं सुक्षपोलञ्च पीताम्बरघरं विभुम् ॥१२॥ मावियत्वा महात्मानं सर्वदेवैः समन्वितम् । अङ्कामन्त्रेस्ततो न्यासं मूलमन्त्रेण वे तथा ॥१३॥ ततश्च दर्शयेन्मुद्रा शङ्कपद्मादिकां शुभाम् । ध्यायेद् ध्यात्वाऽर्चयद्विष्णुं मूलमन्त्रेण शङ्कर ॥१४॥ ततश्चावाह्येद्वद्व देवता आसनस्य याः । ॐ ह्यग्रीवासनस्य आगच्छत च देवताः ॥१५॥ समस्तपरिवाराय अच्युताय नम इति । अस्य मध्येऽर्चनं कार्यं द्वारे गङ्काञ्च पूजयेत् ॥१६॥ समस्तपरिवाराय अच्युताय नम इति । अस्य मध्येऽर्चनं कार्यं द्वारे गङ्काञ्च पूजयेत् ॥१८॥ अधाराख्या महादेवीं शङ्कपद्मीनधी तथा । गरुइं पूजयेदग्रे मध्ये शक्तिञ्च पूजयेत् ॥१८॥ अधाराख्या महादेव ततः कुर्मं समर्चयेत् । अनन्तं पृथिवीं पश्चाद् धर्मज्ञानौ ततोऽर्चयेत् ॥ वैराग्यमथ चैश्वर्यमाग्नेयादिषु पूजयेत् ॥१६॥

अधर्माज्ञानावैराग्यानैश्वर्यादींस्तु पूर्वतः । सत्त्व रजस्तमश्चैव मध्यदेशेऽथ पूजयेत् ॥२०॥ नन्दं नाल्ख्य पद्मश्च मध्ये चैव प्रपूजयेत् । अर्कसोमाग्निसंज्ञानां मण्डलानां हि पूजनम् ॥ मध्यदेशे प्रकर्तव्यमिति रुद्र प्रकीर्त्तितम् ॥२१॥

विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रियायोगे वृष्य्वज । प्रह्वी सत्या तथेशानानुप्रहाः शक्तयो ह्यम् ॥२२॥ पूर्वादिषु च पत्रेषु पूज्याश्च विमलादयः । अनुप्रहा कर्णिकायां पूज्या श्रेयीऽर्यिभिनेरैः ॥२३॥ प्रणवाद्यैनेमोऽन्तेश्च चतुर्थ्यन्तेश्च नामिः । मन्त्रेरेतैर्महादेव आसनं परिपूजयेत् ॥२४॥ स्नानगन्धप्रदाऽनेन पुष्पधूपप्रदानतः । दीपनैवेद्यदानेन आसनस्यार्चनं शुभम् ॥२५॥ कर्त्तत्यं विधिनाऽनेन इति हर प्रकीर्त्तितम् । ततश्चावाहयेत् देवं हयग्रीवं सुरेश्वरम् ॥२६॥ वामनासापुटेनैव आगच्छन्तं विचिन्तयेत् । आगच्छतः प्रयोगेण मूलमन्त्रेण शङ्कर ॥२०॥ आवाहनं प्रकर्त्तव्यं देवदेवस्य शङ्कितः । आवाह्य मएडले तस्य न्यासं कुर्यादतन्द्रितः ॥२८॥ ज्ञावहनं प्रकर्त्तव्यं चिन्तयेत्परमेश्वरम् । हयग्रवं महादेवं सुरासुरनमस्कृतम् ॥२९॥ इन्द्रादिलोकपालैश्च संयुतं विष्णुमव्ययम् । ध्यात्वा प्रदर्शयन्मुद्राः शङ्कचकादिकाः शुभाः ॥३०॥ पाद्यार्घाचमनीयानि ततो दद्याच विष्णवे । स्नापयेच ततो देवं पद्मनाभमनामयम् ॥३१॥ देवं संस्थाप्य विधिवद्वस्त्रं दद्याद् वृष्यध्वज । ततो ह्याचमनं दद्यादुववीतं ततः शुभम् ॥३१॥ देवं संस्थाप्य विधिवद्वस्त्रं दद्याद् वृष्यध्वज । ततो ह्याचमनं दद्यादुववीतं ततः शुभम् ॥३१॥

ततश्च मग्डले रुद्रं ध्यायेदेवं परमेश्वरम्। ध्यात्वा पाद्यादिकं भूयो दद्यादेवाय शङ्कर ॥ दद्याद् भैरवदेवाय मूलमन्त्रेण शङ्कर। ॐ क्षां हृदयाय नमः अनेन हृदयं यजेत् ॥३४॥ ॐ क्षीं शिरसे नमश्च शिरसः पूजनं भवेत् । ॐ क्ष्ं शिखायै नमश्च शिखामनेन पूजयेत् ॥३५॥ 🕉 त्तें कवचाय नमः कवचं परिपूजयेत्। ॐ क्षौं नेत्राय नमश्च नेत्रञ्चानेन पूजयेत्॥३६॥ ॐ क्षः अस्त्राय नमः इति अस्त्रञ्चानेन पूजयेत्। हृदयञ्च शिरश्चैव शिखाञ्च कवचं तथा॥३७॥ पूर्वादिषु प्रदेशेषु ह्येतास्तु परिपृजयेत्। कोणेष्वस्त्रं यजेद्रद्र नेत्रं मध्ये प्रपूजयेत् ॥३८॥ पूजयेत्परमां देवीं लक्ष्मी लक्ष्मीप्रदां शुभाम् । शङ्कं पद्मं तथा चक्रं गदां पूर्वादितोऽर्चयेत् ॥३९॥ खङ्गञ्ज मुशलं पाश्चमङ्कुशं सशरं धनुः। पूजयेत् पूर्वतो रुद्र एभिर्मन्त्रैः स्वनामकैः ॥४०॥ श्रीवत्सं कौरतुमं मालां तथा पीताम्बरं शुभम्। पृजयेत्पूर्वतो रुद्र शङ्खचक्रगदाधरम् ॥४१॥ ब्रह्माणं नारदं सिद्धं गुरुं परगुरुं तथा। गुरीश्च पादुके तद्वत्परमस्य गुरीस्तथा ॥४२॥ इन्द्रं सवाहनं वाथ परिवारयुतं तथा। अग्नि यमं निर्ऋतिश्च वरुणं वायुमेव च ॥४३॥ सोममीशाननागञ्च ब्रह्माणं परिपूजयेत्। पूर्वादि चोर्ध्वपर्यन्तं पूजयेद् वृषभध्वज ॥४४॥ वज्रं शक्तितथा दण्डं खङ्गं पाशं ध्वजं गदाम्। त्रिशूलञ्चकपद्मे च आयुधान्यथ पूजयेत् ॥४५॥ विष्वक्सेनं ततो देवमैशान्यां दिशि पूजयेत्। एभिर्मन्त्रेर्नमोऽन्तेश्च प्रणवार्येर्द्रषध्वज ॥४६॥ पूजा कार्या महादेव हानन्तस्य वृषध्वज। देवस्य मूलमन्त्रेण पूजा कार्या वृषध्वज।। गन्धं पुष्पं तथा धूपं दीपं नैवेद्यमेव च ॥४०॥

प्रदक्षिणं नमस्कारं जप्यं तस्मै समर्पयत् । स्तुवीत चानया स्तुत्या प्रणवायैर्द्वष्वज ॥४८॥ ॐ नमो हयशिरसे विद्याध्यक्षाय वै नमः । नमो विद्यास्वरूपाय विद्यादात्रे नमो नमः ॥४६॥ नमः शान्ताय देवाय त्रिगुणायात्मने नमः । सुरासुरनिहन्त्रे च सर्वदुष्टविनाशिने ॥५०॥ सर्वलोकाधिपतये ब्रह्मरूपाय वै नमः । नमश्चेश्वरवन्द्याय शङ्कचक्रधराय च ॥५१॥ नम आद्याय दान्ताय सर्वसत्त्विहताय च । त्रिगुणायागुणायैव ब्रह्मविष्णुस्वरूपिणे । कर्त्रे हर्त्रे सुरेशाय सर्वगाय नमो नमः ॥५२॥

इत्येवं संस्तवं कृत्वा देवदेवं विचिन्तयेत् । हृत्यद्मे विमले रुद्र शङ्कचक्रगदाधरम् ॥५३॥ सूर्यकोटिप्रतीकाशं सर्वावयवसुन्दरम् । इयग्रीवं महेशेश परमात्मानमन्ययम् ॥५४॥ इति ते कथिता पूजा इयग्रीवस्य शङ्कर । यः पठेत् परया भक्तया स गच्छेत् परमं पदम् ॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे चतुस्त्रिशोऽध्यायः ॥३४॥

# श्रीगरुद्वमहापुराणम् । घ० ३४-३६

## पश्चत्रिंशोऽष्यायः

## हरिरुवाच

न्यासादिकं प्रवद्यामि गायत्र्यारछन्द एव च । विश्वामित्र ऋषिश्चेव सविता चाथ देवता ॥१॥ ब्रह्मशीर्षा रुद्रशिखा विष्णोई दयसंश्रिता । विनियोगैकनयना कात्यायनसगीत्रजा ॥२॥ त्रैछोक्यचरणा श्चेया पृथिवीकु क्षिसंस्थिता । एवं शात्वा तु गायत्रीं जपेद् द्वादशळक्षकम् ॥३॥ त्रिपदाऽष्टाऽत्तरा श्चेया चतुष्पादा षडक्षरा । जपेच त्रिपदा प्रोक्ता अर्चने च चतुष्पदा ॥४॥ न्यासे जपे तथा ध्याने अग्निकार्ये तथार्चने । गायत्रीं विन्यसेन्नित्यं सर्वपापप्रणाशिनीम् ॥५॥ प्रादाङ्गष्ठे गुल्फमध्ये जङ्कयोविद्धि जानुनोः । ऊर्वोगु ह्रो च वृष्णे नाड्यां नाभौ तन्दरे ॥६॥ स्तन्योईदि कण्ठौष्ठमुखे ताछनि वांश्योः । नेत्रे भ्रुयोर्छलाटे च पूर्वस्यां दिश्वणोत्तरे ॥ पश्चिमे मूर्शि चाकारं न्यसेद्वर्णान् वदाम्यहम् ॥७॥

इन्द्रनील्ज्ञ बाह्रेञ्च पीतं श्यामञ्जकापिलम् । श्वेतं विद्युत्प्रभं तारं कृष्णं रक्तं क्रमेण तत् ॥८॥ श्यामं शुक्कं तथा पीतं श्वेतं वै पद्मरागवत् । शङ्खवर्णं पाण्डरञ्च रक्तञ्चासवसन्निमम् ॥ अर्कवर्णं समं सौम्यं शङ्खभं श्वेतमेव च ॥६॥

यद्यत्रपृश्यति इस्तेन यच पश्यति चक्षुषा । पूतं भवति तत् सर्वं गायत्रया न परं विदुः॥१०॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे आचारलण्ड पञ्चत्रिंशोऽष्यायः॥३५॥

# षट्त्रिशोऽध्यायः

## हरिखाच

सन्धाविधि प्रवक्ष्यामि शृणु रद्राघनाशनम् । प्राणायामत्रयं कृत्या सन्ध्यास्नानमुपक्रमेत् ॥१॥
सप्रणवां सन्धाहितं गायत्रीं शिरसा सह । तिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उन्धते ॥२॥
मनोवाक्कायजं दोषं प्राणायामैदं हेद् द्विजः । तस्मात् सर्वेषु कालेषु प्राणायामपरो भवेत् ॥३॥
सायमग्निश्च मेत्युक्त्वा प्रातः स्वेत्यपः पिवेत् । आपः पुनन्तु मध्याह्रे उपस्पृश्य यथाविधि ॥४॥
आपोहिष्ठेत्युचा कुर्यान्मार्जनं तु कुशोदकैः । प्रणवेन तु संयुक्तं क्षिपेद्वारि पदे पदे ॥६॥
रजस्तमः स्वमोहोत्थान् जायत्त्वप्रसुषुतिजान् । वाङ्मनः कर्मजान् दोषान् नवैतान्नवभिदंहेत् ॥६॥
समुद्धृत्योदकं पाणौ जप्त्वा च द्रुपदाक्षिपेत् । त्रिषडष्टौ द्वादशधा वर्त्तयेदघमर्पणम् ॥ ॥ ।
उदुत्यं चित्रमित्याभ्यामुपतिष्ठेद्दिवाकरम् । दिवारात्रौ च यत् पापं सर्वं नश्यित तत्क्षणात् ॥

पूर्वसन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत् पश्चिमासुपविश्य च । महाव्याहृतिसंयुक्तां गायत्रीं प्रणवान्विताम् ॥९॥ दशिमर्जन्मजनितं शतेन तु पुराकृतम् । त्रियुगं तु सहस्रेण गायत्री हन्ति दुष्कृतम् ॥१०॥ यक्ता भवित गायत्री सावित्री शुक्कवर्णिका । कृष्णा सरस्वती ज्ञेया सन्ध्यात्रयमुदाहृतम् ॥११॥ ॐ भूर्विन्यस्य हृदये ॐ भुवः सिरसिन्यसेत् । ॐ स्वरिति शिखायाञ्च गायत्रयाः प्रथमं पदम् ॥ विन्यसेत्कवचे विद्वान् द्वितीयं नेत्रयोन्यसेत् । तृतीयेनाङ्गविन्यासं चतुर्थं सर्वतो न्यसेत् ॥१३॥ सन्ध्याकाले तु विन्यस्य जपेद्वे वेदमातरम् । शिवस्तस्यास्तु सर्वाङ्गे प्राणायामपरं न्यसेत् ॥१४॥ त्रिपदा या तु गायत्री ब्रह्मविष्णुमहेश्वरी । विनियोगमृषिच्छन्दो ज्ञात्वा तु जपमारमेत् ॥ सर्वपाविनिर्मुक्तो ब्रह्मलोकमवामुयात् ॥ १५ ॥

परोरजिस सारं तं तरीयपदमीरितम्। तं इन्ति सूर्य्यः सन्ध्यायां नोपास्ति कुरते तु यः ॥१६॥
तरीयस्य पदस्यापि ऋषिर्निर्मल एव च। छन्दस्तु देवी गायत्री परमात्मा च देवता ॥१७॥
इति श्रीगारुड़े महापुराणे सन्ध्याविधिर्नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः ॥३६॥

# सप्तत्रिशोऽष्याय:

## हरिखाच

गायत्री परमा देवी भुक्तिमुक्तिप्रदाच ताम्। यो जपेत्तस्य पापानि विनश्यन्ति महान्त्यि ॥१॥ गायत्रीकल्पमाख्यास्ये भुक्तिमुक्तिप्रदञ्च तत्। अष्टोत्तरं सहस्रं वा अथवाऽष्टशतं जपेत्॥ त्रिसन्थ्यं ब्रह्मलोकी स्याच्छतजसं जलं पिबेत्॥ २॥

सन्ध्यायां सर्वपापन्नीं देवीमावाह्य पूजयेत् । भूर्भवः स्वः स्वमन्त्रेण युतां द्वादशनामिः ॥३॥
गायत्र्ये नमः सावित्र्ये सरस्वत्ये नमो नमः । वेदमात्रे च सांकृत्ये ब्रह्माणी कौशिको क्रमात् ॥४॥
साध्व्ये सर्वार्यसाधिन्ये सहस्राक्ष्ये च भूर्भवः । स्वरेव जुहुयादग्नी समिधाऽऽज्यं हविष्यकम् ॥५॥
छात्रेत्तरसहस्रं वाष्यथवाष्ट्यतं धृतम् । धर्मकामादिसिद्धपर्यं जुहुयात् सर्वकर्मसु ॥६॥
प्रतिमां चन्दनस्वर्णनिर्मितां प्रतिपूज्य च । यथा लत्नं त जसव्यं पयोमूलफलाशनैः ॥
अयुतद्वयहोमेन सर्वान् कामानवान्नयात् ॥ ७ ॥

उत्तरे शिखरे जाता भूम्यां पर्वतवासिनि । ब्रह्मणा समनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम् ॥८॥ इति श्रागारुद्दे महापुराणे गायत्रीमाहात्म्यं नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

# **ग्र**ष्टत्रिंशोऽष्यायः

## हरिरुवाच

नवम्यादौ यजेदुर्गो हीं दुर्गे रक्षिणीति च । मातर्मातर्वरे दुर्गे सर्वकामार्थसाधने ॥ अनेन विष्टदानेन सर्वान् कामान् प्रयच्छ मे ॥ १ ॥

गौरी काली उमा दुर्गा भद्रा कान्तिः सरत्वती । मङ्गला विजया लक्ष्मीः शिवा नारायणी क्रमात् ॥ मार्गे तृतीयामारभ्य पूजयेत्र वियोगभाक् ॥ २॥

अष्टादरामुजां खेटकं घण्टां दर्पणं तर्जनोम् । घनुर्ध्वजं डमरुकं परशुं पाशमेव च ॥ ३ ॥ शक्तिर्मुशलशूलानि कपालवज्रकाङ्कुशान् । शरं चक्रं शलाकाञ्च अष्टादशमुजां स्मरेत् ॥ ४ ॥ मन्त्रेः श्रीभगवत्याश्च प्रवक्ष्यामि जपादिकम् ॥

अ नमो भगवति चामुण्डे श्मशानवासिनि कपालहस्ते महाप्रेतसमारूढ़े महाविमान-मालाकुले कालरात्रि बहुगणपरिवृते महामुखे बहुभुजे घण्टाडमरुकिङ्किणीके अट्टाट्टहासे किलि किलि हुं सर्वनादशब्दबहुले गजचर्मप्रावृतशरीर रुधिरमांसदिग्धे लोलोप्रजिह्ने महाराक्षिस रौद्र-दंष्ट्राकराले भीमाइहासे स्फुरितविद्युत्समप्रभे चल चल करालनेत्रे हिलि हिलि नलं प्रवेशय हुं जिह्ने त्रि भृकुटिमुखि ओंकारभद्रासने कपालमालावेष्टिते जटामुकुटशशाङ्कथारिणि अटाट्टहासे किलि किलि हुं हुं दंष्ट्राघोरान्धकारिणि सर्वविप्नविनाशिनि इदं कर्म साधय साधय शीघं कुर कुर कह कह अङ्कुरोन समनुप्रवेशय वङ्ग वङ्ग कम्पय कम्पय चल चल चालय चालय रुधिरमांस-मद्यप्रिये इन इन कुट कुट छिन्द छिन्द मारय मारय अनुबूम ब्रज्रशरीरं साधय साधय त्रैलोक्यमतमपि दुष्टं वा गृहीतमगृहीतमावेशय आवेशय क्रामय क्रामय नृत्य नृत्य बन्ध बन्ध वल्ग वल्ग कोटराचि ऊर्ध्वकेशि ऊल्कवदने करिकङ्किणि करङ्कमालाधारिणि दह दह पच पच गृह्व गृह्व मण्डलमध्ये प्रवेशय प्रवेशय कि विलम्बसि ब्रह्मसत्येन विष्णुसत्येन ऋषिसत्येन रुद्र-सत्येन आवेशय त्रावेशय किलि किलि खिलि खिलि मिलि मिलि चिलि चिलि विकृतरूप-थारिणि कृष्णभुजङ्गवेष्टितशरीरे सर्वप्रहावेशिनि पलम्बोष्ठि भूभग्ननासिके विकटमुखि कपिल-जटे ब्राह्मि भञ्ज भञ्ज ज्वल ज्वल कालमुखि खल खल पातय पातय रक्ताक्षि घूर्णय घूर्णापय भूमि पातय पातय शिरो गृह्ह गृह्ह चक्षुमीलय मीलय भज्ज भज्ज पादी गृह्ह गृह्ह मुद्रां स्फोटय स्फोटय हुं हूं फट् विदारय विदारय त्रिशूलेन भेदय भेदय वजेण हन हन दग्डेन ताडय ताड्य चक्रेण छेदय छेदय शक्तिना भेदय भेदय दंष्ट्रया दृष्ट्य दृष्ट्य कीलकेन कीलय कोलय कर्त्वृकया पाटय पाटय अङ्कुरोन गृह्ण गृह्ण शिरोर्तिज्वरमैकाहिकं द्वथाहिकं ज्याहिकं





अष्टोत्तरपदानां हि मालामन्त्रमही जपा ॥ ५ ॥

एकैकपद्मष्टसहस्रधा त्रिमधुराक्त तिलाष्टसहस्रहोमः । महामासेन त्रिमधुराकेन अष्टोत्तर-सहस्रञ्च एकैकञ्च पदं जपेत् ।

तिलांस्त्रिमधुराक्तांश्च सहस्राष्टञ्च होमयेत् । महामांसं त्रिमधुरादथवा सर्वकर्मकृत् ॥ वारिसर्पपभस्मादिक्षेपाद युद्धादिके जयः ॥ ६॥

अष्टाविश्वभुजा ध्येया अष्टादशभुजाऽथवा । द्वादशाष्टभुजा वापि ध्येया वापि चतुर्भुजा ॥७॥ असिखेटान्वितौ हस्तौ गदादग्रहयुतौ परौ । शरचापयुतौ चान्यौ खङ्गमुद्गरसंयुतौ ॥८॥ शङ्कायुरान्वितौ चान्यौध्वजदण्डयुतौ परौ । अन्यौ परशुचक्राठ्यौ डमरूद्गणान्वितौ ॥९॥ शक्तिहस्ताश्रितौ नटन्ती चान्यौम्पलप्रन्वितौ । पाशतोमरसंयुक्तौ ढक्कापणवसंयुतौ ॥१०॥ तर्जयन्ती परेणेव ह्यन्यत् कलकलध्वनिम् । अभयस्वस्तिकाद्यौ च महपन्नी च सिंहगा ॥११॥ जय त्यं कलभूतेशे सर्वभूतसमावृते । रत्तं मां निजभूतेभ्यो बिल ग्रह्ह नमोऽस्तु ते ॥१२॥ इति श्रीगाहडे महापुराणे आचारखण्डे अष्टत्रिशोऽध्यायः ॥३०॥

# **ऊनच**त्वारिंशोऽध्यायः

रद्र उवाच

पुनर्देवाचनं ब्रूहि संक्षेपेण जनार्दन । स्टर्थस्य विष्णुरूपस्य भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् ॥ १ ॥

## वासुदेव उवाच

शृणु सूर्य्यस्य रुद्र त्वं पुनर्वक्ष्यामि पूजनम् । ॐ उच्चैःश्रवसे नमः ॐ अरुणाय नमः ॐ दण्डिने नमः ॐ पिङ्गलाय नमः । एते द्वारे प्रपूच्या वै एभिर्मन्त्रैर्नृपथ्वज ॥ २ ॥

ॐ अं भूताय नमः। इमं तु पूजयेन्मध्ये प्रभूतामलसंज्ञकम्। ॐ अं विमलाय नमः। ॐ अं साराय नमः। ॐ ग्रं आधाराय नमः। ॐ अं परममुखायै नमः। इत्याग्नेयादिकाणेषु पूज्या वै विमलादयः॥ ३॥

ॐ पद्माय नमः । ॐ कर्णिकायै नमः । मध्ये तु पूज्येद्रुद्र पूर्वादिपु तथैव च । दीप्तायाः पूज्येन्मध्ये पूज्येत्सर्वतोमुखीम् । ॐ वां दीप्तायै नमः । ॐ वां सूक्ष्मायै नमः । ॐ वां प्रद्रायै नमः । ॐ वां जयायै नमः । ॐ वां विभूत्यै नमः । ॐ वं अघोरायै नमः । ॐ वं विद्युतायै नमः । ॐ वः विजयायै नमः । ॐ सर्वतोमुख्यै नमः ॥ ४ ॥

ॐ अर्कासनाय नमः । ॐ हां सूर्य्यमूर्त्तये नमः । एतास्तु पूजयेनमध्ये हृन्मन्त्राव्ययुष्ठ शङ्कर । ॐ हं सं खं खखोलकाय कां कीं सः स्वाहा । सूर्य्यमूर्त्तये नमः । अनेनावाहनं कुर्यातस्थापनं सन्निधानकम् । सन्निरोधनमन्त्रेण सकलीकरणं तथा ॥ ५ ॥

मुद्राया दर्शनं रुद्र मूलमन्त्रेण पूजयेत्। तेजोरूपं रक्तवर्णं सितसद्योपिर हिथतम्॥ एकचक्ररथारूढं द्विबाहुं धृतपङ्कजम्॥ ६॥

एवं व्यायेत्सदा सूर्यं मूलमन्त्रं शृणुष्व च । ॐ हां हीं सः स्र्याय नमः॥ ७॥ वारत्रयं पद्ममुद्रां विम्वमुद्राञ्च दर्शयेत् । ॐ आं हृदयाय नमः । ॐ अर्काय शिरसे

स्वाहा। ॐ अः भूर्भुवः स्वः ज्वालिनि शिखयै वषट्। ॐ हुं कवचाय हुं। ॐ भां नेत्राम्यां बौपट्। ॐ वः अस्त्राय फट्इति ॥ ८॥

आग्नेय्यामधवैशान्यां नैर्ऋत्यामर्चयेद्धर ! हृत्यादि हि वायव्यान्नेत्रञ्चान्तः प्रपूजयेत् ॥ ९ ॥ दिक्ष्वस्तं पूज्येदुद्ध सोमं तु श्वेतवर्णकम् । दले पूर्वेऽर्चयेदुद्ध बुधं चामीकरप्रभम् ॥१०॥ दक्षिणे पूज्येदुद्ध पीतवर्णं गुरुं यजेत् । पश्चिमे चैव भूतेशं उत्तरे भागवं सितम् ॥११॥ रक्तमङ्गारकञ्चेव आग्नेये पूजयेद्धर । शनैश्चरं कृष्णवर्णं नैर्ऋत्यां दिशि पूजयेत् ॥१२॥ राहुं वायव्यदेशे तु नन्यावर्त्तनिमं हर । ऐशान्यां धूमवर्णन्तु केतुं संपरिपूजयेत् ॥१३॥

एभिर्मन्त्रैर्महादेव तच्छणुष्व च शक्कर।
ॐ सों सोमाय नमः। ॐ बुं बुधाय नमः। ॐ बुं बृहस्पतये नमः। ॐ मं भार्गवान्
नमः। ॐ अं अङ्गारकाय नमः। ॐ शं शनैश्वराय नमः। ॐ रं राहवे नमः। ॐ कं
केतवे नमः इति ॥१४॥

पाद्यादीन् मूलमन्त्रेण दत्त्वा सूर्याय शङ्कर । नैवेद्यान्ते धेनुमुद्रां दर्शयेत्साधकोत्तमः ॥१५॥ जप्त्वा चाष्ट्रसहस्रन्तु तच्च तस्मै समर्पयेत् । ऐशान्यादिषु भूतेश तेजश्रण्डन्तु पूजयेत् ॥१६॥ ॐ तेजश्रण्डाय हुं फट् स्वधा स्वाहा वौषट् । निर्माल्यञ्चापयेत्तस्मै ह्यव्यं दद्यात्ततो हर ॥१०॥ तिलतण्डुलसंयुक्तं रक्तचन्दनचर्चितम् । गन्धोदकेन संमिश्रं पुष्पधूपसमन्वितम् ॥१८॥ कृत्वा शिरिस तत्पात्रं जानुभ्यामवलिङ्गतः । दद्यादर्ध्यन्तु सूर्य्याय हुन्मन्त्रेण वृषध्वज ॥१६॥ गर्ण गुरून्प्रपूच्याय सर्वान्देवान्प्रपूजयेत् । ॐ गं गणपतये नमः । ॐ अं गुरुम्यो नमः ॥ मर्याम्य कथिता प्रजा कत्वैतां विधालोकभाक ॥२०॥

सूर्यस्य कथिता पूजा ऋत्वैता विष्णुलोकभाक् ॥२०॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे श्राचारखण्डे ऊनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥३६॥

## चत्वारिंशोऽष्यायः

### शङ्कर उदाच

माहेश्वरीञ्च मे पूजां वद शङ्क्षगदाधर । यां ज्ञात्वा मानवाः सिद्धिं गच्छन्ति परमेश्वर ॥ १ ॥

## हरिखवाच

शृणु माहेश्वरीं पूजां कथ्यमानां वृषध्व ज । आदौ स्नात्वा तथाचम्य ह्यासने चोपविश्य च ॥
न्यासं कृत्वा मरडिं वै पूजयेच महेश्वरम् ॥ २ ॥

मन्त्रेरेतैम हेशान परिवारयुतं हरम् । ॐ हां शिवासनदेवता आगच्छत इति ॥ अनेनावाहयेद्रुद्र देवता आसनस्य याः ॥ ३ ॥

ॐ हां गणपतये नमः। ॐ हां सरस्वत्यै नमः। ॐ हां निन्दिने नमः। ॐ हां महा-कालाय नमः। ॐ हां गङ्गाये नमः। ॐ हां लक्ष्म्यै नमः। ॐ हां अस्त्राय नमः। इति। एते द्वारे प्रपृष्या वै स्नानगन्धादिभिहर ॥ ४॥

ॐ हां ब्रह्मणे वास्त्विधिपतये नमः । ॐ हां गुरुम्यो नमः । ॐ हां आधारशक्त्ये ननः । ॐ हां अनन्ताय नमः । ॐ हां ज्ञानाय नमः । ॐ हां वैराग्याय नमः । ॐ हां ऐश्वर्याय नमः । ॐ हां अधर्माय नमः । ॐ हां अवैराग्याय नमः । ॐ हां अनैश्वर्याय नमः । ॐ हां अधर्याय नमः । ॐ हां उधर्याय नमः । ॐ हां विष्याय 
नमः । ॐ हां सर्वभूतदमन्ये नमः । ॐ हां मनोन्मन्ये नमः । ॐ हां मगडलितियाय नमः । ॐ हां हों हं शिवमूत्त्रये नमः । ॐ हां विद्याधिपतये नमः । ॐ हां हीं हों शिवाय नमः । ॐ हां हृदयाय नमः । ॐ हीं शिरसे नमः । ॐ हूं शिखाये नमः । ॐ हैं कवचाय नमः । ॐ हों नेत्रद्वयाय नमः । ॐ हः अस्त्राय नमः । ॐ सद्योजाताय नमः ॥ ५ ॥

ॐ हां सिद्ध में नमः। ॐ हां ऋद्ध में नमः। ॐ हां चूताये नमः। ॐ हां लक्ष्ये नमः। ॐ हां बोधाये नमः। ॐ हां काल्ये नमः। ॐ हां स्वधाये नमः। ॐ हां प्रभाये नमः।

सत्यस्याष्ट्री कला ज्ञेयाः पूर्वपूर्वादिषु स्थिताः ॥ ६ ॥

ॐ हां वामदेवाय नमः। ॐ हां रजसे नमः। ॐ हां रत्वाये नमः। ॐ हां रत्ये नमः। ॐ हां कन्याये नमः। ॐ हां कामाये नमः। ॐ हां सजन्ये नमः। ॐ हां क्रियाये नमः। ॐ हां वृद्धये नमः। ॐ हां कार्य्याये नमः। ॐ हां राज्ये नमः। ॐ हां भ्राम्ये नमः। ॐ हा मोहिन्ये नमः। ॐ हां त्वराये नमः।

### वामदेवकला ज्ञेयास्त्रयोदश वृषध्वज ॥ ७ ॥

ॐ हां तत्पुरुषाय नमः। ॐ हां वृत्त्यै नमः। ॐ हां प्रतिष्ठायै नमः। ॐ हां विद्यायै नमः। ॐ हां शान्त्यै नमः। ज्ञेयास्तत्पुरुषस्यैव चतस्रो वृषभध्वज ॥ ८॥

ॐ हां अघोराय नमः। ॐ हां उमाये नमः। ॐ हां क्षमाये नमः। ॐ हां निद्राये नमः। ॐ हां व्याध्ये नमः। ॐ हां चुधाये नमः। ॐ हां तृष्णाये नमः। कलाषट्कं सघोरस्य विज्ञेयं भैरवं हर ॥ ६ ॥

कें हां ईशानाय नमः। ॐ हां समित्ये नमः। ॐ हां अङ्गदाये नमः। ॐ हां कृष्णाये नमः। ॐ हां मरीच्ये नमः। ॐ हां ज्वालाये नमः। ईशानस्य कलाः पञ्च जानीहि वृषमध्वज ॥ १० ॥

ॐ हां शिवपरिवारेभ्यो नमः। ॐ हां इन्द्राय सुराधिपतये नमः। ॐ हां अमये तेजोऽधिपतये नमः। ॐ हां यमाय प्रेताधिपतये नमः। ॐ हां नैऋताय रक्षोऽधिपतये नमः। ॐ हां वहणाय जलाधिपतये नमः। ॐ हां वायये प्राणाधिपतये नमः। ॐ हां सोमाय नैत्राधिपतये नमः। ॐ हां ईशानाय सर्वविद्याधिपतये नमः। ॐ हां अनन्ताय नागाधिपतये नमः। ॐ हां ब्रह्मणे सर्वलोकाधिपतये नमः॥ ११॥

ॐ हां धूलिचण्डेश्वराय नमः । इति । अवाहनं स्थापनञ्च सन्निधानक शङ्कर । सन्निरोधं तथा कुर्यात्सकलीकरणं तथा ॥ तत्त्वन्यासञ्च मुद्राया दर्शनं ध्यानमेव च ॥ १२ ॥

पाद्यमाचमनं हार्घ्यं पुष्पाण्यभ्यङ्गदानकम् । तत उद्वर्त्तनं स्नानं सुगन्वञ्चानुलेपनम् ॥ गस्त्रालङ्कारभोगांश्च हाङ्गन्यासञ्च धूपकम् । दीपं नैवेद्यदानञ्च हस्तोद्वर्त्तनमेव च॥ पाद्यार्घ्याचमनं गन्धं ताम्बूलं गीतवादनम् ॥१३॥

गृत्यं छत्रादिकरणं मुद्राणां दर्शनं तथा । रूपं ध्यानं जपश्चाथ एकवद्भाव एव च ॥
मृलमन्त्रेण वै कुर्य्याजपपूजासमप्णम् । माहेशो कथिता पूजा रुद्र पापविनाशिनी ॥१४॥
इति श्रीगारुड़े महापुराणे आचारखण्डे चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४०॥

# एकचत्वारिंशोऽध्याय:

## वामुदेव उवाच

ॐ विश्वावसुर्नाम गन्धर्वः कन्यानामधिरितर्लभामि ते । कन्यां समुत्पाद्य तस्मै विश्वा-दसवे स्वाहा । स्त्रीलामो मन्त्रजप्याच कालरात्रि वदाम्यहम् ॥१॥

ॐ नमो भगवित ऋच्किणि चतुर्भुजे ऊर्ध्वकेशि त्रिनयने कालरात्रि मानुषाणां वसा-रुधिरभोजने अमुकस्य प्राप्तकालस्य मृत्युप्रदे हुं फट्हन हन दह दह मांसरुधिरं पच पच भूच्पिल स्वाहा । न तिथिर्न च नक्षत्रं नोपवासो विधीयते ॥२॥

कुद्धो रक्तेन संमार्ज्य करौ ताभ्यां प्रयह्म च । प्रदोषे संजपेत् लिङ्गमामपात्रञ्च मार-यत् । ॐ नमः सर्वतो यन्त्राएयेतद् यथा जम्मनि मोहनि सर्वशत्रुविदारिणि रद्ध रक्ष माममुकं सर्वभयोपद्रवेभ्यः स्वाहा । शक्ते नष्टे महादेव वक्ष्येऽहं द्विजपादिह ॥३॥

> इति श्रीगारुड़े महापुराणे आचारखरुडे नानाविद्या नाम एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४१(।

# द्विचत्व।रिंशोऽष्यायः

### हरिखाच

पित्रारोहणं वक्ष्ये शिवस्याशिवनाशनम् । आचार्य्यः साधकः कुर्यात्पुत्रकः समयो हर ॥१॥ संवत्सरकृता पूजां विष्नेशो हरतेऽन्यथा । आषाढे श्रावणे माघे कुर्याद्भाद्रपदेऽपि वा ॥२॥ सौवर्णरौप्यताम्रश्च सूत्रं कार्पासिकं कमात् । ज्ञेयं कृतादौ संयह्य कन्यया कर्तितञ्च यत् ॥३॥

त्रिगुणं त्रिगुणीकृत्य ततः कुर्यात्पवित्र कम् । यन्थयो वामदेवेन सत्येन क्षालयेन्छित्र ॥४॥ अघोरण तु संशोध्य बद्धस्तत्पुरुषाद्भवेत् । धूपयेदीशमन्त्रेण तन्तुदेवा इति म्मृताः॥५॥ अघोत्तरश्चतं कुर्यात्पञ्चाशत्पञ्चविद्यतिम् । रिवितिष्णुः शिवः योक्तः कमातः गुषु देवताः ॥६॥ अष्टोत्तरश्चतं कुर्यात्पञ्चाशत्पञ्चविद्यतिम् । रुद्रोऽइन्तमादि विज्ञेयं मानञ्च यन्थयो दश ॥७॥ चतुरङ्गुलान्तरालाः स्युर्यन्यामानि चक्रमात्। प्रकृतिः पौरुषी वीरा चतुर्यी चापराजिता ॥६॥ जया च विजया रुद्रा अजिता च सदाशिव । मनोन्मनी सर्वमुखी द्वयङ्गुलाङ्गुलतोऽथवा ॥६॥ रञ्जयेत् कुङ्गुमाद्यस्तु कुर्याद्गन्धः पवित्रकम् । सप्तम्यां वा त्रयोदश्यां शुक्रवन्ने तथेतरे ॥१०॥ सीरादिभिश्च संस्नाप्य लिङ्गं गन्धादिभियंजेत् । दद्याद्गन्धपवित्रन्तु आत्मने ब्रह्मणे हर ॥११॥ पुष्पं गन्धयुतं द्यान्मूलेनेशानगोचरे । पूर्वे च दपङ्काष्ठन्तु उत्तरे चामलकीफलम् ॥१२॥ मृत्तिकां पश्चिमे दद्यादक्षिणे मस्मभूतयः । नैर्मृते ह्यादं व्यान्विज्ञलामन्त्रेण मन्त्रवित् ॥ वायव्यां सर्पपं दद्यात्कवन्तेन वृप्यवज्ञ ॥१३॥

गृहं संवेष्ट्य सूत्रेण द्याद्गन्धपवित्रकम् । होमं कृत्याद्भये दस्य १८,इत्वि । । ॥१४॥ आमन्त्रितोऽि देवेश गर्गः सार्द्धं महेश्वर । प्रातस्त्रा पूजियध्यामि ह्यत्र स लिहिने भव ॥१५॥ निमन्त्रधानेन तिष्ठेतु कुर्यन्गीतादिकं निद्या । मन्त्रितानि पवित्राणि स्थ विद्यापर्वतः ॥१६॥ स्नात्वादित्यं चतुर्दश्या प्राय्हद्रञ्च प्रपृजयेत् । ललाटस्यं विश्वस्तं व्याप्त्रम् नं प्रपूजयेत् ॥१०॥ अस्रोण प्रोक्षितान्येवं हृदयेनार्चितान्यथ । संहितामन्त्रितान्येव पूषितानि समर्पयेत् ॥१८॥ शिवतस्त्रात्मकं चादौ विद्यातस्त्रात्मकं ततः । आत्मतस्त्रात्मकं नश्रादेवकास्यं नतोऽर्चयेत् ॥ ॐ हों शिवतस्त्राय नमः । ॐ हों शिवतस्त्राय नमः । ॐ हों शिवातस्त्राय नमः । ॐ हों शिवातस्त्राय नमः । ॐ

नमः ॥१६॥

ॐ हा हीं हूं क्षीं सर्वतस्थाय नमः। ॐ कालात्मना त्वया देव सा हुएं मामके विधा ॥ कृतं क्षिष्टं समुत्सूष्टं हुतं गुप्तञ्च यत्कृतम् । सर्वात्मनाऽऽत्मना सम्मी स्वितिण त्वदिच्छ्या ॥

ॐ पूर्य पूर्य मखब्रतं तित्रियमेश्वराय सर्व उत्त्रात्मकाय सर्व कारणपालिताय ॐ हां

हीं हू है हो शिवाय नमः ॥२०॥

पूर्वेरनेत में दद्यात्वित्राणः चतुष्टमम् । दत्तमा बह्नेः पवित्रव्यः नुः म दक्षिणः दिशेत् ॥ बलि दत्त्वा दिजान्मीव्य चण्ड प्रार्च्य विसर्वयेत् ॥ ११॥

इति श्रीगारुड़े महापुरासे आचारखण्डे द्विचलारिंशोऽत्यायः ॥४२॥

# त्रिचत्वारिंशोऽ**घ्यायः**

### हरिस्वाच

पवित्रारोपणं वक्ष्ये भुक्तिमुक्तिप्रदं हरेः। पुरा देवासुरे युद्धे ब्रह्माद्याः श्वरणं ययुः॥ विष्णुश्च तेषां देवानां ध्वजं ग्रैवेयकं ददौ ॥ १ ॥

एतौ दृष्टा विलङ्घन्ति दानवानब्रवीद्धरिः। विष्णूक्ते ह्यब्रवीन्नागो वासुकेरनुजस्तदा॥ २॥ वृणीत च पवित्राख्यं वरञ्चेदं वृषध्वज । ग्रैवेयं हरिदत्तं तु तन्नाम्ना स्यातिमेण्यति ॥ इत्युक्ते तेन देवांस्तान्नाम्ना च तद्वरं ददौ ॥ ३॥

प्राहट्काले तु ये मत्त्र्यां नार्चिष्यन्ति पवित्रकैः । तेषां सांत्वसरी पूजा विफला च भविष्यति ॥ तस्मात् सर्वेषु देवेषु पवित्रारोहणं क्रमात् ॥ ४ ॥

प्रतिरत्यौर्णमास्यान्ता यस्य या तिथिरूच्यते । द्वादश्यां विष्णवे कार्यं शुक्के कृष्णेऽथवा हर ॥५॥ व्यतं।पातेऽयने चैव चन्द्रसूर्यप्रहे शिव। विष्णवे वृद्धिकार्ये च गुरोरागमने तथा॥

## नित्यं पवित्रमुद्धिष्टं प्रावृटकाले त्ववश्यकम् ॥ ६ ॥

कौषेयं पट्टस्त्रं वा कार्पासं क्षौममेव वा। कुशसूत्रं द्विजानां स्याद्राज्ञां कौषेयपट्टकम् ॥ ७ ॥ वैश्यानाञ्चौर्णकं स्त्रीमं ग्रुद्राणां नवबल्कजम् । कार्पासं पद्मजञ्चैव सर्वेषां शस्तमीश्वर ॥ ८ ॥ ब्राह्मण्या कर्त्तितं सूत्रं त्रिगुणं त्रिगुर्णःकृतम् । ओंकारोऽथ शिवः सोमो ह्यप्रिर्ब्रह्मा फणी रविः ॥ विष्नेशो विष्णुरित्येते स्थितास्तन्तुषु देवताः। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रिस्त्रे देवताः स्मृताः ॥१०॥ सौवर्णे राजते तन्त्रे वेणवे मृण्मये न्यसेत् । अङ्गुष्ठेन चतुःपिष्टः श्रेष्ठं मध्यं तदर्द्धतः ॥११॥ तदर्का तु कनिष्ठा स्यात् स्त्रमष्टोत्तरं शतम् । उत्तमं मध्यमञ्चैव कन्यसं पूर्ववत् क्रमात् ॥१२॥ उत्तमोऽड्रुष्टमानेन मध्यमो मध्यमेन तु । कन्यसे च कनिष्टेन अङ्गुल्या प्रन्थयः स्मृताः ॥ विमाने स्थण्डले चैव एतत्सामान्यलक्षणम् ॥१३॥

शिवोद्धृतं पवित्रन्तुः प्रतिमाया**ञ्च कारयेत् । हन्ना**भिरूदमानेन ः जानुभ्यामवलिम्बनी ॥१४॥ अष्टोत्तरसहस्रोण चःवारो प्रन्थयः स्मृताः । पट्त्रिशस्य चतुर्विश द्वादशः प्रन्थयोऽथवा ॥१५॥ उत्तमादिषु विज्ञेयाः पर्यभिर्वा पवित्रकम् । चर्चितं कुङ्कमेनैव इरिद्राचन्दनेन वा ॥१६॥ सोपवासः पवित्रन्तु पात्रस्थमधिवासयेत्। अश्वत्थपत्रपुटके अष्टदिक्षु निवेशितम्॥१७॥ दण्डकाष्ठं कुशामञ्ज पूर्वे सङ्कर्पणेन तु । रोचनाकुङ्कमेनैव प्रयुम्नेन तु दक्षिणे ॥१८॥ युद्धार्थी फलसिद्ध्यर्थमनिरुद्धेन पश्चिमे । चन्दनं नीलयुक्त । तिलभरमाक्षतं तथा ॥

आभेयादिषु कोणेषु श्रियादीनां क्रमान्न्यसेत् ॥१९॥

पवित्रं वासुदेवेन अभिमन्त्र्य सकृत् सकृत् । दृष्ट्वा पुनः प्रपूज्याय वस्त्रेणाच्छाद्य यत्नतः ॥२०॥ देवस्य पुरतः स्थाप्य प्रतिमामण्डलस्य वा । पश्चिमे दक्षिणे चैव उत्तरे पूर्ववत् क्रमात् ॥२१॥ ब्राह्मणादीश्च संस्थाप्य कलशञ्चाय पूजयेत्। अस्त्रेण मण्डलं कृत्वा नैवेदाञ्च समर्पयेत्।।२२॥ अिवास्य पवित्रन्तु त्रिसूत्रेण नवेन वा । वेदिकां वेष्टयित्वा तु आत्मानं कलशं युतम् ॥२३॥ अग्निकुर्एडं विमानञ्च मण्डपं गृहमेव च । सूत्रमेकन्तु संगृह्य द्याहेवस्य मूर्धनि ॥२४॥ दत्त्वा पठेदिमं मन्त्रं पूजियत्वा महेश्वरम् । आवाहितोऽसि देवेश पूजार्थं

तत्प्रभातेऽर्चयिष्यामि सामग्रयाः सन्निधी भव ॥२५॥

**एकरात्रं** त्रिरात्रं वा अधिवास्य पवित्रकम् । रात्रौ जागरणं कृत्वा प्रातः संपूज्य **केशवम् ॥२६॥** आरोपयेत्क्रमेशैव स्येष्ठमध्यकनीयसम् । धूपयित्वा पवित्रन्तु मन्त्रेशैवाभिमन्त्रयेत् ॥२७॥ प्रजप्तप्रन्थिकञ्चेव पृजयेत्कुमुमादिभिः । गायच्या चार्चितं तेन देवं संपूज्य दापयेत् ॥२८॥ मम पुत्रकलत्राद्यैः स्त्रपुच्छन्त धारयेत्। विशुद्धग्रन्थिकं रम्यं महापातकनाशनम्॥ सर्वपापक्षयं देव तवाग्रे धारयाम्यहम् ॥२९॥

एवं धूपादिनाभ्यर्च्य मध्यमादीन् समर्पयेत् । पवित्रं वैष्णवं तेजः सर्वपातकनाशनम् ॥ धर्मकामार्थसिद्धयर्थं स्वकण्ठे धारयाम्यहम् ॥३०॥

वनमालां समभ्यर्च्य स्वेन मन्त्रेण दापयत् । नैवेद्यं वितिधं दत्त्वा कुसुमादेर्बलि हरेत् ॥३१॥ अमि सन्तर्प्य तत्रापि द्वादशाङ्गुलमानतः । अष्टोत्तरशतेनैय द्यादेकपवित्रकम् ॥३२॥ आदौ दत्त्वार्घमादित्ये तत्र चैकं पवित्रकम् । विष्वक्सेनं ततः प्रार्च्य गुरुमर्घादिभिर्हर ॥ देवस्याग्रे पठेन्मन्त्रं कृताञ्जलिपुटस्थितः ॥३३॥

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि पूजनादि कृतं मया । तत्सर्वं पूर्णंमेवास्तु त्वत्प्रसादात्सुरेश्वर ॥३४॥ मणिविदुममालाभिर्मन्दारकुसुमादिभिः । इयं सांवत्सरी पूजा तवास्तु गरुङ्ध्वजः ॥३५॥ वनमाला यथा देव कौस्तुभं सततं हृदि। तद्वत्यवित्रं तन्त्नां मालां त्वं हृदये घर ॥३६॥ एवं प्रार्थ्य द्विजान्भोज्य दत्त्वा तेभ्यश्च दक्षिणाम् । विसर्जयेतु तेनैव सायाह्ने त्वपरेऽहिन ॥३७॥ सांवत्सरीमिमां पूजां सम्पाद्य विधिवनमया । ब्रज पवित्रकेदानीं विष्णुलोकं विसर्जितः ॥३८॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥३३॥

# चतुश्रत्वारिशोऽष्यायः

## इरिखाच

पूजियत्वा पितृताद्यर्जक्ष ध्यात्वा हिर्भिवेत् । ब्रह्मध्यानं प्रवक्ष्यामि मायायन्त्रप्रमर्दकम् ॥ १ ॥ वन्छेद्राङ्मनसा प्राज्ञस्तं यजेद्ज्ञानमात्मिन । ज्ञानं महित संयन्छेद्रा इन्छेज्ज्ञानमात्मिन ॥ २ ॥ देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्राणाहङ्कारवर्जितम् । वर्जितं भूततन्मात्रेर्गुणजन्माशनादिभिः ॥ ३ ॥ स्वप्रकाशं निराकारं सदानन्दमनादि यत् । नित्यं ग्रुद्धं बुद्धमृद्धं सत्यमानन्दमद्धयम् ॥ ४ ॥ तुरीयमध्यरं ब्रह्म अहमस्मि परं पदम् । अहं ब्रह्मत्यवस्थानं समाधिरि गीयते ॥ ५ ॥ आत्मानं रियनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । इन्द्रियाणि हथानाहुर्विषयास्तेषु गोचराः ॥ ६ ॥ आत्मिन्द्रियमनोयुक्तो भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः । यस्तु विज्ञाननाह्येन युक्तेन मनसा सदा ॥ स तु तत्यदमाप्नोति स हि भूयो न जायते ॥ ७ ॥

विज्ञानसारिथर्यस्य मनःप्रग्रहवान्नरः । स्विह्नियाः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥८॥ अहिंसादि यमः प्रोक्तः शौचादि नियमः स्मृतः । पद्मायुक्तं आसनञ्च प्राणायामो मरुजयः ॥ प्रत्याहारो जयःप्रोक्तो ध्यानमीश्वरचिन्तनम् । मनोर्धृतिर्धारणा स्यात्समाधिर्व्वहाणि स्थितिः ॥१०॥ अमृत्तौं चेष्टणी स्यातु ततो मूर्त्तं विचिन्तयेत् । हृत्यद्मकर्णिकामध्ये शङ्कचकगदाधरः ॥११॥ अमित्सकौस्तुभयुतो वनमालाश्रिया युतः । नित्यः शुद्धोबुद्धियुक्तः सत्यानन्दाहृयः परः ॥१२॥ आत्माऽहं परमं ब्रह्म परमज्योतिरेव तु । चतुर्विश्वतिमूर्तिः स शालप्रामशिलास्थितः ॥१२॥ द्वारकादिशिलासंस्थोध्येयः पूज्योऽपिवा हरिः । मनसोऽर्भाष्टितं प्राप्य देवो वैमानिकोभवेत् ॥

निष्कामो मुक्तिमाप्नोति मूर्त्ति ध्यायन्स्तुवन् जपन् ॥१४॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे चतुश्रत्वारिंशोऽध्यायः ॥४४॥

# पश्चचत्वारिंशोऽध्यायः

हरिरुवाच

प्रसङ्गात्कथिष्यामि शालग्रामस्य लक्षणम् । शालग्रामशिलास्पर्शात्कोटिजन्माघनाशनम् ॥ १ ॥ शङ्खचकगापद्मी केशवाख्यो गदाधरः । सान्जकौमोदकीचकशङ्खी नारायणो विभुः ॥ २ ॥ सचकशङ्खान्जगदो माधवः श्रीगदाधरः । गदान्जशङ्खचकीवा गोविन्दोऽन्यों गदाधरः ॥ ३ ॥ पद्मशङ्खारिगदिने विष्णुरूपाय ते नमः । सशङ्खान्जगदाचक्रमधुसूदनमृर्त्तये ॥ ४ ॥ नमो गदारिशङ्खान्जमृर्त्तिवैविकमाय च । सारिकौमोदकीपदाशङ्खवामनमृर्त्तये ॥ ५ ॥

चकाब्जराङ्कगदिने नमः श्रीधरमूर्त्तये । हृषीकेशायाब्जगदाशङ्किने चिक्रणे नमः ॥ ६ ॥ साञ्जचक्रगदाशङ्कपद्मनाभस्वरूपिणे । दामोदरशङ्खचकगदापश्चिममोनमः सारिशङ्खगदाब्जाय वासुदेवाय वै नमः। शङ्काब्जचक्रगदिने नमः सङ्कर्षणाय च ॥ ८ ॥ प्रयुम्नमूर्त्तये । नमोऽनिरुद्धाय गदाशङ्काञ्जारिविधारिणे । १॥ **स्**शङ्कस्गदाञ्जारिधते साब्जशङ्खगदाचक्रपुरुषोत्तममूर्त्तये । नमोऽघोऽक्षजरूपाय गदाशङ्कारिपद्मिने ॥१०॥ नृसिंहमूर्त्तये पद्मगदाशङ्कारिधारिणे । पद्मारिशङ्कगदिने नमोऽस्त्वन्युतमूर्त्तये ॥११॥ सशङ्खचकाञ्जगदं जनार्दनिमहानये। उपेन्द्रं सगदं सारिं पद्मशङ्खित्रमो नमः ॥१२॥ सुचकाब्जगदाशङ्खयुक्ताय हरिमूर्त्तये । सगदाब्जारिशङ्खाय नमः श्रीकृष्णमूर्त्तये ॥१३॥ शालमामशिलाद्वारगतलमदिचक्रधृक् । शुक्काभो वासुदेवाख्यः सोऽव्याद्वः श्रीगदाधरः १४॥ ल्ग्निद्विचक्रो रक्तामः पूर्वभागन्तु पद्मभृत् । सङ्कर्षणोऽथ प्रद्युम्नः सुद्दमचक्रस्तु पीतकः ॥१५॥ सदीर्घः सिशरिकद्रो योऽनिरुद्धस्तु वर्तुलः । नीलो द्वारि त्रिरेलश्च अथ नारायणोऽसितः॥१६॥ मध्ये गदाकृती रेखा नाभिचक्रो महोन्नतः । पृथुवच्चो नृसिंहो वः कपिलोऽव्यात्त्रिबिन्दुकः ॥१७॥ अथवा पञ्चविन्दुस्तत्पूजनं ब्रह्मचारिणः। वराहशक्तिलिङ्गोऽब्याद्विषमद्वयचक्रकः नीलिस्त्ररेलःस्थूलोऽथक्र्ममूर्तिःसविन्दुमान्। कृष्णः स वर्त्तुलावर्तः पातु वो नतपृष्ठकः ॥१६॥ श्रीधरः पञ्चरेखोऽन्याद्वनमाली गदाङ्कितः । वामनो वर्त्तुलो हस्वो वामचकः सुरेववरः ॥२०॥ नानावणों ऽनेकमूर्त्तर्नागभोगी त्वनन्तकः । स्थूलो दामोदरो नीलो मध्ये चक्रः सुनीलकः ॥२१॥ सङ्गीर्णदारको वाव्यादथ ब्रह्मा सुलोहितः । सदीर्घरेखः शुषिर एकचकाम्बुजः पृथुः ॥२२॥ पृथुच्छिद्रःस्थूलचक्रः कृष्णो बिन्दुश्च बिन्दुमत् । ह्यग्रीवोऽङ्क्षशाकारः पञ्चरेखः सकौस्तुभः ॥२३॥ वैकुण्ठो मणिरताभ एकचकाम्बुजोऽसितः । मत्स्यो दीघोँऽम्बुजाकारो द्वाररेखश्च पातु वः ॥२४॥ रामचक्रोदक्षरेखः श्यामो वोऽज्यात्त्रिविक्रमः । शालग्रामे द्वारकायां स्थिताय गदिने नमः ॥२५॥ एकद्वारे चतुश्रकं वनमालाविभूषितम्। स्वर्णरेखासमायुक्तं गोष्पदेन विराजितम् ॥ कदम्बकुसुमाकारं लक्ष्मीना ग्रयगोऽवतु ॥२६॥

एकेन लक्षितोयोऽव्याद्गदाधारी सुदर्शनः। लक्ष्मीनारायणो द्वाभ्यां त्रिभिर्मूर्त्तेस्त्रिविक्रमः ॥२०॥ चतुर्भिश्च चतुर्व्यूहो वासुदेवश्च पञ्चभिः। प्रद्युप्तः षड्भिरेव स्यात्सङ्कर्षण इतस्ततः ॥२८॥ पुरुषोत्तमोऽष्टाभिः स्यान्नवव्यूहो नवाङ्कितः। दशावतारो दशिभरिनिरुद्धोऽवतादय ॥२९॥ द्वादशात्मा द्वादशिभरत ऊर्ध्वमनन्तकः। विष्णोर्मूर्त्तमयं स्तोत्रं यः पठेत्स दिवं ब्रजेत् ॥३०॥ ब्रह्मा चतुर्मुखो दण्डी कमग्दडलुयुगान्वितः। महेरवरः पञ्चवक्त्रो दशवाहुर्वृष्व्वजः ॥३२॥ यथायुधस्तया गौरी चिष्डका च सरस्वती। महालक्ष्मीर्मातरञ्च पद्महस्तो दिवाकरः ॥३२॥

गजास्यश्च गणः स्कन्दः षण्मुखोऽनेकधागुणाः। एतेऽर्चिताः स्थापिताश्च प्रासादे वास्तुपूजिते॥ धर्मार्थकाममोक्षाद्याः प्राप्यन्ते पुरुषेण च ॥३३॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे वासुदेवमूर्तयो नाम पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४५ ॥

# षट्चत्वारिंशोऽष्यायः

# हरिष्ठवाच

चास्तुं संचेपतो वक्ष्ये गृहादौ विधनाशनम् । ईशानकोणादारम्य स्रोकाशीतिपदे यजेत् ॥ १ ॥ ईशाने च शिरः पादौ नैर्फ्युतेऽम्न्यनिले करौ । आवासवासवेशमादौ पुरे ग्रामे विणक्पथे ॥ २ ॥ प्रासादारामदुर्गेषु देवालयमठेषु च । द्वाविशत्तु सुरान्वाह्ये तदन्तश्च त्रयोदश ॥ ३ ॥ ईशश्चेवाय पर्जन्यो ज्ञयन्तः कुलिशायुषः । स्टर्यः सत्यो भृगुश्चेव आकाशो वायुरेव च ॥ ४ ॥ पूषा च वितथश्चेव ग्रहक्षेत्रयमावुभौ । गन्धवों भृगुराजस्तु मृगः पितृगणस्तथा ॥ ५ ॥ द्वौवारिकोऽथ सुग्रीवः पुष्पदन्तो गर्णाधिपः । असुरः शेषपादौ च रोगोऽहिमुख्य एव च ॥ ६ ॥ भक्षाटः सोमसपौ च अदितिश्च दितिस्तथा । बहिर्द्वात्रिश्चदेवे तु तदन्तश्चतुरः शृणु ॥ ७ ॥ ईशानादिचतुष्कोणसंरिथतान्पूजयेद्बुधः । आपश्चैवाथ सावित्रो जयो रुद्रस्तथैव च ॥ ८ ॥ मध्ये नवपदे ब्रह्मा तस्याष्टौ च समीपगान् । देवानेकोत्तरानेतान्पूर्वादौ नामतः शृणु ॥ ६ ॥ अष्टमश्चापवत्सश्च परितो ब्रह्मणः स्मृताः ॥१०॥ अष्टमश्चापवत्सश्च परितो ब्रह्मणः स्मृताः ॥१०॥

इंशानकोणादारभ्य दुर्गे च वंश उच्यते । आग्नेयकोणादारम्य वंशो भवति दुर्द्धरः ॥११॥ अदिति हिमवन्तञ्च जयन्तञ्च इदं त्रयम् । नायिका कलिका नाम शकाद्गन्धर्वगाः पुनः ॥ वास्तुदेवान्पूजयित्वा गृहप्रासादकुद्भवेत् ॥१२॥

सुरेज्यः पुरतः कार्यो दिश्याग्रेय्यां महानसम् । किपिनिर्गमने येन पूर्वतः सत्रमण्डपम् ॥१३॥ गन्धपुष्पगृष्टं कार्यमैशान्यां पट्टसंयुतम् । भाण्डागारञ्च कौवेर्या गोष्ठागारञ्च वायवे ॥१४॥ उदगाश्रयं वारुण्यां वातायनसमन्वितम् । सिमत्कुश्चेन्धनस्थानमायुधानाञ्च नैर्म्यते ॥१५॥ अभ्यागतालयं रम्यं सशयासनपादुकम् । तोयाग्निदीपसद्भृत्यैर्युक्तं दित्तणतो भवेत् ॥१६॥ गृहान्तराणि सर्वाणि सजलैः कदलीगृहैः । पञ्चवर्णेश्च कुसुमैः शोभितानि प्रकल्पयेत् ॥१७॥ गाकारं तद्वहिद्यात् पञ्चहस्तप्रमाणतः । एवं विष्णवाश्रमं कुर्याद्वनैश्चोपवनैर्युतम् ॥ १८॥

चतुःपष्टिपदो वास्तुः प्रासादादौ प्रपूजितः । मध्ये चतुष्पदो ब्रह्मा द्विपदास्त्वर्यमादयः ॥१६॥ कर्णे चैवाथ शिख्याद्यास्तथा देवाः प्रकीर्त्तिताः । तेभ्यो ह्युभयतः साद्वादन्येऽपि द्विपदाः सुराः ॥ चतुःषष्टिपदा देवा इत्येव परिकीर्त्तिताः ॥ २० ॥

चरकी च विदारी च पूतना पापराक्षसी । ईशानाद्यास्ततो बाह्ये देवाचा हेतुकादयः ॥२१॥ हेतुकिश्चिपुरान्तश्च अग्निवेतालकौ यमः । अग्निजिहः कालकश्च करालो ह्येकपादकः ॥२२॥ ऐशान्यां भीमरूपस्तु पाताले प्रेतनायकः । आकाश्चे गन्यमाली स्यात्केत्रपालास्ततो यजेत् ॥ विस्ताराभिहतं दैर्घ्यं राशिवास्तोस्तु कारयेत् । कृत्वा च वसुभिर्भागं शेषञ्चैवायमादिशेत् ॥२४॥ पुनर्गुणितमष्टाभित्र्यक्षभागन्तु भाजयेत् । यच्छेषं तद्भवेद्यसं भागेहृत्वा व्ययं भवेत् ॥२५॥ त्रम् चतुर्गुणं कृत्वा नवभिर्भागहारितम् । शेषमंशं विजानीयादेवलस्य मत्त यथा ॥२६॥ अष्टाभिर्गुणितं पिषडं षष्टिभिर्भागहारितम् । यच्छेषं तद्भवेजीवं मरणं भूतहारितम् ॥२०॥ वास्तुकोडे गृहं कुर्यान पृष्ठे मानवः सदा । वामपार्श्वेन स्विपित नात्रकार्या विचारणा ॥२८॥ सिहकन्यातुलायाञ्च द्वारं शुद्धेदयोत्तरम् । एवञ्च वृश्चिकादौ स्यात्यूर्वदक्षिणपश्चिमम् ॥२६॥ द्वारं दीर्घार्द्धविस्तारं द्वाराणयष्टौ स्मृतानि च ॥३०॥

स्वतल्पे भ्रवनीचत्वं सर्पेण स्त्रभाजनम् । पुत्रहीनन्तु रौद्रेण वीयप्नं दक्षिणे तथा ॥३१॥ वह्नौ बन्धश्च वायौ च पुत्रलाभः सुतृप्तिदः । धनदे नृपपीडादं वन्धनं रोगदं जले ॥३२॥ नृपनीतिर्मृतापत्यं ह्यनपत्यञ्च वैरिदम् । अर्थदे चार्थहानिश्च दोपदं पुत्रमृत्युदम् ॥

द्वाराण्युत्तरसंज्ञानि पूर्वहाराणि वच्य्यहम् ॥३३॥

अग्निमीतिर्बहुकन्या धनसम्मानकं पदम् । राजध्नं रोगदं पूर्वे फलतो द्वारमीरितम् ॥३४॥ ईशानादौ भवेत्पूर्वमाग्नेयादौ तु दिल्लाम् । नैर्ऋन्यादौ पश्चिमं स्याद्वायव्यादौ तु चोत्तरम् ॥ अष्टभागे कृते भागे द्वाराणाञ्च फलाफलम् ॥३५॥

अर्वस्थम्भश्चन्यग्रोधाः पूर्वादौ स्यादुदुम्बरः । गृहस्य शोभलः प्रोक्त ईशाने चैव शालमिलः ॥ पूजितो विष्नहारी स्यात्प्रासादस्य गृहस्य च ॥३६॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे वास्तुमानलक्षणं नाम पट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४६॥

# सप्तचत्वारिंशोऽष्यायः

### सूत उवाच

प्रासादानां लक्षणञ्च वक्ष्ये शौनक तच्छुणु । चतुःषष्टिपदं कृत्वा दिग्विदिच्पलक्षितम् ॥ १ ॥

चतुष्कोणं चतुभिश्च द्वाराणि सूर्यसंख्यया । चत्वारिशाष्टभिश्चैव भित्तीनां कल्पना भवेत् ॥ २ ॥ अध्वेद्वेत्रसमा जङ्घा तद्व्वें द्विगुणं भवेत् । गर्भविस्तारिवरतीणां श्वकाङ्घिश्च विधीयते ॥ ३ ॥ तित्रभागेन कर्त्तव्यः पश्चभागेन वापुनः । निर्गमस्तु श्वकाङ्घेश्च उच्छ्वायः शिखरार्द्धगः ॥४॥ चतुद्धां शिखरं कृत्वा त्रिमागे वेदिबन्धनम् । चतुर्ये पुनरस्यैव कण्ठमामूलसाधनम् ॥ ५ ॥ अथवापि समं वास्तु कृत्वा षोडशभागिकम् । तस्य मध्ये चतुर्भागमादौ गर्भन्तु कारयेत् ॥६॥ भागद्वाविश्वकां भित्ति तत्रश्च परिकल्पयेत् । चतुर्भागेन भित्तीनामुच्छ्वायः स्यात्ममणतः ॥७॥ द्विगुणः शिखरोच्छ्वायो भित्त्युच्छ्वायाच मानतः । शिखरार्द्धस्य चार्द्वेन विधेयास्तु प्रदक्षिणाः ॥ चतुर्दिश्च तथा ज्ञेयो निर्गमस्तु तथा बुधैः । पञ्चभागेन संभज्य गर्भमानं विचक्षणः ॥ भागमेकं गर्दीत्वा तु निर्गमं कल्पयेत् पुनः । गर्भसूत्रसमो भागादग्रतो मुखमण्डपः ॥ एतत्सामान्यमुद्दिष्टं प्रासादस्य हि लक्षणम् ॥१०॥

लिङ्गमानमथो वक्ष्ये पीठो लिङ्गसमो भवेत् । द्विगुरोन भवेद् गर्भः समन्ताच्छौनक घ्रुवम् । तद्विधा च भवेद् भित्तिर्जङ्घा तद्विस्तरार्धगा ॥११॥

हिगुगां शिखरं प्रोक्तं जङ्घायाश्चेव शौनक । पीठगर्भावरं कर्म तन्मानेन शुकाङ्घिकाम् ॥१२॥ निर्गमस्तु समाख्यातः शेषं पूर्ववदेव तु । तिङ्कमानः स्मृतो ह्येष द्वारमानथोच्यते ॥१३॥ कराग्रं वेदवत्कृत्वा द्वारं भागाष्टमं भवेत् । विस्तरेण समाख्यातं द्विगुणं स्वेच्छया भवेत् ॥१४॥ द्वारवत्पीठमध्ये तु शेषं शुषिरकं भवेत् । पादिकं शेषिकं भित्तिर्द्वारार्द्वेन परिग्रहात् ॥१५॥ तिद्वस्तारसमा जङ्घा शिखरं द्विगुणं भवेत् । शुकाङ्घः पूर्ववज्ज्ञेया निर्गमोच्छ्रायकं भवेत् ॥ उक्तं मण्डपमानन्त स्वरूपं चापरं वद ॥१६॥

त्रैवेदं कारयत् चेत्रं यत्र तिष्ठन्ति देवताः । इत्थं कृतेन मानेन बाह्यभागविनिर्गतम् ॥१७॥ नेमिः पादेन विस्तीर्णा प्रासादस्य समन्ततः । गर्भन्तु द्विगुणं कुर्य्यात्रेम्या मानं भवेदिह ।

स एव भित्तेहत्सेधो शिखरो द्विगुणो मतः ॥१८॥

प्रासादानाञ्च वक्ष्यामि मानं योनिञ्च मानतः । वैराजः पुष्पकाख्यश्च कैलासो मालिकाह्यः । त्रिपिष्टपञ्च पञ्चेते प्रासादाः सर्वयोनयः ॥१६॥

प्रथमश्चतुरस्रो हि द्वितीयस्तु तदायतः । वृत्तो वृत्तायतश्चान्योऽष्टास्तश्चेह च पञ्चमः ॥२०॥ एतेम्य एव सम्भूताः प्रासादाः समनोहराः । सर्वप्रकृतिमूतेम्यश्चलारिशच एव च ॥२१॥ मेरुश्च मन्दरश्चेव विमानश्च तथापरः । मद्रकः सर्वतोभद्रो रुचको नन्दनस्तथा ॥२२॥ नन्दिवर्द्धनसंज्ञश्च श्रीवत्सश्च नवेत्यमी । चतुरस्राः समुद्भूता वैराजादिति गम्यताम् ॥२३॥ वरुमी गृहराजश्च शालागृहञ्च मन्दिरम् । विमानञ्च तथा ब्रह्ममन्दिरं भवनं तथा ॥

उत्तम्मं शिविकावेशम नवैते पुष्पकोद्भवाः ॥२४॥

वल्यो दुन्दुभिः पद्मो महापद्मस्तथापरः । मुकुली चास्य उष्णीषी शङ्कश्च कलशस्तथा ॥
गुवावृद्धस्तथान्यश्च वृत्ताः कैलाससम्भवाः ॥२५॥

गजोऽय वृषमो हंसो गरुड़ः सिंहन।मकः। भूमुलो भूधरश्चैव श्रीजयः पृथिवीधरः॥
वृत्तायताः समुद्भूता नवैते माळकाह्नयात्॥२६॥

वजं चकं तथान्यच मुष्टिकं बभ्रुसंज्ञितम् । वकः स्वस्तिकभङ्गौ च गदा श्रीवृक्ष एव च ॥ विजयो नामतः श्वेतिस्त्रिपिष्टिपसमुद्भवाः ॥२७॥

त्रिकोणं पद्ममर्द्धेन्दुश्चतुष्कोणं द्विरष्टकम् । यत्र यत्र विधातव्यं संस्थानं मण्डपस्य तु ॥२८॥ ह्यायुर्वर्द्धनमेव च । पुत्रलाभः स्त्रियः पुष्टिस्त्रिकोणादिकमाद्भवेत् ॥२६॥ कुर्याद् ध्वजादिकं ख्याता द्वारिगर्भगृहं तथा । मण्डपः समसंख्याभिर्गुणितः स्त्रतस्तथा ॥३०॥ मण्डपस्य चतुर्थोशाद्भद्रः कार्यो विजानता । सार्द्ध गवाक्षकोपेतो निर्गवाक्षोऽथवा भवेत्॥३१॥ सार्द्धभित्तिप्रमाणेन भित्तिमानेन वा पुनः । भित्तेद्वेंगुण्यतो वापि कर्त्तव्या मण्डपाः कचित् ॥ प्रासादे मखरी कार्या चित्रा विषमभूमिका । परिमाणविरोधेन रेखा वैषम्यभूविता ॥३३॥ चतुर्द्वारश्चतुर्मण्डपशोभितः । शतश्चन्नसमायुक्तो मेरः प्रासाद उत्तमः ॥३४॥ मण्डपास्तस्य कर्त्तव्या भद्रैस्त्रिभिरलंकृताः। गठनाकारमानानां भिन्नाद्भिन्ना भवन्ति ते ॥३५॥ कियन्तो येषु चाधारा निराधाराश्च केचन । प्रतिच्छन्दकभेदेन प्रासादाः सम्भवन्ति ते ॥३६॥ अन्यान्यसंस्कारात्तेषां गठनानामभेदतः । देवतानां विशेषाय प्रासादा बहवः स्मृताः ॥३७॥ प्रा**रादे** नियमो नास्ति देवतानां स्वयम्भवाम् । तानेव देवतानाञ्च पूर्वमानेन कारयेत् ॥३८॥ चतुष्कोणसमन्विताः । चन्द्रशालान्विता कार्या भेरोशिखरसंयुताः ॥३६॥ चत्रसायतास्तत्र पुरतो वाहनानाञ्च कर्त्तव्या लघुमएडपाः । नाट्यशाला च कर्त्तव्या द्वारदेशसमाश्रया ॥४०॥ प्रा**सादे देवतानाञ्च कार्या दिक्षु विदिक्ष्विप । द्वार**पालाश्च कर्त्तन्या मुख्या गत्वा पृथक् पृथक् ॥ किञ्चिददूरतः कार्या मठास्तत्रोपजीविनाम् । प्रावृता जगती कार्या फलपुष्पजलान्विता ॥४२॥ प्रा**मादेषु सुरान् स्थाप्यान् पू**जाभिः पूजयेन्नरः । वासुदेवः सर्वदेवः सर्वभाक् तद्गृहादिकृत् ॥४३॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रामादकीर्त्तनं नाम

सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥

# ĘĘ

# श्रीगरुड्महापुराणम् । ऋ० ४८ ऋष्टचत्वारिंशोऽष्यायः

### सूत डवाच

प्रतिष्टां सर्वदेवानां संत्तेपेण वदाम्यहम् । सुतिथ्यादौ सुरम्याञ्च प्रतिष्टां कारयेद् गुरः ॥१॥ ऋतिथिनः सह चाचार्यं वरयेन्मध्यदेशगम् । स्वशाखोक्तिविधानेन अथवा प्रणवेन तु ॥२॥ पञ्चभिर्वहुभिर्वाथ कुर्यात् पाद्यार्घमेव च । मुद्रिकाभिस्तथा वस्त्रौगेन्धमाल्यानुलेपनैः ॥ मन्त्रन्यासं गुरुः कृत्वा ततः कर्म समारभेत् ॥३॥

प्रासादस्याप्रत: कुर्यान्मगडपं दशहस्तकम् । कुर्याद्दादशहस्तं वा स्तम्भैः षोडशिभर्युतम् ॥ ध्वजाष्टकैश्चतुर्हस्तां मध्ये वेदीश्च कारयेत् ॥४॥

नदीसङ्गमतीरोत्थां बाछकां तत्र दापयेत् । चतुरस्रं कार्मुकामं वर्त्तुलं कमलाकृति ॥५॥ पूर्वादितः समारम्य कर्त्तव्यं कुण्डपञ्चकम् । अथवा चतुरस्राणि सर्वाण्येतानि कारयेत् ॥६॥ शान्तिकर्मविधानेन सर्वकामार्थसिद्धये । शिरःस्थाने तु देवस्य आचार्यो होममाचरेत् ॥ ऐशान्यां केचिदिच्छन्ति उपलिप्यावनि शुभाम् ॥७॥

द्वाराणि चैव चत्वारि कृत्वा वै तोरणान्तिके। न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थवैल्वपालाश्वलादिराः॥८॥
नोरणाः पञ्चहस्ताश्च वस्त्रपुष्पाद्यलंकृताः। निखनेद्धस्तमेकैकं चत्वारश्चतुरो दिशः॥६॥
पूर्वद्वारे मृगेन्द्रन्तु ह्यराजन्तु दिखणे। पश्चिमं गोपितर्नाम सुरशार्दूलमुत्तरे॥१०॥
अग्निमीलेति मन्त्रेण प्रथमं पूर्वतो न्यसेत्। ईषेत्वेति च मन्त्रेण दक्षिणस्यां दितीयकम्॥११॥
अग्नआयाहि मन्त्रेण पश्चिमस्यां तृतीयकम्। शक्षोदेवीति मन्त्रेण उत्तरस्यां चतुर्थकम् ॥१२॥
पूर्वे अम्बुदवत् कार्या आग्नेय्यां धूमरूपिणी। याम्यां वे कृष्णरूपा तु नैर्मृत्यांश्यामला भवेत्।
वाष्ण्यां पाण्डरा श्रेया वायव्यांपीतवर्णिका। उत्तरे रक्तवर्णा तु शुक्कैशी च पतािकका॥
वहुरूपा तथाः मध्ये इन्द्रविद्येति पूर्विका॥१४॥

अग्निं संमुतिमन्त्रेण यमोनागेति दित्त्गो । पूज्या रक्षोहनावेति पश्चिमे उत्तरेऽपि च ॥१५॥
नात इत्यमिषिच्याथ आप्यायस्वेति चोत्तरे । तमीशानमतश्चैव विष्णुलोंकेति मध्यमे ॥१६॥
निल्हाौ तु ततो द्वौ द्वौ निवेदयौ तोरणान्तिके । वस्त्रयुग्मसमायुक्ताश्चन्दनाद्यैः स्वलंकृताः ॥१०॥
पुष्पैर्वितानैर्वहुलैरादिवर्णाभिमन्त्रिताः । दिक्पालाश्च ततः पूज्याः शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ॥१८॥
वातारमिन्द्रमन्त्रेण अग्निर्मूर्देति चापरे । अस्मिन् वृत्त् इतश्चैवप्रचारीति परा स्मृता ॥१६॥
किञ्चेदधातु आचात्वा भिन्नादेवीति सम्मी । इमारुद्रेति दिक्पालान्पूजियत्वा विचक्षणः ॥

होमद्रव्याणि वायक: कुर्य्यात्सोपस्कराणि च॥२०॥

शक्कान्यास्त्रोदितान्श्वेतान्नेत्राभ्यां विन्यसेद्गुषः। आलोकनेन द्रव्याणि शुर्द्धियान्ति न संशयः॥२१॥ हृदयादीनि चाङ्गानि व्याहृतिप्रणवेन च । अस्त्रज्ञैव समस्तानां न्यासोऽयं सार्वकामिकः ॥२२॥ अक्षतान्विष्ठरञ्जैव अस्त्रेगैवाभिमन्त्रितान् । विष्ठरेण स्पृशेद्द्रव्यान्यागमण्डपसंयुतान् ॥ अक्षतान्विकरेत्पश्चादस्त्रपूतान्समन्ततः ॥ २३ ॥

शाकों दिशमथारम्य यावदीशानगोचरम् । अवकीर्याक्षतान्सर्वान्लेपयेन्मएडपं ततः ॥२४॥
गन्धार्थैरप्यपात्रे च मन्त्रग्रामं न्यसेद्गुरः । तेनार्प्यपात्रतोयेन प्रोक्षयेद्यागमएडपम् ॥२५॥
प्रतिष्ठा यस्य देवस्य तदाख्यं कलशं न्यसेत् । ऐशान्यां पूजयेद्याग्ये अस्त्रेणैव च वर्द्धनीम् ॥

कल्दां वर्द्धनीञ्चैव ग्रहान्वास्तोष्पतिं तथा ॥ २६ ॥

आसने तानि सर्वाणि प्रणवास्यं जपेद्गुरुः । सूत्रग्रीवं रत्नगर्भं वस्त्रमुख्येन वेष्टितम् ॥ सर्वोषिधि गन्धिलिसं पूजयेत्कलशं गुरुः ॥ २७ ॥

देवस्तु कलेशे पूज्यो वर्द्धन्या वस्त्रमुत्तमम् । वर्द्धन्या तु समायुक्तं कलशं भ्रामयेदनु ॥२८॥ वर्द्धनीधारया सिञ्चन्नग्रतो धारयेत्ततः । अभ्यर्च्यं वर्द्धनीं कुम्मं स्थिष्डिले देवमर्चयेत् ॥२८॥ षटञ्जावाद्यवायव्यां गणानान्त्वेति सद्गणम् । देवमीशानकोणे तु जपेद्वास्तुपर्ति बुधः ॥

वास्तोष्पतीति मन्त्रेण वास्तुदोषोपशान्तये ॥ ३० ॥

कुम्भस्य पूर्वतो भूतं गण्देवं बिंह हरेत्। पठेदिति च विद्याश्च कुर्यादालम्भनं बुधः ॥३१॥ योगे योगेति मन्त्रेण संस्तरन् जवलनैः कुशैः। आचार्य्य ऋत्विजैः सार्द्धं स्नानपीठे हरस्तथा॥३२॥ विविधे ब्रह्मघोषेश्च पुण्याहजयमङ्गलैः। कृत्वा ब्रह्मरथे देवं प्रतिष्ठन्ति ततो द्विजाः ॥३३॥ ऐशान्यामानयेत्पीठं मण्डपे विन्यसेद् गुरुः। भद्रं कर्णेत्यथ स्नात्वा सूत्रवन्धनजेन तु ॥ संस्नाप्य लक्षणे द्वारं कुर्याद्दूराभिवादनैः॥ ३४॥

मधुसर्पिःसमायुक्तं कांस्ये वा ताम्रभाजने । अद्यिणी चाञ्जयेचास्य सुवर्णस्य शलाकया ॥३५॥ अमिज्योंतीति मन्त्रेण नेत्रोद्घाटन्तु कारयेत् । लक्षणे कियमाणे तु नाम्नैकं स्थापको वदेत् ॥३६॥ इमम्मे गाङ्गमन्त्रेण नेत्रयोः शीतलिकया । अमिर्मूद्धेति मन्त्रेण दद्याद्दल्मीकमृत्तिकाम् ॥३७॥ विल्वोदुम्बरमश्वत्थं वटं पालाशमेव च । यशायशेति मन्त्रेण दद्यात्पञ्चकषायकम् ॥३८॥ पञ्चगन्यैः स्नापयेच सहदेव्यादिभिस्ततः । सहदेवी वला चैव शतमूली शतावरी ॥३६॥ कुमारीच गुङ्कची च सिंही ब्याघी तथैव च । याओषधीति मन्त्रेण स्नानमोषधिमजलैः ॥

याः फलिनीति मन्त्रेण फलस्नानं विधीयते ॥ ४० ॥ द्भुपद।दिवेति मन्त्रेण कार्य्यमुद्धर्त्तनं बुधैः । कलशेषु च विन्यस्य उत्तरादिष्वनुक्रमात् ॥ रत्नानि चैव धान्यानि ओषिं शतपुष्पिकाम् ॥४१॥

समुद्रांश्चेव विन्यस्य चतुरश्चतुरो दिशः । चीरं दिध क्षीरोदस्य घृतोदस्येति वा नुनः ॥४२॥ आप्यायस्व दिधकान्नो या औषधीरितीति च । तेजोऽसीति च मन्त्रेश्च कुम्भञ्जेवाभिमन्त्रयेत् ॥ समुद्राख्येश्चतुर्भिश्च स्नापयेत् कलशैः पुनः ॥४३॥

स्नातश्चेव सुवेशश्च धूपो देयश्च गुग्गुलुः । अभिषेकाय कुम्मेषु तत्तत्तीर्थानि विन्यसेत् ॥४४॥ पृथिव्यां यानि तीर्थानि सरितः सागरास्तथा । या ओषधीति मन्त्रेण कुम्मेञ्चैवाभिमन्त्रयेत् ॥ तेन तोयेन यः स्नायात् स मुच्येत् सर्वपातकैः ॥४५॥

अभिषिच्य समुद्रैश्च चार्यं दद्यात्ततः पुनः । गन्धद्वारेति गन्धञ्च न्यासं वै वेदमन्त्रकैः ॥४६॥ स्वशास्त्रविहितैः प्राप्तैरिमं मन्त्रेति वस्त्रकम् । किवहाविति मन्त्रेण आनयेन्मएडपं शुभम् ॥४०॥ शम्भवायेति मन्त्रेण शय्यायां विनिवेशयेत् । विश्वतश्चक्षुमन्त्रेण कुर्य्यात् सकलिनष्कलम् ॥४८॥ स्थित्वाचैव परे तत्त्वे मन्त्रन्यासन्तु कारयेत् । स्वशास्त्रविहितो मन्त्री न्यासस्तिस्तर्योदितः ॥४६॥ वस्त्रेणाच्छादियत्वा तु पूजनीयः स्वभावतः । यथाशास्त्रं निवेद्यानि पादमूले तु दापयेत् ॥५०॥ अथ प्रणवसंयुक्तं वस्त्रयुग्मेन वेष्टितम् । कलशं सिह्रण्यञ्च शिरःस्थाने निवेदयेत् ॥५१॥ स्थित्वा कुण्डसमीपेऽथ अग्नेः स्थापनमाचरेत् । स्वशास्त्रविहितौर्मन्त्रवेदोक्तैर्वायवा गुरुः ॥५२॥ श्रीस्क्तं पावमानञ्च वासं दास्यं सहाजिनम् । वृषाकिषञ्च मित्रञ्च बहुचः पूर्वतो जपेत् ॥५३॥ वद्रत्रं पुरुषस्कञ्च श्लोकाध्यायञ्च सुक्रियः । ब्रह्माणं पितृमैत्रञ्च अध्वर्यर्दक्षिणे जपेत् ५४॥ वेदव्रतं वामदेव्यं व्यष्टसामरथन्तम् । मेर्ग्यहानि च सामानि छन्दोगः पश्चिमे जपेत् ॥५॥ अथर्वश्चिरसश्चैव कुम्मस्क्तमथर्वणः । नील्कद्राश्च मैत्रञ्च अथर्वश्चोत्तरे जपेत् ॥५६॥ कुण्डं चास्त्रेण संप्रोक्ष्य आचार्यस्य विशेषतः । ताम्रपात्रे शरावे वा यथाविभवतोऽपि वा ॥ जातवेदं समानीय अग्रतस्तिविश्वयेत् ॥५७॥

अस्त्रेण ज्वालयेद्वहिं कवचेन तु वेष्टयेत् । अमृतीकृत्य तं पश्चान्मन्त्रैः सर्वेश्च देशिकः ॥५८॥ पात्रं ग्रह्म कराभ्याञ्च कुग्डं भ्राम्य ततः पुनः । वैष्णवेन तु योगेन परं तेजस्तु निक्षिपेत् ॥५९॥ दिच्चणे स्थापयेद् ब्रह्म प्रणीताञ्चोत्तरेण तु । साधारणेन मन्त्रेण स्वशास्त्रविहितेन वा ॥ दिच्च दिक्षु ततो दद्यात्परिधि विष्टरैः सह ॥६०॥

ब्रह्मविष्णुहरेशानाः पूच्याः साधारणेन तु । दर्भेषु स्थापयेद्वह्निं दर्भेश्च परिवेष्टितम् ॥ दर्भतोयेन संस्पृष्टो मन्त्रहीनोऽपि शुद्धधित ॥६१॥

प्रागग्रेक्दगग्रेश प्रत्यगग्रेरखण्डितः । विततैर्वेष्टितो वह्निः स्वयं सान्निध्यतां व्रजेत् ॥६२॥

## श्रीगरुड्महापुराणम्। अ० ४८

अभेख रच्णार्थाय यदुक्तं कर्म मन्त्रवित् । आचार्थाः केचिदिच्छन्ति जातकर्मादनन्तरम् ॥६३॥ पिवतन्तु ततः कृत्वा कुर्यादाज्यस्य संस्कृतिम्। आचार्योऽय निरीच्यापि नीराजमिममन्त्रितम् ॥ आज्यभागाभिघारान्तमवेश्वेताज्यसिद्धये । पञ्च पञ्चाहुतीर्द्धत्वा आज्येन तदनन्तरम् ॥६५॥ गर्भाघानादितस्तावद्यावद्गोदानिकं भवेत्। स्वशास्त्रविहितैर्मन्त्रैः प्रणवेनाय होमयेत् ॥६६॥ ततः पूर्णाहुति दत्त्वा पूर्णात्पूर्णमनोरथः। एवमुत्पादितो वह्निः सर्वकर्ममु सिद्धिदः ॥६०॥ पूजियत्वा ततो वह्नि कुण्डेषु विहरेत्त्रया। इन्द्रादीनां स्वमन्त्रेश्च तथाहुतिश्चतं श्चतम् ॥६८॥ पूर्णाहुति शतस्यान्ते सर्वेषाञ्चेव होमयेत्। स्वामाहुतिमथाज्येषु होता तत्कल्ये न्यसेत् ॥६९॥ देवताश्चेव मन्त्रांश्च तथेव जातवेदसम्। आत्मानमेकतः कृत्वा ततः पूर्णा प्रदापयेत् ॥७०॥ निष्कृष्य बहिराचाय्यों दिक्पालानां बिं हरेत्। भूतानाञ्चेव देवानां नागानाञ्च प्रयोगतः॥ तिलाश्च समिधश्चेव होमद्रव्यं द्वयं स्मृतम्। आज्यं तयोः सहकारि तत्प्रदानं यदङ्कयोः ॥७२॥ पुरुषसूक्तं पूर्वेणीव रुद्वञ्चेव तु दक्षिणे। ज्येष्ठसाम च मीरुष्टं तन्न्यामीति पश्चिमे ॥७३॥ नील्रुस्ते महामन्त्रः कुम्भसक्तमथर्वणः। हुत्वा सहस्रमेकैकं देवं शिरित कल्पयेत् ॥७४॥ एवं मध्ये तथा पादे पूर्णाहुत्या तथा पुनः। शिरःस्थानेषु जुहुयादाविशेच अनुक्रमात् ॥७४॥ देवानामादिमन्त्रीर्वा मन्त्रीर्वा अथवा पुनः। स्वशास्त्रविहितैर्वापि गायत्र्या वाथ ते दिजाः॥ गायत्र्या वाथवाऽऽचाय्यों व्याद्धितप्रणवेन तु ॥७६॥

एवं होमविधि कृत्वा न्यसेन्मन्त्रांस्तु देशिकः । चरणाविधिमीले तु ईघेत्वो गुल्फयोः स्थिताः ॥ अग्रआयाहि जङ्घे द्वे शत्रोदेवीति जानुनी । बृहद्रथन्तरे ऊरू उदरेष्वातिलो न्यसेत् ॥७८॥ दीर्घायुष्टाय हृदये श्रीश्च ते गलके न्यसेत् । त्रातारमिन्द्रं वक्षे च नेत्राभ्यान्तु त्रियुग्मकम् ॥

मूर्जा भव तथा मूर्जि ह्यालमाद्योममाचरेत् ॥७६॥

उत्थापयेत्ततो देवमुत्तिष्ठ ब्रह्मणः पते । वेदपुण्याहश्य∘देन प्रासादानां प्रदिक्कणम् ॥८०॥ पिरिडकालभनं कृत्वा देवस्यत्वेति मन्त्रवित् । दिक्पालान्सह रतेश्व धात्नीषधयस्तथा ॥ लौहबीजानि सिद्धानि पश्चादेवन्तु विन्यसेत् ॥⊏१॥

न गर्भे स्थापयेदेवं न गर्भन्तु परित्यजेत्। ईपन्मध्यं परित्यज्य ततो दोषापनं तु तत् ॥८२॥ तिलस्य तु ममात्रन्तु उत्तरं किञ्चिदानयेत्। ॐ स्थिरो भव शिवो भव प्रजाम्यश्च नमो नमः ॥ देवस्य त्वा सिवतुर्वः पड्भ्यो वै विन्यसेद्गुरः। तत्त्ववर्णकलामात्रं प्रजानि सुवनात्मजे ॥८४॥ यड्भ्यो विन्यस्य सिद्धार्थं ध्रुवार्थेरभिमन्त्रयेत्। सम्पातकल्दोनैव सापयेत्सुपतिष्ठितम् ॥८५॥ दीपधूपसुगन्धेश्च नैवेदौश्च प्रपूजयेत्। अध्यं दत्त्वा नमस्कृत्य ततो देवं क्षमापायेत् ॥८६॥

30

पात्रं वस्त्रयुगं छत्रं तथा दिव्याङ्गरीयकम् । ऋत्विग्ग्यश्च प्रदातव्या दक्षिणा चैव शक्तितः ॥८०॥ चतुर्थीं जुहुयात्पश्चाद्यजमानः समाहितः । आहुतीनां शतं हुत्वा ततः पूर्णो प्रदापयेत् ॥८८॥ निष्क्रम्य बहिराचाय्यों दिक्पालानां बलिं हरेत् । आचार्यः पुष्पहस्तस्तु क्षमस्वेति विसर्जयेत् ॥ यागान्ते कपिलां दद्यादाचार्याय च चामरम् । मुकुटं कुण्डलं छत्रं केयूरं कटिसूत्रकम् ॥ व्यजनं ग्रामवस्त्रादीन्सोपस्कारं समण्डलम् ॥६०॥

भोजनञ्ज महत् कुर्य्यात् कृतकृत्यश्च जायते । यजमानां विमुक्तः स्यात्स्थापकस्य प्रसादतः ॥९१॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रतिष्ठाप्रकरणं नामाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४८॥

#### ऊनपश्चाशदध्याय:

### ब्रह्मोवः च

सर्गादिकृद्धरिश्चैव पूज्यः स्वायम्भुवादिभिः। विप्राद्यैः स्वेन धर्मण तद्धर्मं व्यास वै शृणु ॥ १ ॥ यजनं याजनं दानं ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहः। अध्यापनञ्चाध्ययनं षटकर्माणि द्विजोत्तमे ॥ २ ॥ दानमध्ययनं यज्ञो धर्मः क्षत्रियवैश्ययोः। दण्डस्तथा क्षत्रियस्य कृषिवैश्यस्य शस्यते ॥ ३ ॥ शुश्रुवैव द्विजातीना शूद्राणां धर्मसाधनम् । कारुकर्म तथा जीवोऽपाकयज्ञोऽपि धर्मतः ॥ ४ ॥ भिक्षाचर्याथ ग्रुश्रृपा गुरोः स्वाध्याय एव च । संन्यासकर्माग्निकार्यञ्च धर्मोऽयं ब्रह्मचारिणः ॥ सर्वेषामाश्रमाणाञ्च द्वेविध्यन्तु चतुर्विधम् । ब्रह्मचार्य्युपकुर्वाणो नैष्ठिको ब्रह्मतत्परः ॥६॥ योऽधीत्य विधिवद्वेदान्ग्रहस्थाश्रममात्रजेत् । उपकुर्वाणको ज्ञेयो नैष्ठिको मरणान्तिकः ॥ ७ ॥ अग्नयोऽतिथिशुश्रूषा यज्ञो दानं सुगर्चनम् । गृहस्थस्य समासेन धर्मोऽयं द्विजसत्तम ॥ ८ ॥ उदासीनः साधकश्च गृहस्थो द्विविधो भवेत् । कुटुम्बभरणे युक्तः साधकोऽसौ गृही भवेत् ॥ ६ ॥ ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य त्यक्त्वा भार्य्याधनादिकम् । एकाकी यस्तु विचरेदुदासीनः स मौक्षिकः ॥ भूमौ मृलफलाशित्वं स्वाय्यायस्तप एव च । संविभागो यथान्यायं धर्मोऽयं वनवासिनः ॥११॥ तपस्तप्यति योऽरण्ये यजेद्वान्जुहोति च । स्वाध्याये चैव निरतो वनस्थस्तापसोत्तमः ॥१२॥ तपसा कर्षितोऽत्यर्थं यस्तु ध्यानपरो भवत् । संन्यासी स हि विज्ञेयो वानप्रस्थाश्रमे स्थितः ॥ योगाभ्यासरतो नित्यमारुरुत्तुर्जितेन्द्रियः । ज्ञानाय वर्त्तते भित्तुः प्रोच्यते पारमेष्ठिकः ॥१४॥ यस्त्वात्मरतिरेव स्यान्नित्यतृप्तो महामुनिः । सम्यक् चन्दनसम्पन्नः स योगी भित्तुरुच्यते ॥१५॥ भैद्यं श्रुतञ्च मौनित्वं तपो ध्यानं विशेषतः । सम्यक्च ज्ञानवैराग्यं धर्भोऽयं भिद्धुके मतः ॥१६॥ ज्ञानसंन्यासिनः केचिद्वेदसंन्यासिनोऽपरे । कर्मसंन्यासिनः केचित्त्रिविधः पारमेष्टिकः ॥१७॥ योगी च त्रिविधो ज्ञेयो भौतिकः क्षत्र एव च । तृतीयोऽन्त्याश्रमी प्रोक्तो योगमूर्त्तसमाश्रितः ॥ प्रयमा भावना पूर्वे भोक्षे दुष्करभावना । तृतीये चान्तिमा प्रोक्ता भावना पारमेश्वरी ॥१९॥ धर्मात्संजायते मोक्षो ह्यर्थात् कामोऽभिजायते । प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च द्विविधं कर्म वैदिकम् ॥ ज्ञानपर्वं निवृत्तं स्यात्प्रवृत्तव्वामिदेवकत् ॥२०॥

क्षमा दमो दया दानमलोभाभ्यास एव च । आर्जवञ्चानस्या च तीर्थानुसरणं तथा ॥२१॥ सत्यं सन्तोष आस्तिक्यं तथा चेन्द्रियनिग्रहः । देवताभ्यर्चनं पूजा ब्राह्मणानां विशेषतः ॥२२॥ अहिंसा प्रियवादित्वमपैग्रुन्यमरूक्षता । एते आश्रमिका धर्माश्चानुर्वण्यं ब्रवीम्यतः ॥२३॥ प्राजापत्यं ब्राह्मणानां स्मृतंस्थानं क्रियावताम् । स्थानमैन्द्रं क्षत्रियाणां संग्रामेष्वपञ्चियनाम् ॥ वैश्यानां मास्तं स्थानं स्वधर्ममनुवर्त्तताम् । गन्धवं श्रूद्रजातीनां परिचारे च वर्त्तताम् ॥२५॥ अष्टाशीतिसहस्राणामृषीणामृध्वरेतसाम् । स्मृतं तेषान्तु यत् स्थानं तदेव गुरुवासिनाम् ॥२६॥ सप्तर्धाणान्तु यत्स्थानं स्थानं तद्वे वनौकसाम् । यतीनां यतिचित्तानां न्यासिनामूर्ध्वरेतसाम् । आनन्दं ब्रह्म तत् स्थानं यसमान्नावर्त्तते मुनिः ॥२७॥

योगिनाममृतस्थानं व्योमाल्यं परमाक्षरम् । आनन्दमैश्वरं यस्मान्मुक्तो नावर्चते नरः ॥२८॥
मुक्तिरष्टाङ्गविज्ञानात् संक्षेपात्तद्धदे शृणु । यमाः पञ्चत्विह्साद्या अहिंसाप्राण्यिहसनम् ॥२६॥
सत्यं भूतिहतं वाक्यमस्त्येयं स्वग्रहं परम् । अमैथुनं ब्रह्मचर्यं सर्वत्यागोऽपरिष्रहः ॥३०॥
नियमाः पञ्च सत्याद्या बाह्ममाभ्यन्तरं द्विधा । शौचं सत्यञ्च सन्तोपस्ताधेन्द्रियनिष्रहः ॥३१॥
स्वाध्यायः स्यान्मन्त्रजपः प्रणिधानं हरेर्यजिः । आसनं पद्मकाद्युक्तं प्राणायामो मरुज्जयः ॥३२॥
मन्त्रध्यानयुतो गर्भो विपरीतो ह्यगर्भकः । एवं द्विधा त्रिधाप्युक्तं पूरणात् पूरकः स च ॥
कुम्भको निश्रव्यवाच रेचनाद्रेचकस्त्रिधा ॥३३॥

लघुद्धांदशमात्रः स्याचतुर्विश्चतिकः परः । षट्त्रिंशनमात्रिकः श्रेष्ठः प्रत्याहारश्च रोधनम् ॥३४॥ ब्रह्मात्मिचन्ता ध्यानं स्याद्धारणा मनसो धृतिः । अहं ब्रह्मोत्यवस्थानं समाधिर्ब्रह्मणः स्थितिः ॥ अहमात्मा परं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तकम् । ब्रह्मिवज्ञानमानन्दः स तत्त्वमित केवलम् ॥३६॥ अहं ब्रह्मास्मयहं ब्रह्म अशरीरमिनिन्द्रियम् । अहं मनोवुद्धिमहदहङ्कारादिवर्जितम् ॥३७॥ आग्रत्स्वप्रसुप्त्यादियुक्तज्योतिस्तदीयकम् । नित्यं शुद्धं बुद्धियुक्तं सत्यमानन्दमद्वयम् ॥३८॥ योऽसावादित्यपुद्धः सोऽसावहमखडितम् । इति ध्यायन् विसुच्येत ब्राह्मणो भववन्धनात् ॥

इति श्रीगारुडे महापुरागे अष्टाङ्गयोगो नाम ऊनवज्ञाशदध्यायः ॥४६॥

# श्रीगरुद्रमहापुराणम् । अ० ५०

### पश्चाशद्ष्यायः

### ब्रह्मोवाच

अहन्यहिन यः कुर्यात् क्रियां स ज्ञानमाप्त्रयात् । ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय धर्ममर्थञ्च चिन्तयेत् ॥१॥ चिन्तयेद्धृदि पद्मस्थमानन्दमजरं हिरम् । ऊषःकाले तु संप्राप्ते कृत्वा चावश्यकं बुषः ॥ स्वायान्नदीषु शुद्धासु शौचं कृत्वा यथाविधि ॥२॥

मातःस्नानेन पूयन्ते येऽपि पापकृतो जनाः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन प्रातःस्नानं समाचरेत् ॥३॥ मातःस्नानं प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टकरं हि तत्। सुखात् सुप्तस्य सततं लालाद्याः संस्नवन्ति हि॥ अतो नैवाचरेत् कर्माण्यकृत्वा स्नानमादितः॥४॥

ङालद्दमीः कालकणीं च दुःस्वमं दुर्विचिन्तितम्। प्रातःस्नानेन पापानि धूयन्ते नात्र संशयः ॥५॥ न च स्नानं विना पुंसां प्राशस्त्यं कर्म संस्मृतम्। होमे जप्ये विशेषेण तस्मात् स्नानं सनाचरेत् ॥६॥ अश्रक्ताविशरःकं तु स्नानमस्य विधीयते। आर्द्रोण वाससावापि मार्जनं कायिकं स्मृतम् ॥७॥ ब्राह्ममाभ्रयमुद्दिष्टं वायव्यं दिव्यमेव च। वारुणं यौगिकं तद्वत्यद्वद्धं स्नानमाचरेत् ॥८॥ ब्राह्मन्तु मार्जनं मन्त्रैः कुशैः सोदकविन्दुभिः। आग्नेयं भस्मना पादमस्तकाद् देहधूननम् ॥९॥ गवां हि रजसा प्रोक्तं वायव्यं स्नानमुत्तमम्। यत् तु सातावर्षेण स्नानं तद्दिव्यमुज्यते ॥१०॥ वारुणञ्चावगाहञ्च मानसं त्वात्मवेदनम्। यौगिकं स्नानमास्यातं योगेन परिचिन्तनम्॥

आत्मतीर्थमिति स्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः ॥११॥

धीरवृक्षसमुद्भृतं मालतीसम्भवं शुभम्। अवामार्गञ्च विल्वञ्च करवीरञ्च धारणम् ॥१२॥ उदङ्मुखः प्राङ्मुखोवाकुर्व्यात् दन्तथाननम्। प्रक्षाल्य मुस्त्वा तज्ज्ञ ब्राच्युचौ देशे समाहितः ॥ स्नात्वा सन्तर्पयेद्देवान् पीत्मिनृगास्तथा। आचम्य विधिवन्नित्यं पुनराचम्य वाग्यतः ॥१४॥ संमार्ज्यं मन्त्रैरात्मानं कुशैः सोदकविन्दुभिः। आपोहिष्ठान्याहृतिभिः सावित्रया वारुषोः शुभैः ॥ ॐकारन्याहृतियुवां गायत्रीं वेदमावरम्। जष्त्वा जलाञ्चलि दद्याद्धास्करं प्रतिवन्मनाः ॥१६॥ प्रातःकाले ततः स्थित्वा दर्भेषु सुसमाहितः। प्राणायामं ततः कृत्वः ध्यायेत्सन्ध्यामिति श्रुतिः ॥ या सन्ध्यासा जगत्यतिर्मायातीता हिनिष्कला। एश्वरा केवला शक्तिरात्त्र तत्रयसमुद्भवा॥१०॥ ध्यात्वा रक्तां सितां कृष्णां गायत्रीं वे जपेद्धुधः। प्राङ्मुखः सततं विष्रः सन्ध्योपासनमाचरेत् ॥ सन्ध्याद्दीनोऽशुचिनित्यमनर्दः सर्वकर्ममु । यदन्यत्कुरुते किञ्चित्र तस्य फलभ्यम्भवेत् ॥२०॥ अनन्यचेतसः सन्तो ब्राह्मणा वेदपारगाः। उपास्य विधिवत्सन्ध्यां प्राप्ताः पूर्वपरां गतिम् ॥ योऽन्यत्र कुरुते यत्नं धर्मकार्थे द्विजोत्तमः। विद्यय सन्ध्याप्रणति स याति नरकायुतम् ॥२२॥ योऽन्यत्र कुरुते यत्नं धर्मकार्थे द्विजोत्तमः। विद्यय सन्ध्याप्रणति स याति नरकायुतम् ॥२२॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन सन्ध्योपासनमाचरेत्। उपासितो भवेत्तेन देवो योगतनुः परः ॥२३॥ सहस्रपरमां नित्यां शतमध्यां दशापराम्। गायत्रीं वै जपेद्विद्वान् प्राङ्मुखः प्रयतः शुचिः २४॥ अयोपितिष्ठेदादित्यमुद्यस्थं समाहितः। मन्त्रेस्तु विविधेः सारैः ऋग्यजुःसामसंहितेः ॥२५॥ उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरम्। कुर्वीत प्रणति भूमौ मूर्द्वानमिमिमन्त्रितः ॥२६॥ उँ खलोल्काय शान्ताय कारणत्रयहेतवे। निवेदयामि चात्मानं नमस्ते शानरूपिणे ॥२७॥ त्वमेव ब्रह्म परममापोज्योतीरसोऽमृतम्। मूर्भुवःस्वस्त्वमोङ्कारः सर्वो रद्रः सनातनः ॥२८॥ एतद्रे सूर्यं हृदये जप्ता स्तवनमुत्तमम्। प्रातःकाले च मध्याह्रे नमस्कुर्यादिवाकरम् ॥२९॥ अथागम्य यहं विप्रः समाचम्य यथाविषि। प्रज्वाल्य विह्नं विधवजुहुयाज्ञातवेदसम् ॥३०॥ ऋत्विकपुत्रोऽथपत्नीवा शिष्यो वापि सहोदरः। प्राप्यानुशं विशेषण जुहुयाद्वा यथाविषि॥ विना मन्त्रेण यत्कर्म नामुत्रेह फलप्रदम्॥ ३१॥

दैवतानि नमस्कुर्यादुपहारानिवेदयेत्। गुरुश्चैवाप्युपासीत हितञ्चास्य समाचरेत् ॥३२॥ वेदाभ्यासं ततः कुर्यात् प्रयत्नाच्छ िततो द्विजः । जपेदध्यापयेच्छिष्यान्धारयेद्वे विचारयेत् ॥३३॥ अवेक्षेत च शास्त्राणि धमादानि द्विजात्तम । वैदिकांश्चैव निगमान्वदाङ्कानि च सर्वशः ॥३४॥ उपेयादीश्वरञ्चैव योगच्चेमप्रसिद्धये । साधयेद्विविधानर्थान्कुरुम्बार्थं ततो द्विजः ॥३५॥ ततो मध्याह्मसमये स्नानार्थं मृदमाहरेत् । पुष्पाक्षतान्तिलकुशान् गोमयं ग्रुद्धमेव च ॥३६॥ नदीषु देवसातेषु तङ्गोषु सरःसु च । स्नानं समाचरेन्नैव परकीये कदाचन ॥ पञ्च पिण्डाननुद्धत्य स्नानं दुष्यन्ति नित्यशः ॥ ३७॥

मृदैकया शिरः क्षाल्यं द्वाम्यां नामेस्तथोपरि । अधश्च तिस्धिनः श्वाल्यं पादौ षड्भिस्तथैव च ॥ ३८॥ मृत्तिका च समुद्दिष्टा वृद्धामलकमात्रिका । गोमयस्य प्रमाणन्तु तेनाङ्गं लेपयेत्ततः ॥ प्रचाल्याचम्य विधिवत्ततः स्नायात्समाहितः ॥ ३९॥

लेपियत्वा तु तीरस्थस्ति ह्निङ्गेरेव मन्त्रतः। अभिमन्त्र्य जलं मन्त्रैरालिङ्गेर्वारणैः शुमैः॥ स्नानकाले स्मरेद्विष्णुमापो नारायणो यतः॥४०॥

प्रेष्ट्य ओंकारमाहित्यं त्रिर्निमज्जेजलाशये। आचान्तः पुनराचामेन्मन्त्रेणानेन मन्त्रवित् ॥४१॥ अन्तश्चरित भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखम्। त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योतीरसोऽमृतम्॥४२॥ दुपदां वा त्रिरम्यस्येद्व्याद्वतिप्रणवान्विताम्। सावित्रीं वा जपेद्विद्वांस्तया चैवाधमर्षणम् ॥४३॥ ततः संमार्जनं कुर्यादापोहिष्ठामयो भुवः। इदमापः प्रवहत व्याद्वतिभिस्तयेव च ॥ ततोऽभिमन्त्रितं तोयमापोहिष्ठादिमन्त्रकैः॥ ४४॥

जपेत्त्रिरधमर्पणम् । द्रुपदां वाथ सावित्रीं तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ **अन्त**जंलमवाग्नी आवर्त्तयेद्वा प्रणवं देवदेवं स्मरेद्धरिम् ॥ ४५ ॥

आपः पाणौ समादाय जप्तवा वै मार्जने कृते । विन्यस्य मूर्प्ति तत्तीयं मुच्यते सर्वपातकैः ॥४६॥ सन्ध्यामुपास्य चाचम्य संस्मरेन्नित्यमीश्वरीम् । अयोपतिष्ठेदादित्यमूर्घ्यपुष्पान्विताङ्खलिः ॥४७॥ प्रक्षिप्यालोकयेदेवमुदयस्थं न शक्यते। उदुत्यं चित्रमित्येव तच्चक्षुरिति मन्त्रतः॥४८॥ हंसः शुचिः सदेतेन सावित्र्या च विशेषतः । अन्यैः सौरैवैदिकैश्च गायत्रीञ्च ततो जपेत् ॥४६॥ मन्त्रांश्च विविधान् पश्चात् पाक्क्ले च कुशासने। तिष्ठंश्च वीक्ष्माणोऽर्कं जपं कुर्यात्समाहितः५०॥ स्फटिकाब्जाक्षरद्राचीः पुत्रज्ञीवसमुद्भवैः । कर्त्तव्या त्वक्षमालास्यादन्तरा तत्र सा स्मृता ५१॥ यदि स्याद्धिन्नवासा वै वारिमध्यगतश्चरेत् । अन्यथा च शुचौ भृम्यां दर्भेषु च समाहितः ॥५२॥ प्रदक्षिणं समावृत्य नमस्कुर्यात्ततः क्षितौ । आचम्य च यथाशास्त्रं शक्त्या स्वाध्यायमाचरेत् ॥ ततः सन्तर्पयेद् देवानृषीन् पितृगणांस्तथा । आदावोङ्कारमुचार्यनमोऽन्ते तर्पयामि च ॥५४॥ देवान् ब्रह्मऋषींश्चेव तर्पयेदच्तोदकैः । पितृन् देवान् मुनीन् भक्तयास्वस्त्रोक्तविधानतः ॥

देवर्षीस्तर्पयेद्धीमानुदकां जलिभः पितृन् ॥५५॥

यश्रोपवीती देवानां निवीती ऋषितर्पणे । प्राचीनावीती पित्र्ये तु तेन तीर्थेन भारत ॥५६॥ निष्पी ह्या स्नानवस्त्रं वै समाचम्य च वाग्यतः । स्वैर्मन्त्रेरचंदेद् देवान् पुष्पैः पत्रैस्तथाम्बुभिः ॥ ब्रह्माणं शङ्करं सूर्यं तथैव मधुसूदनम् । अन्यांश्चामिमतान् देवान् मक्तवा चाक्रोधनो हरः ॥५८॥ प्रदद्याद्वाथ पुष्पादि स्त्तेन पुरुषेण तु । आपो वा देवताः सर्वास्तेन सम्यक् समर्चिताः ॥५९॥ ध्यात्वा प्रणवपूर्वं वे देवं परिसमाहितः। नमस्कारेण पुष्पाणि विन्यसेद्वे पृथक् पृथक् ॥६०॥ नतें ह्याराधनां पुण्यं विद्यते कर्म वैदिवम् । तस्मात्तादिमध्यान्ते चेतसा धारयेद्धरिम् ॥६१॥ तद्भिष्णोरिति मन्त्रेण सुक्तेन पुरुषेरा तु । निवेदयेच आत्मानं विष्णवेऽमलतेजसे ॥६२॥ तदथ्यातमनाः शान्तस्तद्विष्णोरिति मन्त्रितः। देनयज्ञं भूतयज्ञं पितृयज्ञं तथैव च ॥

## मानुपं ब्रह्मयज्ञञ्च पञ्च यज्ञान् समाचरेत् ॥६३॥

यदि स्यात्तर्णादर्वाग् ब्रह्मयज्ञं कुतो भवेत् । कृत्वा मनुष्ययज्ञं वै ततः स्वाध्यायमाचरेत् ॥ वैश्वदेवस्तु कर्त्तव्यो देवयज्ञः स तु स्मृतः । भृतयज्ञः स वै ज्ञेयो भूतेभ्यो यस्त्वयं बलिः ॥६५॥ श्वम्यश्च स्वपचेभ्यश्च पतितादिभ्य एव च । दद्याट् भूमौ बहिस्तवन्नं पिच्चभ्यश्च द्विजोत्तमः ॥ एकं तु भोजयेद्विपं पितृनुहिश्य सत्तमः। नित्यश्राद्धं तदुहिश्य पितृयज्ञो गतिप्रदः॥६७॥ उदृत्य वा यशाशक्ति किञ्चिदन्नं समाहितः। वेदतत्त्वार्थविदुपे दिजायैवोपपादयेत् ॥६८॥

पूजयेदितिथि नित्यं नमस्येदचैयेद् द्विजम् । मनोवाक्कमीभःशान्तं स्वागतैः स्वग्रहं ततः ॥६९॥
भिक्षामाहुर्यासमात्रमन्नं तस्य चतुर्गुणम् । पुष्कलं इस्तमात्रन्तु तचतुर्गुणमुच्यते ॥७०॥
गोदोइमात्रकालो वै प्रतीक्षेदितिथिः स्वयम् । अभ्यागतान् यथाशक्ति पूजयेदितिथि तथा ॥७१॥
भिक्षां वै भिक्षवेदद्याद्विधिववद् ब्रह्मचारिणे । दद्यादन्नं यथाशक्ति अर्थिभ्यो लोभवर्जितः ॥
भुञ्जीत बन्धुभिः साद्वं वाग्यतोऽन्नमकुरसयन् ॥७२॥

अकृत्वा तृ द्विजः पञ्च महायज्ञान् विजोत्तमः । भुञ्जते चेत् स मृद्रात्मा तिर्यग्योनिञ्च गच्छति ॥ वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तया महायज्ञकियाक्षमाः । नाशयन्त्याग्च पापानि देवानामर्चनं तथा॥७४॥ यो मोहादथवाऽऽळस्यादकृत्वा देवतार्चनम् । भुङ्क्ते स याति नरकान् श्करादेव जायते ॥७६॥ अशौचं संप्रवक्ष्यामि अग्रुचिः पातकी सदा । अशौचं चैव संसर्गाच्छुचिः संसर्गवर्जनात् ॥७६॥ दशाहं प्राहुगशौचं सर्वे विष्रा विपश्चितः । मृतेषु वाथ जातेषु ब्राझणानां द्विजोत्तम ॥७७॥ आदन्तजननात्सय आचूड़ादेकरात्रकम् । त्रिरात्रमौगनयनादशरात्रमतः परम् ॥७८॥ क्षत्रियो द्वादशाहेन दशिमः पञ्चिमिर्वशः । शुद्धयेन्मासेन पै श्रुद्रो यतीनां नास्ति पातकम् । रात्रिमिर्मासतुत्यामिर्गर्भस्रावेषु शौचकम् ॥७६॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे आचारखण्ड पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५०॥

### एकपञ्चाशद्ध्यायः

### ब्रह्मोवाच

श्रथातः संप्रवक्ष्यामि दानधर्ममनुत्तमम् । अर्थानामुचिते पात्रे श्रद्धया प्रतिपादनम् ॥ १ ॥ दानन्तु कथितं तर्र्ज्ञम् क्तिमुक्तिपरलप्रदम् । न्यायेनोपार्जयेद्वित्तं दानभोगपलञ्च तत् ॥ २ ॥ अध्यापनं याजनञ्च वृत्तमाहुः प्रतिग्रहम् । कुपीदं कृपिवाणिज्यं क्षत्रवृत्तोऽथवार्जयेत् ॥ ३ ॥ यद्दीयते तु पात्रेभ्यस्तदानं सात्त्विकं विदुः । नित्यं नैमित्तिकं काम्यं विमलं दानमीरितम् ॥ ४ ॥ अहत्यहिन यितिञ्चदीयतेऽनुपकारिणे । अनुद्दिश्य फलंतस्माद् ब्राह्मणाय तु नित्यशः ॥५॥ यत्तु पापोपशान्त्ये च दीयते विदुपां करे । नैमित्तिकं तदुद्दिष्टं दानं सद्भिरनुष्ठितम् ॥६॥ अपत्यविजयैश्वर्यस्वर्गार्थं यत्पदीयते । दानं तत्काम्यमाख्यातमृषिभिर्धर्मचिन्तकैः ॥७॥ ईश्वरपीणनार्थाय ब्रह्मवित्नु प्रदीयते । चेतसा सत्त्वयुक्तेन दानं तद्विमलं शिवम् ॥८॥ इद्धुभिः सन्ततां भूमियवगोधूमशालिनीम् । ददाति वेदविदुषे स न भूयोऽभिजायते ॥

मूमिदानात्परं दानं न भूतं न भविष्यति ॥९॥

विद्यां दत्त्वा ब्राह्मणाय ब्रह्मलोके महीयते। दद्यादहरहस्तास्तु श्रद्धया ब्रह्मचारिखे॥ सर्वेपापविनिर्मुक्तो ब्रह्मस्थानमवापुयात्॥१०॥

वैशास्यां पौर्णमास्यान्तु ब्राह्मणान्सप्त पञ्च च । उपोध्याभ्यचियद्विद्वान्मधुना तिलपिष्टकैः ॥ गन्धादिभिः समभ्यर्च्य वाचयेद्वा स्वयं वदेत् ॥११॥

प्रीयतां धर्मवाचाभिस्तथा मनिस वर्तते ! यावजीवं इतं पापं तत्क्षणादेव नद्यित ॥१२॥ कृष्णाजिने तिलान्कृत्वा हिरण्यमधुसर्पिषा । ददाति यस्तु विष्राय सर्वं तरित दुष्कृतम् ॥१३॥ धृतान्नमुद्दकञ्चेव वैशाख्याञ्च विशेषतः । निर्दिश्य धर्मराजाय विष्रेभ्यो मुन्यते भयात्॥१४॥ द्वाद्वश्यामर्चयेद्विष्णुमुपोष्याघप्रणाशनम् । सर्वपापविनिर्मुक्तो नरो भवति निश्चितम् ॥१५॥ यो हि यां देवतामिन्छेत्समाराघियतुं नरः । ब्राह्मणान्पूजयेद्यत्नाद्रोजयेद्योषितः सुरान् ॥१६॥ सन्तानकामः सततं पूजयेद् व पुरन्दरम् । ब्रह्मवर्चसकामस्तु ब्राह्मणान् ब्रह्मनिश्चयात् ॥१०॥ आरोग्यकामोऽथरविं धनकामो हुताशनम् । कर्मणां सिद्धिकामस्तु पूजयेद् वैविनायकम् ॥१८॥ भोगकामो हि शशिनं बलकामः समीरणम् । मुमुञ्जः सर्वसंसारत् प्रयत्नेनार्चयेद्धरिम् ॥

अकामः सर्वकामो वा पूजयेतु गदाधरम् ।।१९॥

वारिवस्तृप्तिमामोति सुलमक्षय्यमन्नदः । तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चक्षुरुत्तमम् ॥२०॥
भूमिदः सर्वमामोति दीर्घमायुर्हिरण्यदः । गृहदोऽप्रधाणि विश्वानि रूप्यदो रूपमुत्तमम् ॥२१॥
वासोदश्चन्द्रसालोक्यमश्विमालोक्यमश्वदः । अनङ्कहः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रग्नस्य पिष्टपम् ॥२२॥
यानदाय्याप्रदो भार्यामैश्वर्यमभयप्रदः । घान्यदः शाश्वतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रह्म शाश्वतम् ॥२३॥
वेदवित्सु ददण्हानं स्वर्गलोके महीयते । गवां घासप्रदानेन सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥
इन्धनानां प्रदानेन दीष्तामिर्जायते नरः ॥ २४ ॥

स्रोपप्रवनं मार्गं क्षुरधारसमन्वितम् । ददानो रोगरहितः सुखी दीर्घायुरेव च ॥२५॥ स्राध्यवनं मार्गं क्षुरधारसमन्वितम् । तीक्ष्णातपञ्च तरित स्रुप्तोपनत्प्रदानतः ॥२६॥ यद्यदिष्टतमं लोके यद्यास्य दिवतं गृहे । तत्तद् गुणवते देयं तदेवाद्ययमिच्छता ॥२७॥ स्रयने विषुवे चैव प्रहृषो चन्द्रसूर्ययोः । संक्रान्त्यादिषु कालेषु दत्तं भवति चाक्षयम् ॥२८॥ प्रयागादिषु तीर्येषु गयायाद्य विशेषतः । दानधर्मात्परो धर्मो भूतानां नेह विद्यते ॥२६॥ स्वर्गादच्युतिकामेन दानं पापोपशान्तये । दीयमानन्तु यो मोहाद्विप्राप्तिष्वध्वरेषु च ॥

निवारयति पापात्मा तिर्य्यग्योनि ब्रजेन्नरः । ३०॥

यस्तु दुर्भिक्षवेलायामन्नाद्यं न प्रयच्छति । म्रियमाणेषु विप्रेषु ब्रह्महा स तु गर्हितः ॥३१॥ इति श्रीगारुड़े महापुराणे दानधर्मो नाम एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५१॥

# द्विपश्चाशत्त्रमोऽष्यायः

### ब्रह्मोबाच

अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधि द्विजाः । ब्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः ॥ १ ॥ पञ्च पातिकनस्त्वेते तत्संयोगी च पञ्चमः । उपपापानि गोहत्याप्रभृतीनि सुरा जगुः ॥ २ ॥ ब्रह्महाद्वादशाब्दानि कुटीं कृत्वावने वसेत् । कुर्यादनशनं वाथ भृगोः पत्तनमेव च ॥ ज्वलन्तं वा विशेदिम जलं वा प्रविशेतस्वयम् ॥ ३ ॥

ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सम्यक् प्राणान्परित्यजेत्। दत्त्वा चान्नञ्च विदुषे ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ ४ ॥ अश्वमेषावभृथके स्नात्वा वा मुच्यते द्विजः । सर्वस्वं वा वेदविदे ब्राह्मणाय प्रदापयेत् ॥ ५ ॥ सरस्वत्यास्तरिङ्गण्याः सङ्गमे लोकविश्रुते । शुद्धे त्रिसवनस्नातिस्त्ररात्रोपोषितो द्विजः ॥ ६ ॥ सेतुबन्धे नरः स्नात्वा मुच्यते ब्रह्महत्यया । कपालमोचने स्नात्वा वाराणस्यां तथैव च ॥ ७ ॥ सुरापस्तु सुरां पीत्वा अग्निवर्णो द्विजोत्तमः । पयो घृतं स्म गौमूत्रं तस्मात्पापात्ममुच्यते ॥ ८ ॥ सुरापस्तु सुरां पीत्वा अग्निवर्णो द्विजोत्तमः । पयो घृतं स्म गौमूत्रं तस्मात्पापात्ममुच्यते ॥ ८ ॥ सुर्वास्तयो मुक्तः स्यान्मुषलेन हतो नृपैः । चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद्ब्रह्महनव्रतम् ॥ ९ ॥ गुरुभार्यो समारुद्ध ब्राह्मणः काममोहितः । अवग्रहेत्स्त्रयं तप्तां दीप्तां कार्ष्णायसीं कृताम् ॥१०॥ गुर्वञ्जनागामिनश्च चरेयुर्बह्महा व्रतम् । चान्द्रायणानि वा कुर्य्यात्पञ्च चत्वारि वा पुनः ॥ पतितेन च संसर्गं कुरुते यस्तु वै द्विजः । सर्वस्वदानं विधिवत्सर्वपापविशोधनम् ॥१२॥ चान्द्रायणञ्च विधिना कृतं चैवातिकृच्छ्रकम् । पुण्यक्षेत्रे गयादौ च गमनं पापनाशनम् ॥१४॥ समावस्यां तिथि प्राप्य यः समाराधयेद्भवम् । ब्राह्मणान् भोजयित्वा तु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ उपोषितश्चतुर्वस्यां कृष्णपक्षे समाहितः । यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च । वैवस्वताय कालाय सर्वभृतक्षयाय च ॥१६॥

मत्येकं तिल्संयुक्तान्दद्यात्समा जलाञ्जलीन् । स्नात्वा नद्यां तु पूर्वाह्ये मुच्यते सर्वपातकैः ॥१०॥ ब्रह्मचर्य्यमधः शय्यामुपवासद्विजार्चनम् । ब्रतेष्वेतेषु कुर्वीत शान्तः संयतमानसः ॥१८॥ षष्ठयामुपोषितो देवं शुक्कपक्षे समाहितः । सप्तम्यामचयेद्वानुं मुच्यते सर्वपातकैः ॥१९॥ एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् । द्वादश्यां शुक्कपक्षस्य महापापैः प्रमुच्यते ॥२०॥ ततो जपस्तीर्थसेवा देवब्राह्मणपूजनम् । ब्रह्मणादिषु कालेषु महापातकनाशनम् ॥२१॥ यः सर्वपापयुक्तोऽपि पुण्यतीर्थेषु मानवः । नियमेन त्यजेत्प्राणान्मुच्यते सर्वपातकैः ॥२२॥ अद्यन्नं वा कृतन्नं वा महापातकदूषितम् । भर्तारमुद्धरेन्नारी प्रविष्टा सह पावकम् ॥२३॥ पितवता तु या नारी मर्तुः शुश्रूषणोत्मुका । न तस्या विद्यते पापमिह लोके परत्र च ॥२४॥ यथा रामस्य सुभगा सीता त्रैलोक्यविश्वता । पत्नी दाशरथेर्देवी विजिग्ये राक्षसेश्वरम् ॥२५॥ फल्गुतीर्थादिषु स्नातः सर्वाचारफलं लमेत् । इत्याह भगवान्विष्णुः पुरा मम यतव्रता ॥२६॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रायश्चित्तं नाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५२॥

# त्रिपश्चाशत्तमोऽध्यायः

### सूत उवाच

एवं ब्रह्माऽब्रवीच्छुत्वा हरेरप्टनिधींस्तथा ॥ १ ॥
तत्र पद्ममहापद्मौ तथा मकरकच्छपौ । मुकुन्दनन्दौ नीलश्च शङ्कश्चैवापरो निधिः ॥
सत्यावृद्धौ भवन्त्येते स्वरूपं कथयाम्यहम् ॥ २ ॥

पद्मेन लक्षितश्चेव सात्त्विको जायते नरः। दाक्षिण्यसारः पुरुषः सुवर्णादिकसंप्रहम्। रूप्यादि कुर्यादद्यानु यतिदेवादियज्वनाम् ॥ ३॥

महापद्माङ्कितो दद्याद्धनाद्यं धार्मिकाय च । निधी पद्ममहापद्मौ सात्त्विकौ पुरुषौ स्मृतौ ॥ ४ ॥ मकरेणाङ्कितः खङ्गवाणकुन्तादिसंग्रही । दद्याच्छुताय मैत्रीञ्च याति नित्यञ्च राजिभः ॥ ५ ॥ द्वव्याणां रात्रूणां च नाशं संग्रामे चापि संत्रजेत् । मकरः कच्छपश्चैव तामसौ तु निधी स्मृतौ ॥६॥ कच्छपी विश्वसेत्रैत्र न भुङ्क्ते न ददाति च । निधानमूद्यां कुरुते निधिः सोऽप्येकपूरुषः ॥७॥ -राजसेन मुकुन्देन लक्षितो राज्यसंग्रही । मुक्तभोगो गायनेभ्यो दद्याद्वेश्यादिकासु च ॥ ८ ॥

रजस्तमो महानन्दी आधारः स्यात्कुलस्य च ।

स्तुतः प्रीतो भवित वैबहुभार्या भवित्त च । पूर्वभित्रेषु शैथिल्यं प्रीतिमन्यैः करोति च ॥ ६ ॥ नीलेन चाङ्कितः सत्त्वतेजसा संयुतो भवेत् । वस्त्रधान्यादिसंग्राही तङ्गगादि करोति च ॥ त्रिपौरुषो निधिश्चैव आम्रारामादि कारयेत् ॥१०॥

एकस्य स्यानिषिः शङ्कः स्वयं भुङ्के धनान्तकम् । कदन्नभुक्परिजनो न च शोभनवस्त्रधृक् ॥

स्वपोषणपरः शङ्की दद्यात्परनरे वृथा। मिश्रावलोकनान्मिश्रे स्वभावफलदायिनः ॥१२॥ निधीनां रूपमुक्तं तु इरिणापि हरादिके। हरिर्भुवनकोषादि यथोवाच तथा वदे॥१३॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे त्रिपञ्चाशक्तमोऽध्यायः॥५३॥

## चतुःपश्चाशत्तमोऽष्यायः

### हरिदवाच

अग्निप्रश्चामित्राहुश्च वपुष्मान्युतिमांस्तथा । मेथा मेथातिथिर्मव्यः ग्रवलः पुत्र एव च ॥ ज्योतिष्मान्दशमो जातः पुत्रा ह्येते प्रियत्रतात् ॥ १ ॥

मेधानिबाहुपुत्रास्तु त्रयो योगपरायणाः। जातिस्मरा महाभागा न राज्याय मनो दधुः॥ विभज्य सप्त द्वीपानि सप्तानां प्रदर्शे नृपः॥ २॥

योजनानां प्रमाणेन पञ्चाशत्कोटिराञ्चता। जलोषिर मही याता नौरिवास्ते सरिजले ॥ ३ ॥ जम्बुझचढ्यौ द्वीपौ शाल्मलश्चापरो हर । कुशः क्रौञ्चस्तथा शाकः पुष्करश्चैव सप्तमः ॥४॥ एते द्वीपाः समुद्रेस्तु सप्त सप्तिभिरावृताः । लवणेश्चसुरासर्पिर्दिधिदुग्धजलान्तकाः ॥ ५ ॥ द्वीपात्तु द्विगुणो द्वीपः समुद्रश्च वृषध्वज । जम्बुद्वीपे स्थितो मेहर्लक्षयोजनिवस्तृतः ॥ ६ ॥ चतुरशीतिसाहस्रोयोजनैरस्य चोच्छ्रयः । प्रविष्टः बोडशाषस्ताद्द्वात्रिशन्पूर्विवस्तृतः ॥ ७ ॥ अधः षोडशसहस्रः कर्णिकाकारसंस्थितः । हिमवान्हेमकूटश्च निषधश्चास्य दिखणे ॥ नीलः श्वेतश्च शृङ्गी च उत्तरे वर्षपर्वताः ॥ ८ ॥

अचादिषु नरा रुद्र ये वसन्ति सनातनाः । राङ्कर हि न तेष्वस्ति युगावस्था कथञ्चन ॥ ६ ॥ जम्बुद्धीपेश्वरात्पुत्रा ह्याप्रधादभवन्नव । नाभिः किंपुरुषश्चैत्र हरिवर्ष इलावृतः ॥१०॥ रम्यो हिरएवान्षष्ठश्च कुरुर्भद्राश्व एव च । केतुमालो नृपस्तेम्यस्तत्संज्ञान्वण्डकान्ददौ ॥११॥ नाभेस्तु मेरुदेव्यान्तु पुत्रोऽभृदृष्यभो हर । तत्पुत्रो भरतो नाम शालग्रामे स्थितो व्रती ॥१२॥ समितिर्भरतस्याभूत्तत्पुत्रस्तेजसोऽभवत् । इन्द्रद्युप्रश्च तत्पुत्रः परमेष्ठो ततः स्मृतः ॥१३॥ प्रतीहारश्च तत्पुत्रः प्रतिहर्त्तो तदात्मजः । सुतस्तस्माद्यो जातः प्रस्तारस्तत्सुतो विभुः॥१४॥ पृथुश्च तत्सुतो नक्तोनक्तस्यापिगयः स्मृतः । नरो गयस्य तनयस्तत्पुत्रो बुद्धिराष्ट् ततः ॥१५॥ ततो धीमान्महातेजा भौवनस्तस्य चात्मजः । त्वष्टा त्वष्टुश्च विरजा रजस्तस्याप्यभूत्सुतः ।

श्वतिजद्रजसस्तस्य विष्वग्ज्योतिः सुतः स्मृतः ॥१६॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५४॥

## पश्चपश्चाशत्तमोऽहवायः

## इरिख्वाच

मध्ये त्विलावृतो वर्षो भद्राश्वः पूर्वतो भवेत् । पूर्वदिच्चिणतो वर्षो हिरण्वान्वषमध्वज ॥ १ ॥
ततः किम्पुरुषो वर्षो मेरोदेक्षिणतः स्मृतः । भारतो दक्षिणे प्रोक्तो हरिर्दिच्चिणपश्चिमे ॥
पश्चिमे केतुमालश्च रम्यकः पश्चिमोत्तरे ॥ २ ॥

उत्तरे च कुरोर्वर्षः कल्पवृद्धसमावृतः । सिद्धिःस्वाभाविकी रुद्र वर्जयित्वातु भारतम् ॥३॥ इन्द्रद्वीपः करोरुमांस्ताम्रवणों गभस्तिमान् । नागद्वीपः कटाइश्च सिंहलो वारुणस्तथा ॥ अयन्तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः ॥ ४॥

पूर्वे किरातास्तस्यास्ते पश्चिमे यवनाः स्थिताः। आन्ध्रा दक्षिणतो रुद्र तुरुष्कास्त्विप चोत्तरे।।

बाह्मणाः चुत्रिया वैश्याः शुद्राश्चान्तरवासिनः ॥ ५ ॥

महेन्द्रो मलयः सहाः शुक्तिमानृक्षपर्वतः । विन्ध्यश्च पारिभद्रश्च सतात्र कुलपर्वताः ॥ ६ ॥ वेदरमृतिर्नर्भदा च वरदा सुरसा शिवा । तापी पयोष्णी सरयू कावेरी गोमती तथा ॥ ७ ॥ गोदावरी भीमरथी कृष्णवर्णा महानदी । केतुमाला ताम्रपर्णी चन्द्रभागा सरस्वती ॥ ८ ॥ ऋषिकुल्या च कावेरी मृतगङ्का पयस्विनी । विदर्भा च शतदुश्च नद्यः पापहराः शुभाः ॥ आसां पिवन्ति सलिलं मध्यदेशादयो जनाः ॥ ६ ॥

पाञ्चालाः कुरवो मत्स्या योषेयाः सपटचराः । कुन्तयः श्ररसेनाश्च मध्यदेशजनाः स्मृताः ॥१०॥ वृष्य्वज जनाः पाद्याः स्तमागघचेदयः । काषायाश्च विदेहाश्च पूर्वस्यां कोशलास्तथा ॥११॥ किल्झवङ्गपुण्डाङ्गा वैदर्भा मूलकास्तथा । विन्ध्यान्तर्निलया देशाः पूर्वदिल्लातः स्मृताः ॥१२॥ पुलिन्दाश्मकजीमृतनयराष्ट्रनिवासिनः । कार्णाटाः काम्योजा घाटा दक्षिणापथवासिनः॥१३॥ अम्बष्ठद्रविङ्गालाटाः कम्बोजास्त्रीमुखाः शकाः । आनर्त्तवासिनश्चेव श्रेया दक्षिणपश्चिमे ॥१४॥ स्त्रीप्त्याः सैन्धवा म्लेच्छा नास्तिका यवनास्तथा। पश्चिमेन च विश्चेया माथुरा नैषधैः सह ॥१५॥ माष्डव्याश्चतुषाराश्च मूलिकाश्चमसाः खशाः । महाकेशा महानादा देशास्तृत्तरपश्चिमे ॥१६॥ सम्बक्तास्तनन।गाश्च माद्रगान्धारवाह्निकाः । हिमाचलालया म्लेच्छा उदीची दिशमाश्रिताः ॥ विग्वर्त्वनीलकोलाभवसपुत्राः सटङ्कणाः । अभीषाहाः सकाश्मीरा उदक्पूर्वेण कीर्तिताः ॥१८।

इति श्रीगारुडे महापुराणे पञ्चपञ्चाज्ञत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥

## षट्पश्चाशत्तमोऽध्यायः

#### हरिस्वाच

स्त मेघातिथेः पुत्राः स्नज्ञ्ज्ञीपेश्वरस्य च । ज्येष्टः शान्तभवा नाम शिशिरस्तदनन्तरः ॥ १ ॥ सुलोदयस्तथा नन्दः शिवः क्षेमक एव च । प्रुवश्च सप्तमस्तेषां स्रश्चद्वीपेश्वरा हि ते ॥ २ ॥ गोमेदश्चेव चन्द्रश्च नारदो दुन्दुभिस्तथा । सोमकः सुमनाः शैलो वैभ्राजश्चात्र सप्तमः ॥ ३ ॥ अनुतप्ता शिली चैव विपाशात्रिदिवाकमुः । अमृता सुकृता चैव सप्तैतास्तत्र निम्नगाः ॥ ४ ॥ वपुष्मान्शाल्मलस्येशस्तत्सुता वर्षनामकाः । श्वेतोऽथ हरितश्चेव जीमृतो रोहितस्तथा ॥ वैद्युतो मानसश्चैव सप्रभश्चापि सप्तमः ॥ ५ ॥

कुमुदश्चोन्नतो द्रोणो महिषोऽय बलाहकः। क्रौञ्चः ककुद्मान्ह्यते वै गिरयः सरितस्त्विमाः॥ ६ ॥ योनिस्तोया वितृष्णा च चन्द्रा ग्रुक्का विमोचनी। विधृतिः सप्तमी तासां स्मृताःपापप्रशान्तिदाः॥ ज्योतिष्मतः कुश्चद्वीपे सप्त पुत्राः श्रृणुष्त्र तान्। उद्भिदो वेणुमांश्चैव द्वैरथो लम्बनो धृतिः॥ प्रभाकरोऽथ कपिलस्तन्नामा वर्षपद्धतिः॥ ८ ॥

विद्रुमो हेमशैलश्च युतिमान्पुष्पवांस्तथा। कुरोशयो हरिश्चैव सप्तमो मन्दराचलः॥६॥ धृतपापा शिवा चैव पवित्रा सम्मतिस्तथा। विद्युदम्भा मही काशा सर्वपापहरास्त्विमाः॥१०॥ कौञ्चद्वीपे युतिमतः पुत्राः सप्त महात्मनः। कुशलो मन्दगश्चीष्णः पीवरोऽथान्धकारकः॥ मृनिश्च दुन्दुभिश्चैव सप्तेते तत्सुतां हर॥११॥

कौञ्चश्च वामनश्चेव तृतीयश्चान्धकारकः । देवावृच्च महाशैलो दुन्दुभिः पुण्डरीकवान् ॥१२॥ गौरी कुमुद्वती चैव सन्ध्या रात्रिर्मनोजवा । ख्यातिश्च पुण्डरीका च सप्तेता वर्षनिम्नगाः ॥१३॥ शाकद्वीपेश्वराद्मव्यात्सप्त पुत्राः प्रजित्तरे । जलदश्च कुमारश्च सुकुमारो मर्शावकः ॥ कुसुमोदः समोदार्किः सप्तमश्च महादुमः ॥१४॥

सुकुमारी कुमारी च निलनी घेनुका च या। इत्तुश्च वेणुका चैव गमस्ती सप्तमी तथा ॥१५॥ श्वाबलात्पुष्करेशाच महावीरश्च धातिकः। अभूद्वर्षद्वयञ्चेव मानसोत्तरपूर्वतः ॥१६॥ योजनानां सहस्राणि ऊर्ध्वं पञ्चाशदुन्द्वितः। तावचैव च विस्तीर्णः सर्वतः परिमण्डलः ॥१७॥ स्यादूदकेनोद्दिषना पुष्करः परिवेष्टितः। स्वादूदकस्य पुरतो दृश्यते लोकसंस्थितिः॥१८॥ द्विगुणा काञ्चनी मूमिः सर्वजन्तुविवर्जिता ॥१९॥

लोकालोकस्ततः शैलो योजनायुतविस्तृतः । तमसा पर्वतो व्याप्तस्तमोऽप्यगडकटाहतः ॥२०॥ इति श्रीगारुडे महापुराग्रे षट्पञ्चाशक्तमोऽप्यायः ॥५६॥

### सप्तपञ्चाशत्तमोऽष्यायः

#### हरिरुवाच

सप्तिरतु सहस्राणि भूम्युच्छ्रायोऽपि कथ्यते । दशसाहस्रमेकैकं पातालं वृषभध्वज ॥ १ ॥ अतलं वितलञ्चेव नितलञ्च गमस्तिमत् । महाख्यं सुतलञ्चाप्रयं पातालञ्चापि सप्तमम् ॥ २ ॥ कृष्णा ग्रुक्षारणा पीता शर्करा शैलकाञ्चना । भूमयस्तत्र दैतेया वसन्ति च सुजङ्गमाः ॥ ३ ॥ रोद्रे तु पुष्करद्वीपे नरकाः सन्ति तान् श्रृणु । रौरवः श्रूकरो बोधस्तालो विश्वसनस्तथा ॥ ४ ॥ महाज्वालस्तप्तकुम्मो लवणोऽथ विमोहितः । रुधिरोऽथ वैतरणी कृमिशः कृमिमोजनः ॥ ५ ॥ असिपत्रवनः कृष्णो नानामक्षश्च दारणः । तथा पूयवहः पापो विद्वज्वालोद्भवोऽशिवः ॥ ६ ॥ सदंशः कृष्णसूत्रश्च तमश्चावीचिरेव च । श्वभोजनोऽथाप्रतिष्ठोष्णवीचिर्नरकाः स्मृताः ॥

पापिनस्तेषु पच्यन्ते विषशस्त्राग्निदायिनः ॥ ७ ॥ उपर्य्युपरि वै लोका रुद्र भूतादयः स्थिताः ॥ ८ ॥

वारिवह्नथनिलाकाशे वृतं भूतादिना च तत् । तदण्डं महता रुद्र प्रधानेन च वेष्टितम् ॥ अग्डं दशगुणं व्याप्तं व्याप्यः नगरायणः रिभतः ॥ ९ ॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५७॥

## म्रष्टपश्चाशत्तमो<sup>ऽ६</sup>यायः

#### हरिरुवाच

वक्ष्ये प्रमाणसंस्थाने सूर्यादीनां शृणुष्व मे । योजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो नवः ॥ १ ॥ ईशादण्डस्तयैवास्य द्विगुणो वृषभध्वेज । सार्द्धकोटिस्तथा सप्त नियुतान्यिषकानि च ॥ योजनानान्तु तस्याक्षस्तत्र चक्रं प्रतिष्ठितम् ॥ २ ॥

त्रिनाभिमतिपञ्चारे षण्नेमिन्यक्षयात्मके । संवत्सरमये कृत्स्नं कालचकं प्रतिष्ठितम् ॥ ३ ॥ चत्वारिंशत्सहस्राणि द्वितीयोऽक्षो विवस्वतः । पञ्चान्यानि तु सार्द्धानि स्यन्दनस्य वृषध्वज ॥ ४ ॥ अक्षप्रमाणसुभयोः प्रमाणन्तु युगार्द्धयोः । हस्वोऽक्षस्तयुगार्द्धेन ध्रुवाधारे रथस्य वै ॥ द्वितीयेऽक्षे तु तच्चकं संस्थितं मानसाचले ॥ ५ ॥

गायत्री सबृहत्युष्णिग्जगती त्रिष्टुबेव च । अनुष्टुप्पङ्क्तिरित्युक्ताश्छन्दांसि हरयो रवेः ॥ ६ ॥ धाता ऋतुस्यला चैव पुलस्त्ये वासुकिस्तथा । रथकृद्गामणीहेंतिस्तुम्बुक्श्वेत्रमासके ॥ ७ ॥

अर्थमा पुलहश्चेत रथौजाः पुञ्जिकास्थला । प्रहेतिः कच्छनीरश्च नारदश्चेत्र माधते ॥ ८ ॥ मित्रोऽत्रिस्तच्को रक्षः पौरुषेयोऽथ मेनका । हाहा रथस्वनश्चेत्र ज्येष्ठे भानो रथे स्थितः ॥ ६ ॥ वरुणो विश्वाष्ठो रम्भा सहजन्या कुहुर्बुधः । रथिचत्रस्तथा शुक्रो वसन्त्यापादसंज्ञिते ॥१०॥ इन्द्रो विश्वावसुः स्रोत एलापत्रस्तथाङ्किराः। प्रम्लोचा च नभस्येते सर्पाश्चार्के तु सन्ति वै ॥११॥ विवस्त्वानुप्रसेनदच भृगुरापूरणस्तथा । अनुम्लोचा शङ्क्ष्यालो व्याघो भाद्रपदे तथा ॥१२॥ पृषा च सुरुचिर्धाता गौतमोऽथ धनञ्जयः । सुषेणोऽन्यो वृताची च वसन्त्याश्वयुजे रवौ ॥१३॥ विश्वावसुर्भरद्वाजः पर्जन्यैरावतौ तदा । विश्वाची सेनजिचापः कार्त्तिके चाधिकारिणः ॥१४॥ अंशुः काश्यपस्तार्ज्ञदेच महापद्मस्तथोर्व्यशे । चित्रसेनस्तथा विद्युन्मार्गशीर्षाधिकारिणः ॥१४॥ कतुर्भर्गस्तथोर्णायुः स्फूर्जः कर्कोटकस्तथा । अरिष्टनेमिश्चैवान्या पूर्वचित्तिवराप्सराः ॥

पौपमासे वसन्त्येते सप्त भास्करमण्डले ॥१६॥

स्वष्टाऽथ जमद्भिश्च कम्बलोऽथ तिलोत्तमा । ब्रह्मापेतोऽथ ऋतजिद्धृतराष्ट्रश्च सप्तमः ॥१७॥ माघमासे वसन्त्येते सप्त भास्करमण्डले ॥१८॥

विष्णुरश्वतरो रम्भा सूर्य्यवर्चाथ सत्यजित् । विश्वामित्रस्तथा रक्षो यज्ञापेतो हि फाल्गुने ॥१६॥ सिवतुर्मण्डले ब्रह्मन्विष्णुशक्तयुपबृहिताः । स्तुवन्ति सुनयः सूर्य्यं गन्धर्वेर्गायते पुरः ॥२०॥ कृत्यन्तोऽप्सरसो यान्ति सूर्य्यस्यानु निशाचराः । वहन्ति पन्नगा यज्ञैः क्रियतेऽभीषुसंग्रहः ॥ वालिखिल्यास्तथैवैनं परिवार्य्यं समासते ॥२१॥

रयिक्विकः सोमस्य कुन्दाभास्तस्य वाजिनः । वामदक्षिणतो युक्ता दश तेन चरत्यसौ ॥२२॥ वाय्विब्रद्रव्यसम्भूतो रथक्वन्द्रमुतस्य च । पिप्रङ्गेस्तुरगैर्युक्तः सोऽशिभवायुवेगिभिः ॥२३॥ सवस्यः सानुक्रघों युक्तो भूमिभवैह्यैः । सोपासङ्गपताकस्तु शुक्रस्यापि रथो महान् ॥२४॥ स्थो भूमिसुतस्यापि तप्तकाञ्चनसन्निभः । अश्रश्चः काञ्चनः श्रीमान्मौमस्यापि रथो महान् ॥ पद्मरागाहगौरश्चैः संयुक्तो विह्नसम्भवैः ॥२५॥

अष्टाभिः पाण्डरैर्युक्तैर्वाजिभिः काञ्चने रथे । तिष्ठंस्तिष्ठति वर्षं वै राशौ राशौ बृहस्पितः ॥२६॥ आकाशसम्भवैरश्वैः शवलैः स्यन्दनं युतम् । समारुह्य शनैर्याति मन्दगामी शनैरचरः ॥२७॥ स्वर्भानोस्तुरगा ह्यष्टौ भृङ्गाभा धूसरं रथम् । सङ्घयुक्तास्तु भूतेश वहन्त्यविरतं सदा ॥२८॥ तथा केतुरथस्याश्वा अष्टौ ते वातरंहसः । पलालधूमवर्णाभा लाश्वारसिनभारुणाः ॥२९॥ द्वीपनयद्रथदन्वन्तो भुवनानि हरेस्ततुः ॥३०॥

इति श्रीगारुड़े महापुराग्रे भुवनकोषो नाम अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५८॥

### कनबष्टितमोऽध्यायः

#### स्त उवाच

ज्योतिश्चक्रं भुवो मानमुक्त्वा प्रोवाच केशवः। चतुर्लं इं ज्योतिषस्य सारं रुद्राय सर्वदः ॥१॥ हरिखाच

कृत्तिकारत्विप्रदैवत्या रोहिण्यो ब्रह्मणः स्मृताः । इल्वलाः सोमदैवत्या रौद्रं चार्द्रमुदाहृतम् ॥२॥ पुनर्वसुस्तथादित्यस्तिष्यश्च गुरुदैवतः । अश्लेषाः सर्पदैवत्या मघाश्च पितृदेवताः ॥३॥ भाग्याश्च पूर्वफल्गुन्यः अर्थ्यमा च तथोत्तरः । सावित्रश्च तथा हस्तश्चित्रा त्वष्टा प्रकीर्त्तितः ॥ स्वाती च वायुदैवत्या नक्षत्रं परिकीर्त्तितम् । इन्द्राग्निदेवता प्रोक्ता विशाखा वृषमध्वज ॥५॥ मैत्रमृक्षमनुराघा ज्येष्ठा शाक्रं प्रकीत्तितम् । तथा निर्ऋतिदैवत्यो मूलस्तज्ज्ञैरदाहृतः ॥ ६ ॥ आप्यास्त्वाषादपूर्वास्तु उत्तरा वैश्वदेवताः। ब्राह्मश्चैवाभिजित्योक्तः श्रवणा वैष्णवः स्मृतः॥ वासवस्तु तथा ऋन्तं धनिष्ठा प्रोच्यते बुधैः । तथा शतिभपा प्रोक्तं नक्षत्रं वारणं शिव ॥ ८॥ आज्यम्भाद्रपदा पूर्वा अहिर्ब्रधा तथोत्तरा । पौष्णञ्च रेवती ऋक्षमश्वयुक्चाश्वदैवतम् ॥

भरण्यश्च तथा याम्यं प्रोक्तास्ते ऋक्षदेवताः ॥ ६ ॥

ब्रह्माणी संस्थिता पूर्वे प्रतिपन्नवमीतिथौ । माहेश्वरी चोत्तरे च द्वितीयादशमीतिथौ ॥१०॥ पञ्चम्याञ्च त्रयोदश्यां वाराही दिल्णे स्थिता । षष्ठधाञ्चैव चतुर्दश्यामिन्द्राणी पश्चिमे स्थिता ॥ सप्तम्यां पौर्णमास्याञ्च चामुण्डा वायुगोचरे । अष्टम्यमानास्ययोगे महालद्दमीशगोचरे ॥१२॥ एकादश्यां तृतीयायामिक्रकोणे तु वैष्णवी । द्वादश्याञ्च चतुर्थ्यान्तु कौमारी नैऋति तथा ॥ योगिनीसम्मुखे नैव गमनादि प्रकारयेत् ॥१३॥

अश्विनीमत्र रेवत्यो मृगमूला पुनर्वसुः । पुष्या इस्ता तथा ज्येष्ठा प्रस्थानश्रेष्ठमुच्यते ॥१४॥ हस्तादि पञ्च ऋचाणि उत्तरात्रयमेव च । अश्विनी रोहिणी पुष्या धनिष्ठा च पुनर्वसुः ॥ वस्त्रपावरणे श्रेष्ठो नक्षत्राणां गणः स्मृतः ॥ १५ ॥

कृत्तिका भरण्यक्षेत्रा मघा मूलविशाखयोः। त्रीणि पूर्वा तथा चैव अधोवक्त्राः प्रकीर्तिताः॥१६॥ एष वापीतङागादिक्पगूमितृणानि च। देवागारस्य खननं निधानखननं तथा ॥१७॥ गणितं ज्योतिषारम्भं लनेर्बिलप्रवेशनम् । कुर्य्यादघोगतान्येव अन्यानि च वृषध्वज ॥१८॥ रेवती चाश्विनी चित्रा स्वाती इस्ता पुनर्वसुः। अनुराधा मृगो ज्येष्ठा एते पार्श्वमुखाःस्मृताः॥१६॥ गजोष्ट्राश्वबलीवर्दयमनं महिषस्य च । बीजानां वपनं कुर्य्याद्गमनागमनादिकम् ॥२०॥ चक्रयन्त्ररथानाञ्च नावादीनां प्रवाहणम् । गवां दमनकर्माणि कुर्य्यदितेषु तान्यपि ॥२१॥

रोहिण्यार्द्रा तथा पुष्या धनिष्ठा चोत्तरात्रयम् । वार्षणं अवणञ्चैव नव चोर्ध्वमुखाः स्मृताः ॥२२॥ एषु राज्याभिषेकञ्च पट्टबन्धञ्च कारयेत् । ऊर्ध्वमुख्यान्युच्छ्रितानि सर्वाण्येतेषु कारयेत् ॥२३॥ चतुर्यो चाग्रुभा षष्ठी अष्टमी नवमी तथा । अमावास्या पूर्णिमा च द्वादशी च चतुर्दशी ॥२४॥ अग्रुक्का प्रतिपत् श्रेष्ठा द्वितीया चन्द्रसूनुना । तृतीया मूमिपुत्रेण चतुर्थी च शनैश्वरे ॥२५॥ गुरौ शुभा पञ्चमी स्यात् षष्ठी मञ्जलग्रुकयोः । सप्तमी सोमपुत्रेण अष्टमी कुजभास्करौ ॥२६॥ नवमी चन्द्रवारेण दशमी तु गुरौ शुभा । एकादश्यां गुरः शुद्धो द्वादश्याञ्च पुनर्बुधः ॥२०॥ त्रयोदशी शुक्रभौमौ शनौ श्रेष्ठा चतुर्दशी । पौर्णमास्यप्यमावास्या श्रेष्ठा स्याच बृहस्पतौ ॥२८॥ द्वादशी दहते भानुः शशी चैकादशी दहेत् । कुजो दहेच दशमी नवमीञ्च बुधो दहेत् ॥२८॥ अष्टमी दहते जीवः सप्तमी भार्गवो दहेत् । सूर्यपुत्रो दहेत् षष्ठी गमनाद्यासु नास्ति वै ॥३०॥ प्रतिपन्नवमीष्वेव चतुर्दश्यष्टमीशु च । बुधवारे च प्रस्थानं दूरतः परिवर्जयेत् ॥३१॥ मेषे कर्कटके षष्ठी कन्यायां मिथुनेऽष्टमी । वृषे कुम्मे चतुर्थी च द्वादशी मकरे तुले ॥३२॥ दशमी वृश्विके सिंहे धनुर्मीने चतुर्दशी । एता दग्धा न गन्तय्यं किल जोवादिमानवैः ॥३२॥ दशमी वृश्विके सिंहे धनुर्मीने चतुर्दशी । धनिष्ठात्रितयं भौमे बुधे वै रेवतीत्रयम् ॥३४॥ रोहिण्यादित्रयं जीवे शुक्रे पुष्यात्रयं शिव । शनिवारे वर्जयेच उत्तराफलगुनीत्रयम् ॥

एव औत्पातिको योगो मृत्युरोगादिकं भवेत् ॥ ३५ ॥
मूलेऽकं अवणे चन्द्रः प्रोष्ठपत्रुत्तरे कुजः । कृत्तिकासु बुधश्चेत्र गुरी रुद्र पुनर्वसुः ॥३६॥
पूर्वफल्पुनी ग्रुके च स्वातिश्चेत शनैश्चरे । एते चामृतयोगाः स्युः सर्वकार्य्यप्रसाधकाः ॥३०॥
विष्कम्भे घटिकाः पञ्च शूले सप्त प्रकीर्तिताः । पड्गण्डे चातिगएडे च नव व्याघातवज्रयोः ॥३८॥
व्यतीपाते परीघे च वैधृते च दिने दिने । एते मृत्युयुता ह्येषु सर्वकर्माण वर्जयेत् ॥३६॥
इस्तेऽर्कञ्च गुरुः पुष्ये अनुराधा बुधे ग्रुमा । रोहिणी च शनौ अष्ठासौमं सोमेन वै ग्रुमम् ॥४०॥
शुक्ते च रेवती श्रेष्ठा अश्वित्रनी मङ्गले ग्रुमा । एतेषु सिद्धियोगा वे सर्वदोषविनाशनाः ॥४१॥
भागवे भरणी चैत्र सोमे चित्रा दृष्यवज । भीमे चैत्रोत्तराषाद्रा धनिष्ठा च बुधे हर ॥४२॥
गुरी शतिभषा रुद्र ग्रुके वै रोहिणी तथा । शनौ च रेवती शम्भो विषयोगाः प्रकीर्तिताः ॥४३॥
पुष्यः पुनर्वसुश्चेत्र रेवती चित्रया सह । श्रवणा च विष्ठा च इस्ताश्विनी मृगस्तथा ॥
कुर्य्याच्छतमिषायाञ्च जातकर्मादि मानवः ॥ ४४॥

विशाखा चोत्तरा त्रीणि मघाद्री भरणी तथा । अश्लेषा कृत्तिका रुद्र प्रस्थाने मरणप्रदाः ॥४५॥ इति श्रीगारुड़े महापुराणे ऊनपष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९॥

## **षष्टितमोऽध्यायः**

#### हरिखाच

षडादित्ये दशा ज्ञेया सोमे पञ्चदश स्मृताः । अष्टावङ्गारके चैव बुधे सप्तदश स्मृताः ॥ १ ॥ शनैश्वरे दश ज्ञेया गुरोरेकोनविश्वतिः । राहोर्द्वादशवर्षाण एकविश्वति भागेवे ॥ २ ॥ रवेदशा दुःखदा स्यादुद्वेगनृपनाशकृत् । विभूतिदां सोमदशा सुखमिष्टान्नदा तथा ॥ ३ ॥ दुःखप्रदाकुजदशा राज्यादेः स्याद्विनाशिनी । दिव्यस्त्रीदा बुधदशा राज्यदा कोषवृद्धिदा ॥ ४ ॥ शनेदशा राज्यनाशवन्धदुः खकरी भवेत् । गुरोदशा राज्यदा स्यात् सुखधर्मादिदायिनी ॥

राहोर्दशा राज्यनाशव्याधिदा दुःखदा भवेत् ॥ ५ ॥ इस्त्यस्वदा ग्रुकदशा राज्यस्त्रीलाभदा भवेत् ॥ ६ ॥

मेपमङ्गारकत्तेत्रं वृपं शुकस्य कीर्त्तितम्। मिथुनस्य बुधो श्रेयः सोमः कर्कटकस्य च ॥ ७ ॥ सूर्यक्षेत्रं भवेत् सिंहः कन्याक्षेत्रं वृधस्य च । भार्गवस्य तुलाक्षेत्रं वृश्चिकोऽङ्गारकस्य च ॥ ८ ॥ धनुः सुरगुराश्चेव शन्मेकरकुम्भको । मीनः सुरगुराश्चेव श्रहत्तेत्रं प्रकीर्तितम् ॥ ६ ॥ पौर्णमास्या द्वयं यत्र पूर्वापाढाद्वयं भवेत् । द्विराषाढः स विश्वेगो विष्णुः स्विपिति कर्कटे ॥ १०॥ अश्विनी रेवती चित्रा धनिष्ठा स्यादलङ्कृतौ ॥ ११॥

मृगाहिकपिमार्जारब्वानः शुकरपित्त्वणः । नकुलो मृपिकश्चैव यात्रायां दक्षिणे ग्रुभः ॥१२॥ विष्रकन्या सर्वो रुद्र शङ्कमेरीवमुन्धराः । वेणुस्त्रीपूर्णकुम्भानां यात्रायां दर्शनं ग्रुभम् ॥ जम्बूकोष्ट्रयराद्याश्च यात्रायां वामके ग्रुभाः ॥१३॥

कार्पासोपधितेलञ्ज पढाङ्गारभुजङ्गमाः । मुक्तकेशी रक्तमाल्यं नम्नाचशुममीक्षितम् ॥१४॥ हिक्काया लक्षणं वक्ष्यं लभेत्पूर्वे महाफलम् । आग्नेये शोकसन्तापौ दक्षिणे हानिमामुयात् ॥१५॥ नैऋत्ये शोकसन्तापौ मिष्टासञ्जेव पश्चिमे । अर्थं प्राप्नोति वायन्ये उत्तरे कर**ो** भवेत् ॥ ईशाने मरणं प्रोक्तं हिक्कायाश्च फलाफलम् ॥ १६॥

विलिख्य रविचक्रन्तु भास्करो नरसिन्नभः । यस्मिन्धे वसेद्धानुस्तदादि त्रीणि मस्तके ॥१७॥ त्रयं वक्ते प्रदातव्यमेकैकं स्कन्धयोन्यसेत् । एकैकं वाहुयुग्मे तु एकैकं हस्तयोद्धयोः ॥१८॥ हृदये पञ्च ऋक्षाणि एकं नामौ प्रदापयेत् । ऋच्चमेकं न्यसेद्गुह्ये एकैकं जानुके न्यसेत् ॥१९॥ नक्षत्राणि च शेषाणि रविपादे नियोजयेत् । चरणस्थेन ऋक्षेण अल्पायुर्जायते नरः ॥२०॥ विदेशगमनं जानौ गुह्यस्थे परदारवान् । नाभिस्थेनाल्पसन्तुष्टो हृत्स्थेन स्यान्महेश्वरः ॥२१॥

पाणिस्थेन भवेचौरः स्थानभ्रष्टो भवेद्धजे । स्कन्धस्थिते धनपतिर्मुखे मिष्टान्नमामुयात् ॥ मस्तके पट्टवस्नन्तु नक्तत्रं स्याद्यदि स्थितम् ॥ २२ ॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥

## एकषष्टितमोऽष्यायः

#### हरिरुवाच

सप्तमोपचयाद्यस्यश्चन्द्रः सर्वत्र शोभनः। शुक्कपक्षे द्वितीयस्तु पञ्चमो नवमस्तथा।। संपूज्यमानो लोकैस्तु गुरुवद्दश्यते शशी ॥ १॥

चन्द्रस्य द्वादशावस्था भवन्ति शृणु ता अपि । त्रिषु त्रिषु च ऋक्षेपु अश्विन्यादि वदाम्यहम् ॥२॥ प्रवासस्यं पुनर्नष्टं मृतावस्यं जयावहम् । हास्यावस्यं क्रीडावस्यं प्रमोदावस्यमेव च ॥३॥ विषादावस्थमोगस्ये ज्वरावस्थं व्यवस्थितम् । कम्पावस्थं स्वस्थावस्यं द्वादशावस्थमं भवेत् ॥४॥ प्रवासोहानिर्मृत्युश्चजयो हासो रतिः सुखम् । शोको भोगो ज्वरः कम्पः सुस्थावस्था कमात् फलम्॥ जन्मस्थः कुरुते तुष्टि द्वितीये नास्ति निर्नृतिः । तृतीये राजसम्मानं चतुर्थे कलहागमः ॥ ६ ॥ प्रभमेन मृगाङ्केण स्त्रीलाभो वै तथा भवेत् । धनधान्यागमः षष्टे रतिः पूजा च सप्तमे ॥ अष्टमे प्राणसन्देहो नवमे कोषसञ्चयः ॥ ७॥

दशमे कार्य्यनिष्पत्तिर्प्युवमेकादशे जयः। द्वादशेन शशाङ्केन मृत्युरेव न संशयः॥ ८॥ कृत्तिकादौ च पूर्वेण सप्तर्काणि च वै ब्रजेत्। मघादौ दिवणे गच्छेदनुराधादि पश्चिमे ॥ ६॥

प्रशस्ता चोत्तरे यात्रा धनिष्ठादि च सप्तसु ॥१०॥

अश्विनी रेवती चित्रा धनिष्ठा समलङ्कृतौ । मृगाश्विचित्रापुष्याश्च मूला इस्ता ग्रुभाः सदा ॥ कन्याप्रदाने यात्रायां प्रतिष्ठादिषु कर्मसु ॥ ११ ॥

शुकचन्द्रौ जन्मस्थौ शुभदौ च द्वितीयके । शशिजशुक्रजीवाश्च राशौ चाथ तृतीयके ॥ १२ ॥ भौममन्दशशाङ्कार्का बुधः श्रेष्ठश्चतुर्थके । शुक्रजीवौ पञ्चमौ च चन्द्रकेतुसमाहितौ ॥ १२ ॥ मन्दाकौ च कुजः षष्ठे गुरुचन्द्रौ च सप्तमे । ज्ञश्चकावष्टमे श्रेष्ठौ नवमस्थो गुरुः शुभः ॥ १४ ॥ अर्कार्किचन्द्रादशम एकादशेऽखिला प्रहाः। बुधोऽथ द्वादशे चैव भार्गवः सुखदो भवेत् ॥१५॥ सिहेन मकरः श्रेष्ठः कन्यया मेष उत्तमः । तुलया स मीनस्तु कुम्भेन सह कर्कटः ॥ १६ ॥

धनुषा वृषभः श्रेष्ठो मिथुनेन च वृश्चिकः । एतत्षडष्टकं प्रीत्यै मवत्येव न संश्चयः ॥ १७ ॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे एकषष्टितमोऽघ्यायः ॥६१॥

### द्विषष्टितमोऽष्यायः

#### हरिहवाच

उदयातु समारम्य राशौ भानुः स्थितो हर । स्वराक्ष्याद्यैर्वेजेदह्नि षड्भिः षड्भिस्तथा निशाम् ॥ १ ॥

मीने मेषे च पञ्च स्युश्चतस्रो वृषकुम्भयोः । मकरे मिथुने तिस्तः पञ्च चापे च कर्कटे ॥ २ ॥ सिंहे च वृश्चिके षट् च सप्त कन्यातुले तथा । एता लग्नप्रमाणेन घटिकाः परिकीर्तिताः ॥ ३ ॥ रसपूर्वावसानेषु रसाब्धिष्वरिसागराः । लङ्कोदया हि तद्वत्तु तु लग्ना मेषादयोऽयवा ॥ ४ ॥ मेषलमे भवेद् वन्ध्या वृषे भवित कामिनी । मिथुने सुभगा कन्या वेश्या भवित कर्कटे ॥ ५ ॥ सिंहे चैवाल्पपुत्रा च कन्यायां रूपसंयुता । तुलायां रूपमैश्चर्यं वृश्चिके कर्कशा भवेत् ॥ ६ ॥ सौभाग्यं घनुषि स्याच मकरे नीचगामिनी । कुम्मे चैवाल्पपुत्रा स्यान्मीने वैराग्यसंयुता ॥ ७ ॥ द्वलाकर्कटको मेषो मकरश्चेव राशयः । चग्कार्य्याणि कुर्याच स्थिरकार्याणि चैव हि ॥ ८॥ पञ्चाननो वृषः कुम्मो वृश्चिकः स्युः स्थिराणि हि । कन्या धनुश्च मीनश्च मिथुनं दिस्वभावतः ॥ ६॥ द्विस्वभावानि कर्माणि कुर्यादेषु विचक्षणः। यात्रा चरेण कर्त्तव्या प्रवेष्टव्यं स्थिरेण दु ॥

देवस्थापनवैवाह्यं द्विस्वभावेन कारयेत् ॥१०॥

प्रतिपचाथ षष्ठी च नन्दा चैकादशी स्मृता । द्वितीया सप्तमी भद्रा द्वादशी वृषभध्वज ॥११॥ जयाष्टमी तृतीया च स्मृता रद्र त्रयोदशी । चतुर्थी नवमी रिक्ता सा वर्ज्याऽय चतुर्दशी ॥ पञ्चमी दशमी पूर्णा पूर्णिमा च शुभाः स्मृताः ॥१२॥

चरः सौम्यो गुरुः क्षिप्रो मृदुः शुको रिवध्रुं वः । शनिश्च दारुणो ज्ञेयो भौम उप्रः शशी समः ॥१३॥ चरिक्षप्रैः प्रयातव्यं प्रवेष्टव्यं मृदुध्रुवैः । दारुणोग्रेश्च योद्धव्यं क्षत्रियैर्जयकाङ्क्षिभिः ॥ नृपाभिषेकोऽभिकार्यञ्च सोमवारे प्रशस्यते ॥१४॥

सोमे तुले प्रमाणञ्च कुर्य्याचैव गृहादिकम् । सैनापत्यं शौर्य्ययुद्धं शस्त्राम्यासः कुजे स्मृतः ॥ सिद्धिकार्य्यञ्च मन्त्रश्च यात्रा चैव बुषे स्मृता । पठनं देवपूजा च वस्त्राद्यामरखं गुरौ ॥१६॥ कन्यादानं गजारोहः शुक्रे स्यात्समयः स्त्रियाः। स्थाप्यं गृहप्रवेशश्च गजबन्धः शनौ शुभः ॥१७॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे आचारखण्डे द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥६२॥

## त्रिषष्टितमोऽ**ष्यायः** हरिरुवाच

नरस्त्रीलक्क्यां वक्ष्ये संक्षेपाच्छणु शङ्कर । अस्वेदिनौ मृदुतलौ कमलोदरसन्निमौ ॥ १ ॥ श्चिष्टाङ्गुली ताम्रनस्त्री सुगुल्फी शिरयोज्भितौ । कूमोन्नतौ च चरणौ स्यातां तृपवरस्य हि ॥ २ ॥ विरूद्धापाएडरनसौ वक्त्रञ्जैव शिरोन्नतम् । सूर्पाकारौ च चरणौ संग्रुकौ चरणाङ्गली ॥ दुःखदारिद्रयदौ स्यातां नात्र कार्य्या विचारणा ॥ ३ ॥

अल्परोमयुता श्रेष्ठा जङ्घा इस्तिकरोपमा। रोमैकैकं कृपके स्याद्भृपानान्तु महात्मनाम् ॥ ४॥ हे हे रोमे पण्डितानां श्रोत्रियाणां तथैय च । रोमत्रयं दरिद्राणां रोगी निर्मोसजानुकः ॥ ५ ॥ अल्पलिङ्गे च धनवान् स्याच पुत्रादिवर्जितः। स्थ्ललिङ्गोदरिद्रःस्याद्दुःस्येकवृषणोभवेत् ॥६॥ विषमं स्त्रीचञ्चलो वै तृपः स्वाद्यणो समे । प्रलम्बत्रूपणोऽल्पायुर्निर्द्रव्यः क्रमणिभवेत ॥

पाण्डरैर्मिलिनैश्चैव मणिमिश्च सुखी नरः॥ ७ ॥

निःस्यस्य शब्दमूत्राः स्युर्नृपा निःशब्दधारयः । भोगाढ्याः समजठरानिःस्वाः स्युर्घटसन्निभाः ॥ सर्पोदरा दरिद्राः स्यू रेखाभिश्चायुरुच्यते । ललाटे यस्य दृश्यन्ते तिस्रो रेखाः समाहिताः ॥ मुर्खा पुत्रसमायुक्तः स पष्टि जीवते नरः॥ ९॥

चत्वारिंशच वर्षाणि द्विरेखादर्शनान्नरः । विशत्यब्दमेकरेखा आकर्णान्ता गतायुषः ॥ आकर्णान्तरिता रेखाहितस्रश्च स्युः शतायुषः ॥१०॥

सतत्यायुर्द्विरेखा तु पध्यायुस्तिसृभिर्मवेत् । व्यक्ताव्यक्ताभीरेखाभिर्विंशत्यायुर्भवेत्ररः ॥११॥ चःवारिशच वर्पाणि हीनरेलस्तु जीवति । मिन्नामिश्चैव रेलामिरपमृत्युर्नरस्य हि ॥१२॥ त्रिशूलं पर्टिशं वापि ललाटे यस्य हश्यते । धनपुत्रसमायुक्तः स जीवेच्छरदः शतम् ॥१३॥ तर्जन्या मध्यमाङ्गुल्या आयुरेखा तु मध्यतः । संप्राप्ता या भवेद्रुद्र स जीवेच्छुरदः शतम्॥१४॥ प्रथमा ज्ञानरेखा तु हाङ्गुष्ठादनुवर्त्तते। मध्यमा मूलगा रेखा आयूरेखा अतःगरम् ॥१५॥ कनिष्ठायां समाश्रित्य आयुरेखा समाविशेत् । अन्छित्रा वा विभक्ता वा स जीवेच्छुरदः शतम् ॥ यस्य पाणितलेरेखा आयुस्तस्य प्रकाशयेत् । शतवर्षाणि जीवेच भोगी रुद्र न संशयः ॥१७॥ किनिधिकां समाश्रित्य मध्यमायामुपागता । षष्टिवर्षायुषं कुर्य्यादायूरेखा तु मानवः ॥१८॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥

## चतुःषष्टितमोऽध्यायः हरिरुवाच

यस्यास्तु कुश्चिताः केशा मुखञ्च परिमण्डलम् । नामिश्च दिल्लणावर्ता सा कन्या कुलवर्दिनी ॥१॥ या च काञ्चनवर्णामा रक्तहरतसरोवहा । सहसाणान्तु नारीणां भवेत्सापि पतिव्रता ॥२॥ वक्षा च या कन्या मण्डलाक्षी च या भवेत् । भर्ता च म्रियते तस्या नियतं दुःखमागिनी ॥ पूर्ण नन्द्रमुखी कन्या वालसूर्यसमप्रमा । विशालनेत्रा विम्बोष्ठी सा कन्या लभते सुखम् ॥ रस्वाभिर्यहुभिः क्षेत्रं स्वस्पाभिर्यनहीनता । रक्ताभिः सुखमाप्नीति कृष्णाभिः प्रेष्यतां वजेत् ॥ कार्य्याप मन्त्रीपत्ती स्थात्सवी स्थात्सवरगोषु च । स्नेहेषु भार्य्या माता स्थाद्वेशया च श्यमे श्रुमा ॥ अङ्कृशं मण्डलं चक्रं यस्याः पाणितले भवेत् । पुत्रं प्रस्थते नारी नरेन्द्रं लभते पतिम् ॥७॥ यस्थास्तु रोमशौ पार्श्वौरोमशौ च पयोधरौ । उन्नतौ चाधरोष्ठौ च लिप्पं मारयते पतिम् ॥८॥ यस्थाः पाणितले रेखा पाकारं तोरणं भवेत् । अपि दासकुले जाता राज्ञीत्वमुपगच्छति ॥१॥ यस्थाः अनामिकाङ्गष्टौ पृथिव्यां नैव तिष्ठतः । पति मारयते चिप्पं स्वेच्छाचारेण वर्त्तते ॥१०॥ यस्था अनामिकाङ्गष्टौ पृथिव्यां नैव तिष्ठतः । पति मारयते चिप्पं स्वेच्छाचारेण वर्त्तते ॥१२॥ वस्था ममनमामेण भूमिकस्यः प्रजायते । पति मारयते छिप्पं स्वेच्छाचारेण वर्त्तते ॥१२॥ वद्धाःसंहेन सोमाग्यं दन्तसनेहेन भोजनम् । त्वचः स्नेहेन श्रय्याञ्च पादस्नेहेन वाहनम् ॥१३॥ विश्वातती ताम्रनयी नार्थाश्च चरणो श्रुमौ । मत्स्याङ्कशाब्जचिह्नौ च चक्रलाङ्गललक्षितौ ॥

अस्वेदिनौ मृदुतलौ प्रशस्तौ चरणौ स्त्रियाः ॥१४॥ अस्व पञ्चोवरोमे च ऊरु इस्तिकरोपमौ । अश्वत्थपत्रसहरां ्त्रिपुलं गुह्ममुत्तमम् ॥१५॥ सामः प्रशस्ता गर्माग दक्षिणावर्त्तिका ग्रुमा । अरोमा त्रिवलीमार्थ्या हुत्स्तनौ रोमवर्जितौ ॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे चतुःपष्टितमोऽध्यायः ॥६४॥

### श्रीगरुड़महापुराग्यम्। अ० ६५

### पश्चषष्टितमोऽष्यायः

#### हरिखवाच

समुद्रोक्तं प्रवस्थामि नरस्त्रीलक्षणं ग्रुभम् । येन विज्ञातमात्रेण अतीतानागताश्रमाः ॥ १ ॥ अस्वेदिनौ मृदुतलौ कमलोदरसन्निभौ । श्रिष्टाङ्गली ताम्रनस्तौ पादावुष्णौ शिरोज्भितौ ॥ कूमोन्नतौ गृदुगुल्फौ सुपाष्णौ नृपतेः स्मृतौ ॥ २ ॥

शूर्पाकारी विरुक्षी च वकी पादी शिरालकी। संशुष्की पाण्डरनखी निःस्वस्य विरलाङ्गुली ॥३॥ मार्गायोत्कटकी पादी कषायसहशी तथा। विच्छिदी चैव वंशस्य ब्रह्मही शङ्कुसिन्नी ॥४॥ युगस्यायतने तुल्या जङ्घा विरलरोमिका। मृदुरोमा समा जङ्घा तथा करिकरप्रभा॥ अरवो जानवस्तुल्या नृपस्योपचिताः समृताः॥ ५॥

निःस्वस्य शृगालजङ्घा रोमैकैकञ्च क्पके । तृपाणां श्रोत्रियाणाञ्च द्वे द्वे श्रिये च धीमताम् ।। व्याद्यैनिःस्वा मानवाः स्युदुःखभाजश्च निन्दिताः ॥ ६ ॥

केशाश्चेव कुञ्चिताश्च प्रवासे म्रियते नरः। निर्मांसजानुः सौभाग्यमल्पैर्निम्नेरतः स्त्रियाः।। विकटैश्च दरिद्राः स्युः समासै राज्यमेव च ॥ ७ ॥

महद्भिरायुराख्यातं ह्यल्पलिङ्को धनी नरः । अपत्यरिहतश्चेव स्थूलिङ्को धनोजिमतः ॥ ८ ॥

मेद्रे वामनते चैव सुतार्थरिहतो भवेत् । वक्रेऽन्यथा पुत्रवान्स्याहारिद्रयं विनते त्वधः ॥

अल्पे तु तनयो लिङ्को शिरालेऽथ सुखी नरः । स्थूलप्रनिथयुते लिङ्को भवेत्पुत्रादिसंयुतः ॥१०॥
कोषगृद्धे नृपो दीर्धेभुँश्चे धनवर्जितः । बलवान्युद्धश्चीलश्च लघुशेफः स एव च ॥११॥
दुर्बलस्त्वेकवृषणो विषमाभ्याञ्चलित्यः । समाभ्यां क्षितिपः प्रोक्तः प्रलम्बेन शतान्दवान् ॥

फर्वं द्वाभ्यां बहुष्वायू स्त्वैर्मणिभिरिश्वरः । पाण्डरैर्मणिभिर्निःस्वा मलिनैः सुखमागिनः ॥१३॥

स्थावन्तिःशब्दमूत्राः स्युद्दिद्वश्चमानवाः । एकद्वित्रचतुः पञ्चषड्भिर्घाराभिरेव च ॥१४॥

दक्षिणावर्त्तचिलतमूत्राभिश्च नृपाः स्मृताः । विकीर्णमूत्रा निःस्वाश्चप्रधानसुखदायिकाः ॥१४॥

एकधारश्च वनिताः क्षिग्धैर्मणिभिरुत्रतेः । समैः स्त्रीरत्वधिनमे मध्ये निम्नैश्च कन्यकाः ॥१६॥

युत्राः शुक्ते मत्स्यगन्धे तत्र शुक्ते च कन्यकाः । महाभोगी मांसगन्धे यज्वा स्थान्मदगन्धिन ॥१८॥

दिद्रिः त्वारगन्धे च दीर्घायुः शीवमैथुनी । अशीव्रमैथुन्यल्पायुः स्थूलस्फिक्सयाद्धनोजिमतः १९॥

मांसलस्फिक्सुखी स्याचिहस्फग्भूपतिः स्मृतः । भवेत्सिहकटी राजा निःस्वः किषकितः १९॥

सर्पोद्रा दिद्वाः स्युः पिठरैश्च घटैः समाः । धनिनो विपुलैः पाश्वेनिःस्वा रक्तेश्च निमृगैः २१॥

समकचाश्च भोगाढ्या निम्नकक्षा धनोज्झिताः। नृपाश्चोन्नतकक्षाः स्युर्जिह्मा विषमकक्षकाः ॥२२॥ मत्स्योदरा बहुधना नाभिभिः सुखिनः स्मृताः। विस्तीर्णाभिर्बहुलाभिर्निम्नाभिः क्लेशभागिनः २३॥ बिलमध्यगतो नाभिः शूलबाधां करोति हि । वामावर्त्तश्च साध्यं वै मेधां दक्षिणतस्तथा ॥२४॥ पार्श्वायता चिरायुः स्याद्भूपरिष्ठाद्धनेश्वरः। अधो गवाढयं कुर्य्याच नृपत्वं पद्मकर्णिका ॥२५॥ एकविलः शतायुः स्याच्छ्नीभोगी द्विबिलः स्मृतः। त्रिबिलः इमाप आचार्य्यं ऋजुभिर्वेलिभिः सुखी॥ अगम्यागामी जिह्मबिलः भूगः पार्श्वेंस्च मांसत्तैः॥ २६॥

मृदुभिः सुसमैश्चैव दक्षिणावर्त्तरोमभिः । विपरीतैः परप्रेष्या निर्द्रव्याः सुखवर्षिताः ॥२०॥ अनुद्धतैश्चकैश्च मवन्ति सुभगा नराः । निर्धना विषमैदीं द्वैः पीतोपचितकैर्नरैः ॥२८॥ समोन्नतत्र्व हृदयमकम्पं मांसलं पृथु । तृपाणामधमानाञ्च खररोमशिरालकम् ॥२९॥ अर्थवान्समवक्षाः स्यात्पीनैर्वक्षोभिरूर्जितः । वत्तोभिर्विषमैर्निस्वाः शस्त्रेण निर्धनास्तथा ॥३०॥ विपमैर्जत्रुभिर्निस्वा अस्थिनद्धैश्च मानवाः । उन्नतैभोगिनो निम्नैर्निःस्वाःपीनैर्घनान्विताः ३१॥ विःस्वश्चिपटकग्रठःस्याच्छिराशुष्कगलः सुखी । शूरः स्यान्महिषप्रीवः शास्त्रान्तो मृगकण्ठकः ॥ कम्बुपीवश्च तृपतिर्लभ्वकण्ठोऽतिभक्षकः । अरोमशाभुमपृष्ठं शुभञ्चाशुभमन्यथा ॥३३॥ कक्षाऽश्वत्यदला श्रेष्टा सुगनिवर्मृगरोभिका । अन्यथात्वर्थहीनानां दारिद्रयस्य च कारणम् ॥३४॥ समासौ चैव भुग्नाल्पौ स्थिष्टौ च विपुलौ शुभौ । आजानुलभ्वितौ बाहू वृत्तौ पीनौ नृपेश्वरे ॥

निःस्वानां रोमशौ हस्वौ श्रेष्ठौ करिकरप्रभौ ॥ ३५ ॥

हस्ताङ्गुलय एव स्युर्वायुद्वारिनभाः शुभाः । मेधाविनाञ्च सूद्धमाः स्युर्भृत्यानां चिपिटाः स्मृताः ॥
स्यूलाङ्गुर्लाभिर्निःस्वाः स्युर्नताः स्युः सुकृशैस्तदा ॥ ३६ ॥

किपितुल्यकरा निःस्वा व्याव्रतुल्यकरैर्वलम् । पितृवित्तविनाशस्य निम्नात्करतलालराः ॥३०॥ मिणवन्धैर्निगृद्धैस्य सुक्ष्रिष्टेः ग्रुभगन्धिभः । तृषा हीनाः करच्छेदैः सशब्दैर्धनवर्जिताः ॥३८॥ संवृत्तंस्यैय निम्नेश्च धनिनः परिकीर्त्तिताः । प्रोत्तानकरदातारो विपमैर्विपमा नराः ॥३९॥ करैः करतलैस्यैव लाक्षाभैरीस्वरस्तनैः । परदाररताः पीतै रूत्तैर्निःस्वा नरा मताः ॥४०॥ तुषतुल्यनम्याः क्लीवाः कुटिलेः स्फुटितेर्नराः । निःस्वाश्च कुनस्वस्तद्वद्विवर्णेः परतर्ककाः ॥४९॥ ताम्रेर्भूग धनाद्यास्य अङ्गुष्टैः सयवैस्तथा । अङ्गुष्टमूलजैः पुत्री स्यादीर्घाङ्गुलिपर्वकः ॥४२॥ दीर्घायुः सुभगस्यैव निर्धनो विरलाङ्गुलिः । धनाङ्गुलिश्च सधनस्तिस्रो रेखास्य यस्य वै ॥

नृपतेः करतलगा मणिवन्धात्समुत्थिताः ॥ ४३ ॥ युगमीनाङ्कितनरो भवेत्सत्रप्रदो नरः । वज्राकाराश्च धनिनां मत्स्यपुच्छनिभा बुधे ॥४४॥ शक्कातपत्रशिविकागजपद्मोपमा नृषे । कुम्भाङ्कश्चपताकाभा मृणालाभा ।नधीश्वर ॥४५॥ दामाभाश्च गवाढ्यानां स्वस्तिकाभा नृषेश्वरे । चक्रासितोमरधनुर्दन्ताभा नृपतेः करे ॥४६॥ उद्खलाभा यज्ञाढ्या वेदीभाच्चाग्रिहोत्रिणि । वापीदेवकुल्याभाश्च त्रिकोणाभाश्च धार्मिके ४०॥ अङ्गुष्ठमूलगा रेखाः पुत्राश्च सुखदायकाः । प्रदेशिनीगता रेखा कनिष्ठामूलगामिनी ॥ शतायुषञ्च कुकते छिन्नया तरते भयम् ॥ ४८॥

निःस्वाद्यवहुरेखाः स्युर्निर्द्रव्याश्चिबुकैः कृशैः । मांसलैश्च धनोपेता आरक्तरधरैर्नृपाः ॥४९॥ विम्बोगमैश्च रफुटितैरो छैरू बैश्च खण्डितैः । विषमैर्धनहीनाश्चदन्ताः रिनग्धाधनाः ग्रुमाः ॥५०॥ तीक्ष्णा दन्ताः समाश्रेष्ठा जिह्वा रक्तासमाः ग्रुमाः । श्रुक्ष्णा दीर्घाच विज्ञेया तालुः खेतो धनक्षये ॥ कृष्णा च पष्पा वक्त्रं समं सौम्यञ्च संवतम् । भूपानाममलं श्रुक्ष्णं विपरीतञ्च दुःखिनाम् ॥५२॥ महादुःखं दुर्भगाणां स्त्रीमुखं पुत्रमाप्नुयात् । आढ्यानां वर्त्तुलं वक्त्रं निर्द्रव्याणाञ्चदीर्घकम् ॥५३॥ भीरुवक्त्रः पापकर्मा धूर्त्तानाञ्चतुरस्रकम् । निम्नं वक्तमपुत्राणां कृपणानाञ्च हस्वकम् ॥५४॥ सम्पूर्णं भोगिनां कान्तं दमश्रु स्निग्धं ग्रुभं मृदु । संहतञ्चास्फुटिताग्रं रक्तदमश्रुश्च चौरकः ॥ रक्ताहपपरुष्रमश्रुः कर्णाः स्युः पापमृत्यवः ॥ ५५॥

निर्मासिश्चिपिटैभोंगाः कृपणा हस्वकर्णकाः । शक्कुकर्णाश्च राजानो रोमकर्णा गतायुषः ॥५६॥ वहत्कर्णाश्च धनिनो राजानः परिकीर्त्तिताः । कर्णः स्निग्धेरनद्धेश्च व्यालम्बैमीसलैर्नृपाः ॥५७॥ भोगीवै निम्नगण्डः स्यान्मन्त्री सम्पूर्णगण्डकः । शुक्रनासः सुखी स्याच शुष्कनासोऽतिजीवनः ॥ खिन्नाग्रक्त्रप्तान्त्रयः स्याद्धान्मगमने रतः । दीर्घनासे च सौभाग्यं चौरश्चाकुञ्चितेन्द्रियः ५६॥ मृत्युश्चिपिटनासः स्याद्धीनभाग्यवतां भवेत् । स्वल्पच्छिद्रा सुपुटा च अवका च नृपेश्वरे ॥६०॥ कृरे दक्षिणवका स्याद्धिलनाञ्च क्षुतं सकृत् । स्याद्धिनिष्पिण्डतं ह्लादी सानुनादञ्च जीवकृत्॥ कृते दक्षिणवका स्याद्धिलनाञ्च क्षुतं सकृत् । स्याद्धिनिष्पिण्डतं ह्लादी सानुनादञ्च जीवकृत्॥ कृतः पद्मपत्राभेलोंचनैः सुखभागिनः । मार्जारलोचनैः पाप्मा दुरात्मा मधुपिङ्गलैः ॥६२॥ कृराः केकरनेत्राश्च हरिताचाः सकल्मषाः । जिह्नेश्च लोचनैः शूराः सेनान्योगजलोचनाः ॥६३॥ गम्भीराचा ईश्वराः स्युर्मन्त्रणः स्थूलचत्नुषः । नीलोत्पलाक्षा विद्वांसः सौभाग्यं श्यामचक्षुपाम् ॥ स्यात्कृष्णतारकाचाणामक्ष्णामुत्याटनं किल । मण्डलाक्षाश्चपापाः स्युर्निःस्वाःस्युर्दीनलोचनाः ॥ स्यात्कृष्णतारकाचाणामक्ष्णामुत्याटनं किल । मण्डलाक्षाश्चपापाः स्युर्निःस्वाःस्युर्दीनलोचनाः ॥

त्वक् स्निग्धा विपुला भोगा अल्पायुर्नाभिरुन्नता ॥६५॥६६॥

विशालोन्नताः सुखिनो दरिद्रा विषमभुवः। धनी दीर्घासंसक्तभूर्वालेन्दून्नतसुभुवः ॥६०॥ आढ्योनिःस्वश्च खर्डभुर्मेध्ये च विनतभुवः। स्त्रीष्वगम्यास्वासक्ताः स्युः सुतार्ये परिवर्जिताः। अज्ञतैर्विपुलैः शङ्केलं लाटैर्विषमैस्तथा। निर्धना धनवन्तश्च अर्द्धेन्दुसहरौर्नराः॥६९॥ ।

आचार्याः शुक्तिविशालैः शिरालैःपापकारिणः। ऊन्नताभिः शिराभिश्च स्वस्तिकाभिर्धनेश्वराः ॥ निम्नेर्ललाटैबंधार्हाः क्रूरकर्मरतास्तथा। संवृतैश्च ललाटैश्च कृपणा उन्नतैर्नृपाः ॥७१॥ अनश्रुक्तिण्यदितमदीनमशुभं तृणाम्। प्रचुरस्वेदिनं रूचं दितञ्च सुलावहम् ॥७२॥ अकम्पं हसितं श्रेष्ठं निमीलितमघावहम्। असकृद्धसितं दुष्टं सोन्मादस्य ह्यनेकघा ॥७३॥ ललाटोपसतास्तिस्रो रेलाः स्युः शतवर्षिणाम्। तृपत्वं स्याचतस्रिभरायुः पञ्चनवत्यथ ॥७४॥ अरेखेनायुर्नवितिर्विच्छन्नाभिश्च पुंश्चलाः। केशान्तोपगताभिश्च अशीत्यायुर्नरो भवेत् ॥७५॥ पञ्चभिः सप्तिभः पड्भिः पञ्चाशद्वहुभिस्तथा। चत्वारिशच्च रक्ताभिस्त्रिशद्भूलग्नगामिभिः॥ विश्वतिर्वामवकाभिरायुः क्षुद्राभिरत्यकम् ॥७६॥

छत्राकारैः शिरोभिस्तु नृपः शिवमयो धनी । चिपिटैश्च पितुर्मृत्युर्धनाद्धाः परिमएडलैः ॥ धृटमूर्द्धां पापरुचिर्धनाद्धैः परिवर्णितः ॥ ७७ ॥

कृष्णेराकुञ्चितैः केशैः ।स्नग्धेरेकैकसम्भवैः । अभिन्नाग्रेश्च मृदुमिर्न चातिबहुमिर्नृपाः ॥७०॥ बहुम्लैश्च विषमैः स्थूलाग्रैः कपिलैस्तथा । निम्नैश्चैवातिकुटिलैर्घनैरिसतमूर्द्धजैः ॥७९॥ यद्यद्गात्रं महारू द्वं शिरालं मांसवर्जितम् । तत्तत्स्यादशुमं सर्वं श्रमं सर्वं ततोऽन्यथा ॥८०॥ विपुलस्त्रिषु गम्भीरो दीर्घः सूक्ष्मश्च पञ्चसु । षडुन्नतश्चतुर्ह्स्वो रक्तः सप्तः समो नृपः ॥८१॥ नाभिः स्वरश्च बुद्धिश्च त्रयं गम्भीरमीरितम् । पुंसः स्यादितिवस्तीर्थं ललाटं वदनमुरः ॥८२॥ चश्चःकश्चदन्तनासाः षट्स्युर्मुखकृकाटिकाः । उन्नतानि च हस्वानि जङ्घाः ग्रीवा च लिङ्गकम् ॥ पृष्ठञ्चत्वारि रक्तानि करताल्वधरा नखाः । नेत्रान्तपादिजिह्वौष्ठाः पञ्च सूक्ष्माणि सन्ति वै ॥८४॥ दशनाङ्गिलपर्वाणि नखकेशत्वचः श्रुभाः । दीर्घाः स्तनान्तरं बाहुदन्तलोचननासिकाः ॥८५॥ नराणां लक्षणं प्रोक्तं वदामि स्त्रीषु लक्षणम् । राइयाः स्निग्धौ समौ पादौ तलौताग्चौ नखौतथा॥

श्चिष्टाङ्गुली चोन्नताग्रौ तां प्राप्य नृपतिर्भवेत् ॥८६॥

निगूढ़गुरूफोपचितौ पद्मकान्तितलौ ग्रुभौ । अस्वेदिनौ मृदुतलौ मत्स्याङ्कुग्रध्वजाञ्चितौ ॥ वज्राब्जहलचिह्नौ च राज्ञ्याः पादौ ततोऽन्यथा ॥८७॥

जङ्घे च रोमरिहते सुद्वत्ते विशिरे शुमे । अनुल्बणं सिन्धदेशं समं जानुद्वयं शुमम् ॥८८॥ ऊरू करिकराकारावरोमौ च समौ शुमो । अश्वत्थपत्रसद्दशं विपुलं गुह्ममुत्तमम् ॥८९॥ भोणील्लाटकं स्त्रीणां उरः कूर्मोन्नतं शुमम् । गूढ़ो मणिश्च शुभदो नितम्बश्च गुदः शुमः ॥९०॥ विस्तीर्शा मांसोपचिता गम्भीरा विपुला शुभा । नाभिः प्रदक्षिणावर्त्तां मध्यं त्रिबल्शिशोभितम् ॥ अरोमशौ स्तनौ पीनौ धनावविषमौ शुभौ । कठिना रोमशा शस्ता मृदुग्रीवा च कम्बुभा ९२॥

आरकावधरी श्रेष्ठी मांसलं वर्त्तुं लं मुखम् । कुन्दपुष्पसमा दन्ता भाषितं कोकिलासमम् ॥६३॥ दाक्षिण्ययुक्तमश्चटं हंसशब्दसुखावहम् । नासा समा समपुटा स्त्रीणान्तु रुचिरा ग्रुभा ॥९४॥ नीलोत्पलनिमं चत्तुर्नासल्ग्नं ग्रुभावहम् । न पृथ् बालेन्दुनिमे भ्रुवौ चाथ ललाटकम् ॥ ग्रुभमर्द्धेन्दुसंस्थानमतुङ्गं स्यादलोमकम् ॥६५॥

अमांसलं कर्णायुग्मं समं मृदु समाहितम् । स्निग्धनीलाश्च मृद्वो मृर्द्धनाः कुञ्चिताः ग्रुभाः ॥ स्त्रीणां समं शिरः श्रेष्ठं पादे पाणितलेऽथवा । वाजिकुञ्जरश्रीवृक्षयूपेपुयवतोमरेः ॥ १८७॥ ध्वजचामरमालाभिः शैलकुराडलवेदिभिः । शङ्कातपत्रपद्मेश्च मत्स्यस्वस्तिकसद्रथैः ॥ लक्षणैरङ्कशाद्येश्च स्त्रियः स्यू राजवल्लभाः ॥ १८८॥

निगूढ़मणिबन्धौ च पद्मगभोंपमौ करौ। न निम्नं नोन्नतं स्त्रीणां भवेत्करतलं ग्रुमम्॥ रेखान्वितां त्वविधवां कुर्यात्संभोगिनीं स्त्रियम् ॥६६॥

रेखा या मणिबन्धोत्था गता मध्याङ्गुलीकरे । गता पाणितले या च योर्ध्वपादतले स्थिता ॥ स्त्रीणां पुंसां तथा सा स्याद्राज्याय च सुखाय च ॥१००॥

किनिष्ठिकामूलभवा रेखा कुर्याच्छतायुषम् । प्रदेशिनीमध्यमाभ्यामन्तरालगता सती ॥१०१॥ ऊना ऊनायुषं कुर्याद्रेखा चाङ्गुष्टमूलगा । बृहत्यः पुत्रास्ताः चीणाः प्रमदाः परिकीर्तिताः ॥ स्वल्पायुषो बहुच्छिन्ना दीर्घाच्छिन्ना महायुषः । शुभन्तु लक्षणं स्त्रीणां प्रोक्तन्त्वशुभमन्यथा ॥ किनिष्ठिकाऽनामिका वा यस्या न स्पृशते महीम् । अङ्गुष्टं वा गतातीत्य तर्जनी कुलटा च सा ॥ अध्वै द्वाभ्यां पिष्डितकाभ्यां जङ्घे चातिशिरालके। रोमशे चातिमांसे च कुम्भाकारं तथोदरम् ॥ वामावर्तं निम्नमल्यं दुःखितानाञ्च गुह्मकम् ॥१०५॥

भीवया हस्वया निःस्वा दीर्घया च कुलक्षयः । पृथुलया प्रचण्डाश्च स्त्रियः स्युनीत्र संशयः १०६॥ केकरे पिङ्गले नेत्रे श्यामे लोलेक्षणाऽसती । स्मिते कूपं गण्डयोश्च सा श्रुवं व्यभिचारिणी ॥ प्रलम्बिनी ललाटे तु देवरं हन्ति चाङ्गना । उदरे श्वग्रुरं हन्ति पितं हन्ति स्पिचोर्द्धयोः १०८॥ या तु रोमोत्तरीष्टी स्थान्न ग्रुभा भर्त्तु रेव हि । स्तनौ सरोमावशुभौ कर्णों च विषमौ तथा ॥ कराला दिषमा दन्ताः क्लेशाय च भवन्ति ते । चौर्य्याय कृष्णमांसाश्च दीर्घा भर्त्तु श्च मृत्यवे ॥ कव्यादरूपैईस्तैश्च वृककाकादिसिन्नभैः । शिरालैर्विषमैः ग्रुक्कैर्वित्तहीना भवन्ति हि ॥ समुन्नतोत्तरौष्टी या कलहै रूक्षभाषिणी ॥१११॥

स्त्रीषु दोषा विरूपासु यत्राकारो गुणास्ततः । नरस्त्रीलचणं प्रोक्तं वच्ये तु ज्ञानदायकम् ११२॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे नरस्त्रीलक्षणं नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः॥ ६५ ॥

#### श्रीगरुइमहापुराणम् । अ० ६६

## षट्षष्टितमोऽध्यायः

### हरिहवाच

निर्णक्षणा शुभा स्याचचकान्वितशिलार्चनात्। आदौ सुदर्शनो मूर्तिर्णक्षमीनारायणः परः ॥ १ ॥ त्रिचकोऽसावच्युतः स्याचतुरुचकरुचतुर्भुजः। वासुदेवश्च प्रद्युम्नस्ततः सङ्कर्पणः स्मृतः ॥ २ ॥ पुरुषोत्तमश्चाष्टमः स्यान्नवव्यूहो दशात्मकः। एकादशोऽनिरुद्धः स्याद्द्वादशोद्वादशात्मकः ॥ अ ॥ अत अर्ध्वमनन्तः स्याचके रेखादिकैः कमात्। सुदर्शना लक्षितारच पूजिताः सर्वकामदाः ॥ ४ ॥ शालग्रामशिला यत्र देवो द्वारवतीभवः। उभयोः सङ्गमो यत्र तत्र सुक्तिर्नं संशयः ॥ ५ ॥ शालग्रामो द्वारका च नैमिषं पुष्करं गया। वाराणसी प्रयागञ्च कुरुक्षेत्रञ्च शुकरम् ॥ ६ ॥ गङ्गा च नर्मदा चैव चन्द्रभागा सरस्वती। पुरुषोत्तमो महाकालस्तीर्थान्येतानि शङ्कर ॥ सर्वपायहराख्येव सुक्तिसुक्तिपदानि वै ॥ ७ ॥

प्रभवो विभवः शुकः प्रमोदोऽथ प्रजापितः । अङ्गिराः श्रीमुखो भावः पूपा धाता तथैव च ।। ८ ॥ ईश्वरो बहुधान्यश्च प्रमाथी विक्रमो विधुः । चित्रमानुः स्वर्भानुश्च दारुणः पार्थिवो व्ययः ॥ ६ ॥ धर्वजित्सर्वधारी च विरोधी विकृतः स्वरः । नन्दनी विजयश्चैव जयो मन्मथदुर्मुखौ ॥ १०॥ हेमलम्बो विलम्बश्च विकारः शर्वरी स्नवः । शुभकृच्छोभनः कोधो विश्वावमुः पराभवः ॥ ११॥ स्वङ्गः कीलकः सौम्यः साधारणिवरोधकृत् । परिधारी प्रमादी च आनन्दी राज्ञसो नलः ॥ १२॥ पिङ्गलः कालसिद्धार्थौ दुर्मतिः सुमतिस्तथा । दुन्दुभी रुधिरोद्गारी रक्ताक्षः कोधनोऽक्षयः ॥ श्रीभनाऽशोभना ज्ञेया नाम्नैवेते हि वत्सराः ॥ १३॥

कालं वक्ष्यामि संसिद्धये रुद्र पञ्चस्वरोद्यात्। राजा साजा उदासा च पीड़ा मृत्युस्तथैव च । अ। ई ऊ ऐ औ स्वराणि च लिखेत्पञ्चामिकोष्ठके । ऊर्ध्वतिर्थंगातै रेखेः षड्विह्नकममागतैः ।। तिथी एकामिकोष्टेषु त्रयो राजाथ साजया । उदासपीड़ामृत्युश्च कुजः सोममुतः कमात् ॥१६॥ गुरुशुकशनैश्वरा रिवचन्द्रौ यथोदितम् । रेवत्यादिशिवान्ताश्च ऋसे च प्रथमा कला ॥१७॥ पञ्च पञ्चान्यत्र मानि चैत्राद्य उदयस्तथा । द्वादशाहो द्विमासेश्च नाम्न आद्यक्षरं तथा ॥१८॥ कलालिङ्गा च या तिष्ठेत् पञ्चमस्तस्य वै मृतिः । कला निथिस्तथा वारो नक्षत्रं मासमेव च ॥ नामोदयस्य पूर्वञ्च तथा भवति नान्यथा ॥ १९॥

ॐ क्षौं शिवाय नमः । ज्ञामाद्यङ्गशिवामीक्षा विषग्रहमते हर्र ।. त्रैलोक्यमोहनं बीजं नृसिंहस्य तु पद्मगम् ॥ २०॥ मृत्युञ्जयो गणो लक्ष्मी रोचनाचैस्तु लेखिता। भूर्जे तु धारिताः कण्ठे बाहौ चेति जयादिदाः॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे ज्योतिःशास्त्रं नाम पटपष्टितमोऽध्यायः ॥६६॥

### सप्तषष्टितमोऽष्यायः

#### सूत खवाच

हरेः श्रुत्वा हरो गौरीं देहस्थं ज्ञानमब्रवीत् ॥ १॥

कुजो वह्नी रिवः पृथ्वी शौरिरापः प्रकीर्त्तितः । वायुसंस्थः स्थितो राहुर्दक्षरन्त्रावभासकः ॥ २ ॥ गुरुः शुक्रस्तथा सौम्यश्चन्द्रश्चेव चतुर्थकः । वामनाड्यान्तु मध्यस्थान् कारयेदात्मनस्तथा ॥३॥ यदा चार इडायुक्तस्तथा कर्म समाचरेत् । स्थानसेवां तथा ध्यानं वाणिज्यं राजदर्शनम् ॥ अन्यानि शुभकर्माणि कारयेत प्रयक्ततः ॥ ४ ॥

दचनाड़ीप्रवाहे तु शनिभौंमश्च सैंहिकः । इनश्चैव तथाप्येव पापानामुद्यो भवेत् ॥ ५ ॥ श्चमाश्चभिववेको हि ज्ञायते तु स्वरोदयात् । देहमध्ये स्थिता नाज्यो बहुरूपाः सुविस्तराः ॥६॥ नाभैरधस्ताद्याः स्कन्द अङ्करास्तत्र निर्मताः । दिसप्ततिसहस्राणि नाभिमध्ये व्यवस्थिताः ॥

चक्रवच्च स्थितास्तास्तु सर्वाः प्राणहराः स्मृताः ॥ ७ ॥ तासां मध्ये त्रयः श्रेष्टा वामद्त्विणमध्यमाः ॥ ८ ॥

वामा सोमात्मिका प्रोक्ता दक्षिणा रिवसिन्नमा । मध्यमा च भवदिमः फलतां कालकिपिणी ॥ वामा ह्यमृतरूपा च जगदाप्यायने स्थिता ॥ ६ ॥

दिच्णा रौद्रभागेन जगच्छोपयते सदा। द्वयोर्वाहे तु मृत्युः स्यात् सर्वकार्य्यविनाशिनी ॥ निर्गमे तु भवेद्वामा प्रवेशे दक्षिणः स्मृता ॥ १०॥

इडाचारे तथा सौम्यं चन्द्रसूर्यगतस्तथा। कारयेत्कूरकमणि प्राणे पिङ्गलसंस्थिते ॥११॥ यात्राया सर्वकार्येषु विपापहरणे इड़ा। भोजने मैथुने युद्धे पिङ्गला सिद्धिदायिका ॥१२॥ उचाटमारणायेषु कर्मस्वतेषु पिङ्गला। मैथुने चैव संग्रामे भोजने सिद्धिदायिका ॥१३॥ शोभनेषु च कार्य्येषु यात्रायां विषकर्मणि। शान्तिमुक्त्यर्थसिद्धये च इड़ा योज्या नराविषेः ॥ द्वाम्याञ्चेय प्रवाहे च कूरसौम्यविवर्जने। विषुवं तं तु जानीयात् संस्मरेत्तु विचक्षणः ॥१५॥ सौम्यादिशुभकार्य्येषु लाभादिजयर्जाविते। गमनागमने चैव वामा सर्वत्र पूजिता ॥१६॥ युद्धादौ भोजने घाते स्त्रीणाञ्चेव तु सङ्गमे। प्रशस्ता दक्षिणा नाड़ी प्रवेशे क्षुद्रकर्मणि ॥१९॥

शुभाशुभानि कार्य्याणि लाभालाभौ जयाजयौ। जीवो जीवायत्प्रच्छेन्न सिध्यति च मध्यमा॥ वामाचारेऽथवा दत्ते प्रत्यये यत्र नागकः ॥ १८॥

तनुस्थः पृच्छते यस्तु तत्र सिद्धिर्न संशयः । वैच्छन्दो वामदेवस्तु यदा वहति चात्मिन ॥
तत्र भागे स्थितः पृच्छेत् सिद्धिर्भवति निष्फला ॥ १९ ॥

वामे वा दक्षिणे वापि यत्र संक्रमते शिवा । घोरे घोराणि कार्य्याणि सौम्ये वै मध्यमानि च ॥ प्रस्थिते भागतो हंसे द्वाभ्यां वै सर्ववाहिनी ॥ २० ॥

तदा मृत्युं विजानीयाद्योगी योगविशारदः । यत्र यत्र स्थितः पृच्छेद्वामदि ज्ञणसंमुखः ॥२१॥ तत्र तत्र समं दिश्याद्वातस्योदयनं सदा । अग्रतो वामिका श्रेष्ठा पृष्ठतो दक्षिणा शुभा ॥ वामेन वामिका प्रोक्ता दक्षिणे दक्षिणा शुभा ॥ २२ ॥

जीवो जीवित जीवेन यच्छून्यं तत् स्वरो भवेत्। यत्किञ्चित्कार्य्यमुदिष्टं जयादिशुभलचणम्२३॥
तत्सर्वं पूर्णनाड्यान्तु जायते निर्विकल्पतः। अन्यनाड्यादिपर्यन्तं पक्षत्रयमुदाद्धतम् ॥२४॥
यावत्षष्ठीन्तु पृच्छायां पूर्णायां प्रथमो जयेत्। रिक्तायान्तु द्वितीयस्तु कथयेत्तदराङ्कितः॥२५॥
वामाचारसमो वायुर्जायते कर्मसिद्धिदः। प्रवृत्ते दक्षिणे मार्गे विषमे विषमाक्षरम्॥२६॥
अन्यत्र वामवादे तु नाम वै विषमाक्षरम्। तदासौ जयमाप्नोति योधः संग्राममध्यतः॥२७॥
दक्षवातप्रवाहे तु यदि नाम समाचरम्। जायते नात्र संदेहो नाङ्गीमध्ये तु लच्चयेत्॥२८॥
पिक्कलान्तर्गते प्राणे शमनीयाद्वञ्जयेत्। यावन्नाङ्योदयं चारस्तां दिशं यावदापयेत् ॥२९॥
न दातुं जायते सोऽपि नात्र कार्या विचारणा। अथ संग्राममध्ये तु यत्र नाङ्गी सदा वहेत्॥३०॥
सा दिशा जयमाप्नोति शून्ये भक्कं विनिर्विहोत्। जातचारे जयं विद्यान्मृतके मृतमादिशेत्॥

जयं पराजयं चैव यो जानाति स परिडतः ॥ ३१ ॥

वामे वा दिल्ले वापि यत्र सञ्चरते शिवम् । कृत्वा तत्पादमाप्तीति यात्रा सन्ततशोभना ॥३२॥ शशिस्र्यप्रवाहे तु सित युद्धं समाचरेत् । तत्रस्थः पृच्छते यस्तु स साधुर्जयते ध्रुवम् ॥३३॥ यां दिशं बहते वायुस्तां दिशं यावदाजयेत् । जायते नात्र सन्देह इन्द्रो यद्यप्रतः स्थितः ॥३४॥ मेष्याद्या दश या नाड्यो दिल्ला वामसंस्थिताः । चरस्थिरद्विमार्गे तास्तादृशे तादृशः क्रमात् ॥ निर्गमे निर्गमं याति संग्रहे संग्रहं विदुः । पृच्छकस्य वचः श्रुत्वा घरटाकारेण लक्षयेत् ॥३६॥ वामे वा दिल्लो वापि पञ्चतत्त्वस्थतः शिवे । ऊर्ध्वेऽग्निरघ आपश्च तिर्यवसंस्थः प्रमञ्जनः ॥

मध्ये तु पृथिवी ज्ञेया नभः सर्वत्र सर्वदा॥ ३७॥
ऊर्द्धे मृत्युरघः शान्तिस्तिर्य्यक् चोचारयेत्सुधीः। मध्ये स्तम्भं विजानीयान्मोक्षः सर्वत्र सर्वने॥
इति श्रीगारुड़े महापुराणे पवनविजयादिनीम सप्तपष्टितमोऽध्यायः॥६७॥

118811

### श्रीगरुड्महापुराणम् । श्र० ६८ श्रष्टपष्टितमोऽष्यायः

#### सूत उवाच

परीचां विनम रत्नाना वलो नामामुरोऽभवत् । इन्द्राद्या निर्जितास्तेन निर्जेतुं तैर्न शक्यते ॥१॥ वरव्याजेन पशुतां याचितः स सुरैर्मखे । वलो ददौ स्वपशुतामतिसत्त्वो मखे हतः ॥२॥ पशुवत्प्रविशेत्स्तम्भे स्ववाक्याशनियन्त्रितः । बलो लोकोपकाराय देवानां हितकाम्यया ॥३॥ तस्य सत्त्वविशुद्धस्य विशुद्धेन च कर्मणा । कायस्यावयवाः सर्वे रत्नबीजत्वमाययुः ॥४॥ देवानामथ यक्षाणां सिद्धानां पवनाशिनाम्। रत्नवीजमयं ग्राहः मुमहानभवत्तदा ॥५॥ तेषां तु पततां वेगाद्विमानेन विहायसा । यद्यत्पात रत्नानां वीजं कचन किञ्चन ॥६॥ महोदघी सरिति वा पर्वते काननेऽपि वा । तत्तदाकरतां यातं स्थानमाधेयगौरवात् ॥७॥ तेषु रक्षो विषव्यालव्याधिप्तान्यघहानि च । प्रादुर्भवन्ति रत्नानि तथैव विगुणानि च ॥ ८ ॥ वज्रमुक्ता तु मण्यः सपद्मरागाः समरकताः प्रोक्ताः । अपि चेन्द्रनीलमणिवरवैदूर्य्याश्च पुष्परागाश्च ॥ कर्केतनं सपुष्ठकं रुधिराल्यसम्नितं तथा स्फटिकम् । विद्रुममणिश्च यतादुदिष्टं संग्रहे तज्ज्ञैः ॥ आकारवना प्रथमं गुणदोषौ तत्फलं परीच्य च । मूल्यञ्च रत्नकुश्चलैर्विज्ञेयं सर्वशास्त्राणाम् ॥ कुलम्नेषूपजायन्ते याम् चोपहतेऽहिन । दोषैस्तानुपयुज्यन्ते हीयन्ते गुणसम्पदा ॥१२॥ परीक्षापरिशुद्धानां रत्नानां प्रथिवीभुजा। धारणं संग्रहो वापि कार्य्यः श्रियमभीष्सता ॥१३॥ बास्त्रज्ञाः कुशलाश्चापि रत्नभाजः परीच्चकाः । त एव मूल्यमात्राया वेत्तारः परिकीर्त्तिताः ॥१४॥ विबुधैर्यस्माद्वजमुदाहृतम् । वज्रपूर्वा परीक्षेयं ततोऽस्माभिः प्रकीर्र्यते ॥१५॥ महाप्रभावं

तस्यारि भंकेशो निषपात येषु भुवः प्रदेशेषु कथिबदिव । वज्राणि वज्रायुधनिर्जिगीषोर्भवन्ति नानाकृतिमन्ति तेषु

हैममातङ्गसौराष्ट्राः पौण्ड्रंकालिङ्गकोश्चलाः । वेण्वातटाः ससौवीरा वज्रस्याष्टविहारकाः ॥१७॥ आताम्रा हिमशैलजाश्च शशिभा वेण्वातटीयाः स्मृताः

सौवीरे त्वसिताब्जमेघसदशास्ताम्राश्च सौराष्ट्रजाः।

कालिङ्गाः कनकायदातरुचिराः पीतप्रभाः कोशले

श्यामाः पुराष्ट्रभवा मतङ्गविषये नात्यन्तपीतप्रभाः ॥१८॥

अत्यर्थं लघुवर्णतश्च गुणवत्पार्श्वेषु सम्यक्समं रेखाविन्दुकलङ्ककाकपदकवासादिभिर्वर्जितम्। लोकेऽस्मिन्परमाणुमात्रमपि यद्वत्रं क्रचिद्दृश्यते तस्मिन्देवसमाश्रयो ह्यवितथंतीक्ष्णाग्रधारं यदि॥

वजेषु वर्णयुक्त्या देवानामपि विग्रहः प्रोक्तः । वर्णेभ्यश्च विभागः काय्यों वर्णाश्रयादेव ॥२०॥ हरितश्वेतपीतपिङ्गस्यामताम्राः स्वभावतो रुचिराः। हरिवरणशकद्भुतवहपितृपतिमरुतां स्वका वर्णाः 112811 विप्रस्य शङ्ककुमुदस्फटिकावदातः स्यात्क्षत्रियस्य शशवभ्रुविलोचनाभः॥ वैश्यस्य कान्तकदलीदलसन्निकाराः शुद्रस्य धौतकरबालसमानदीप्तिः ॥२२॥ द्रौ वज्रवणों पृथिवीपतीनां सद्भिः प्रदिष्टौ न तु सार्वजन्यौ । यः स्याजवाविद्रमभङ्गशोणो यो वा हरिद्रारससन्निकाशः गरशी ईशःवात्सर्ववर्णानां गुणवत्सार्ववर्णिकम् । कामतो धारयेद्राजा न त्वन्योऽन्यः कथञ्चन ॥२४॥ अधरोत्तरतृत्तो हि याददस्याद्वर्णसङ्करः । ततः कष्टतरो वर्जा वर्णानां सङ्करो मतः ॥२५॥ न च मार्गविभागमात्रवृत्त्या विदुषा वज्रपरिग्रहो विधेयः। गुणवद्गुणसम्पदां विभृतिर्विपरीतो व्यसनोद्यस्य हेतुः ॥२६॥ एकमपि यस्य शृङ्गं विद्रितमवलोक्यते विशीर्णं वा । गुणवद्धि तन्न धार्य्यं श्रेयोऽर्थिमिभवने ॥ स्फुटितामिविशीर्णशृङ्गदेशं मलवणें: पृषतैर्व्यपेतमध्यम् । न हि वज्रभृतोऽपि वज्रमाशु श्रियमन्याश्रयलालसां न कुर्यात् 112511 यस्यैकदेशः क्षतजावभासो यद्वा भवेल्लोहितवर्णचित्रम् । न तत्र कुर्याद् हियमाणमाशु स्वच्छन्दमृत्योरिप जीवितान्तम् 113811 कोट्यः पार्स्वानि धाराश्च षडष्टौ द्वादशेति च । उत्क्षसमतीक्ष्णाग्रा वज्रस्याकरजा गुणाः ॥ पट्कोटिशुद्धममलं स्फुटतीक्ष्णधारं वर्णान्वितं लवु सुपार्श्वमपेतदोपम् ॥ इन्द्रायुषांशुविस्रतिच्छुरितान्तरिक्षमविष्यं भुत्रि भवेत्सुलमं न वज्रम् ॥३१॥ तीक्षायं विमलमपेतसर्वदोपं धत्ते यः प्रयतततुः सदैव वज्रम्। वृद्धिरतं प्रतिदिनमेति यावदायुः स्त्रीसम्पत्सुतधनधान्यगोपसूनाम् व्याठविद्विषव्याव्रतस्कराम्दुभयानि च । दूरात्तस्य निवर्त्तन्ते कर्माण्याथर्वणानि च ॥३३॥ यदि वज्रमपेतसर्वदोषं विभ्यात्तरहुलविशति गुचत्वे । मिण्शास्त्रविदो वदन्ति तस्य द्विगुणं रूपलक्षणमग्रमृत्यम् 112811 त्रिभागहीनाईतद्रदेशेषं त्रयोदशं त्रिंशदतोऽर्द्धभागाः। अशीतिभागोऽथ शतांशभागः सहस्रभागोऽल्पसमानयोगः 113411 यत्तण्डुलैर्द्वादशभिः कृतस्य वज्रस्य मूल्यं प्रथमं प्रदिष्टम् । दाम्यां क्रमाद्वानिसुपागतस्य त्वेकावसानस्य विनिश्चयोऽयम् ॥३६॥

न चापि तण्डुलैरेव वज्राणां धारणक्रमः । अष्टाभिः सर्पपैगौँरैस्तग्डुलं परिकल्पयेत् ॥३७॥ यत्तु सर्वगुगौर्युक्तं वज्रं तरित वारिणि । रत्नवर्गे समस्तेऽपि तस्य धारणिमध्यते ॥३८॥ अल्पेनापि हि दोषेण लक्ष्यालक्ष्येण दूषितम् । स्वमूल्याद्दशमं भागं वज्र लमित मानवः ॥३६॥ प्रकटानेकदोषस्य स्वल्पस्य महतोऽपि वा । स्वमूल्याच्छतशो भागो वज्रस्य न विधीयते ॥४०॥ स्पृष्टदोषमलङ्कारे वज्रं यद्यपि दृश्यते । रत्नानां परिकल्यार्थं मूल्यं तस्य भवेत्नाष्ठ ॥४१॥

प्रथमं गुणसम्पदाम्युपेतं प्रतिवद्धं समुपैति यच दोषम् ।

अलमाभरगोन तस्य राज्ञो गुणहीनोऽपि मणिर्न भूत्रणाय

118811

नार्या वज्रमघार्यं गुणवदिष सुतप्रस्तिमिच्छन्त्या ।अन्यत्र दीर्घचिषिटहस्वाद्गुर्णैर्विमुक्ताच ॥ अयसा पुष्परागेण तथा गोमेदकेन च । वैदूर्यस्फिटिकाम्याञ्च काचैश्चापि पृथिग्वधैः ॥४४॥ प्रतिरूपाणि कुर्वन्ति वज्रस्य कुश्राला जनाः । परीक्षा तेषु कर्त्तन्या विद्वद्भिः सुपरीक्षकैः ॥

क्षारोल्लेखनशालाभिस्तेषां कार्यं परीक्षणम् ॥४५॥

पृथिव्यां यानि रत्नानि ये चान्ये लोहधातवः । सर्वाणि विलिखेद्वज्ञं तच्च तैर्न विलिख्यते ॥४६॥
गुरुता सर्वरत्नानां गौरवाधारकारणम् । वज्ञे तां वैपरीत्येन सूरयः परिचक्षते ॥४७॥
जातिरजाति विलिखन्ति वज्रकुरुविन्दाः । वज्जैर्वज्ञं विलिखति नान्येन विलिख्यते वज्रम् ॥४८॥
वज्राणि मुक्तामणयो ये च केचन जातयः । न तेषां प्रतिवद्धानां भा भवत्यूर्ध्वगामिनी ॥४६॥
तिर्य्यक्त्तत्वात्केषाञ्चित्कथञ्ज्ञिद्यदि दृश्यते । तिर्य्यगालिख्यमानानां स पार्श्वेषु विहृन्यते ॥५०॥

यद्यपि विशीर्णकोटिः स विन्दुरेखान्वितो विवर्णो वा । तदपि धनधान्यं पुत्रान्करोति सेन्द्रायुधो वज्रः

॥५१॥

सौदामिनीविस्फुरितामिरामं राजा यथोक्तं कुलिशं दधानः।

पराक्रमाकान्तपरप्रतापः समस्तसामन्तभुत्रं भुनक्ति

॥५२॥

इति श्रीगारु हे महापुराणे वज्रारी ज्ञानाम अष्टपष्टितमोऽध्यायः ॥६८॥

### ऊनसप्ततितमोऽध्यायः

#### सूत डवाच

द्विपेन्द्रजीमूतवराहशङ्कमत्स्याहिशुक्त्युद्भववेणुजानि । मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके तेषाञ्च शुक्त्युद्भवमेव भूरि ॥ १ ॥

#### श्रीगरुद्महापुराणम् । अ० ६९

तत्रैव चैकस्य हि मूलमात्रा निविश्यते रत्नपरस्य जाता। वेध्यन्त शुक्त्युद्धवमेव तेषां शेषाण्यवेध्यानि वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ २ ॥ त्वक्सारनागेन्द्रतिमिप्रसूतं यच्छङ्काजं यच वराहजातम्। प्रायोविमक्तानि भवन्ति भासा शस्तानि माञ्जल्यतया तथापि ॥ ३ ॥ या मौक्तिकानामिह जातयोऽशौ प्रकीर्त्तिता रत्नविनिश्चयज्ञैः। कम्बद्भवं तेष्वधमं प्रदिष्टम्त्यद्यते यच गजेन्द्रकुम्भात् ॥ ४ ॥ स्वयो निमध्यच्छवित्रल्यवर्णं शाङ्कं बृहत्कोणपलप्रमाणम् । उत्पद्यते वारणकुम्भमध्यादापीतवर्णं प्रभया विहीनम् ॥ ५ ॥ ये कम्बवः शार्क्नमुखावमर्षपीतस्य शङ्कप्रवरस्य गोत्रे। मतङ्गजाश्चापि विशुद्धवंश्यास्ते मौक्तिकानां प्रभवाः प्रदिष्टाः ॥ उत्पद्यते मौक्तिकमेषु वृत्तमापीतवर्णं प्रभया विहोनम् ॥६॥ पाठीनप्रष्ठस्य समानवर्णं मीनात् सुवृत्तं रुघ् चातिसूद्भम्। उत्पन्नते वारिचराननेषु मत्स्याश्च ते मध्यचराः पयोषेः॥ ७॥ वराहदंष्ट्राग्रभवं प्रदिष्टं तस्यैव दंष्ट्राङ्करतुल्यवर्णम् । कचित् कथिञ्चत् स भुवः प्रदेशे प्रजायते शूकरविद्विशिष्टः ॥ ८ ॥ समवर्णशोभं त्वक्सारपर्वप्रभवं प्रदिष्टम् । वर्षोपलानां ते वेणवो भव्यजनोपभोग्ये स्थाने प्ररोहन्ति न सार्वजन्ये ॥ ६ ॥ भौजङ्गमं मीनविशुद्धवृत्तं संस्थानतोऽत्युज्ज्वलवर्णशोभम्। नितान्तधौतप्रविकल्पमाननिस्त्रिशधारासमवर्णकान्ति प्राप्यातिरतानि महाप्रभाणि राज्यं श्रियं वा महतीं दुरापाम् । तेजोऽन्त्रिताः पुण्यकृतो भवन्ति मुक्ताफलस्याहिशिरोभवस्य ॥११॥ जिज्ञासया रतधनं विधिज्ञेः धुभे मुहूर्ते प्रयतैः प्रयतात्। रक्षाविधानं समहद्विधाय हम्यांपरिष्ठं क्रियते यदा तत् ॥१२॥ तदा महादुन्दुभिमन्द्रघोपैर्वियुन्नताविस्फुरितान्तरालैः। पयोधराकान्तिविलम्बिनम्रेर्घनैर्घनैराब्रियतेऽन्तरिक्षम् ॥१३॥ न तं भुजङ्गा न तु यातुधाना न व्याधयो नाप्युपसर्गदोपाः। हिंसन्ति यस्या हि शिरःसमुत्थं मुक्ताफलं तिष्ठति कोपमध्ये ॥१४॥

नाभ्येति मेघप्रभवं घरित्रीं वियद्गतं तद्विबुधा हरन्ति । अचिःप्रभानावृतदिग्विभागमादित्यवदुदुःखविभाव्यविम्बम् ॥१५॥ तेजस्तिरस्कृत्य हताशनेन्द्रनक्षत्रताराप्रभवं समग्रम्। दिवा यथा दीप्तिकरं तथैव तमोऽपगाद्यास्विप तन्निशासु ॥१६॥ विचित्ररत्वयुतिचारतोया चतुःसमुद्रा भवनाभिरामा। मल्यं न वा स्यादिति निश्चयो मे कृत्स्ना मही तस्य सुवर्णपूर्णा ॥१७॥ हीनोऽपि यस्तल्लभते कदाचिद्विपाकयोगान्महतः श्रभस्य । सापत्न्यहीनां स महीं समग्रां भुनक्ति तत्तिष्ठति यावदेव ॥१८॥ न केवलं तच्छुभकुन्नृपस्य भाग्यैः प्रजानामपि तस्य जन्म । तद्योजनानां परितः सहस्रं सर्वाननर्थान् विमुखीकरोति ॥१९॥ नक्षत्रमालेव दिवो विशीर्णा दन्तावली तस्य महासरस्य। विचित्रवर्णेषु विशुद्धवर्णा पयःसु पत्यः पयसां पपात ॥२०॥ सम्पूर्णचन्द्रांशुकलापकान्तेर्मणिप्रवेकस्य महागुरास्य । तच्छुक्तिमत्सु रिथतिमाप बीजमासन् पुराऽप्यन्यभवानि यानि ॥२१॥ यस्मिन्प्रदेशेऽम्बनिधौ पपात सचारमकामणिरत्ववीजम् । तिसन्पयस्तोयधरावकीण शुक्तौ स्थितं मौक्तिकतामवाप ॥२२॥

सेंहलिकपारलौकिकसौराष्ट्रिकताम्रपर्णपारशवाः। कौबेरपारख्यहाटकहेमका इत्याकरास्त्वधौ ॥

शुक्त्युद्भवं नाति निकृष्टवर्णं प्रमाणसंस्थानगुणप्रभाभिः ।
उत्पद्यते वर्द्धनपारसीकपाताललोकान्तरसिंहलेषु ॥२४॥
चिन्त्या न तस्याकरजा विशेषा रूपे प्रमाणे च यतेत विद्वान् ।
न च व्यवस्थास्ति गुणागुणेषु सर्वत्र सर्भाकृतयो भवन्ति ॥२५॥
एकस्य शुक्तिप्रभवस्य मुक्ताफलस्य शाणेन समुन्मितस्य ।
मूल्यं सहस्राणि तु रूपकाणां त्रिभिः शतैरप्यधिकानि पञ्च ॥२६॥
यन्मापकाद्धेन ततो विहीनं तत्पञ्चभागद्वयहीनमूल्यम् ।
यन्मापकास्त्रीन् विभृयात्सहस्ते द्वे तस्य मूल्यं परमं प्रदिष्टम् ॥२७॥
अर्द्धाधिकौ द्वौ वहतोऽस्य मूल्यं त्रिभः शतैरप्यधिकं सहस्रम् ।
द्विमाषकोन्मानितगौरवस्य शतानि चाष्टौ कथितानि मूल्यम् ॥२८॥

अद्धीधिकं माषकमुन्मितस्य सपञ्चिवंशित्त्रतयं शतानाम्।
गुञ्जाश्च षड् धारयतः शते द्वे मूल्यं परं तस्य वदन्ति तज्जाः।
अध्यर्द्धमुन्मापकृतं शतं स्थान्मूल्यं गुणैस्तस्य समन्वितस्य ॥२६॥
यदि घोडशिभभवेदन्नं धरणं तत्प्रवदन्ति दार्विकाख्यम्।
अधिकं दशिभः शतञ्च मूल्यं समाप्तोत्यिष वाल्श्चिस्य हस्तात्॥३०॥
दिगुणैर्दशिभभवेदन्नं धरणं तद्भवकं वदन्ति तज्जाः।
नवसप्ततिमाप्नुयात्स्वमूल्यं यदि न स्याद्गुणसम्पदा विद्दीनम्॥३१॥

त्रिशतां घरणं पूर्णं शिक्यन्तस्येति कीर्त्यते । चत्वारिशद्भवेत्तस्याः परो मूल्यो विनिश्चयः ॥३२॥ चत्वारिशद्भवेच्छिक्यो त्रिशन्मूल्यं छभेत सा। षष्टिर्निकरशीर्पं स्यात्तस्य मूल्यं चतुर्दश ॥३३॥ अशीतिर्नवतिश्चेव कृप्येति परिकीर्त्तिता । एकादश स्यान्नव च तयोर्मूल्यमनुक्रमात् ॥३४॥

आदाय तत्सकलमेव ततोऽन्नभाण्डं जम्बीरजातरसयोजनया विपक्षम् ।

पृष्टं ततो मृदुतन्कृतिण्डम्लैः कुर्याद्ययेष्टमनुमौक्तिकमाशुविद्धम् ॥३५॥

मृद्धितमत्स्यपुटमध्यगतन्तु कृत्वा पश्चात्यचेत्तनु ततश्च वितानपत्या ।

दुग्धे ततः पयसि तं विपचेत्सुधायां पक्षं ततोऽपि पयसा शुचिचिक्कणेन ॥३६॥
शुद्धं ततो विमल्बस्त्रनिवर्षणेन स्थान्मौक्तिकं विपुलसद्गुणकान्तियुक्तम् ।

व्याडिर्जगाद जगतां हि महाप्रभावसिद्धो विदग्धाहततत्वरया दयाछः ॥३०॥

श्वेतकाचसमं तारं हेमांशशतयोजितम् । रसमध्ये प्रधार्येत मौक्तिकं देहभूषणम् ।।

एवं हि सिंहले देशे कुर्वन्ति कुशला जनाः ॥३८॥

यस्मिन्कृत्रिमसन्देहः किचिद्भविति माँकिके। उण्णे सलवणे स्नेहे निशां तद्वासयेजले ॥३९॥ ब्रोहिभिर्मर्दनीयं वा शुष्कवस्त्रापवेष्टितम्। यत्तु नायाति वैवण्यं विज्ञयं तदकृत्रिम्॥४०॥ सितं प्रमाणवत् स्निग्धं गुरु स्वच्छं सुनिर्मलम्। तेजोऽधिकं सुवृत्तञ्च मौक्तिकं गुणवत्स्मृतम्॥

प्रमाणवद्गौरवरिश्मयुक्तं सितं सन्नुत्तं समसूक्ष्मवेधम् ।
अक्रेतुरप्यावहित प्रमोदं यन्मौक्तिकं तद्गुण्वत् प्रदिष्टम् ॥४२॥
एवं समस्तेन गुणोदयेन यन्मौक्तिकं योगमुपागतं स्यात् ।
न तस्य भक्तारमनर्थजात एकोऽपि कश्चित्समुपैति दोषः ॥४३॥
इति भीगाददे महापुराणे मुक्ताफलपरीक्षा नाम ऊनसप्ततितमोऽध्यायः ॥७९॥

# श्रीगरहमहापुराणम्। अ० ७०

### सप्ततितमोऽष्यायः

#### सूत खवाच

दिवाकरस्तस्य महामहिस्नो महामुरस्योत्तमरत्ववीजम्। असग् गृहीत्वा चरितुं प्रतस्थे निस्त्रिंशनीलेन नभःस्थलेन ॥ १ ॥ जेत्रा सुराणां समरेष्वजस्रं वीर्घ्यावलेपोद्धतमानसेन । ल्ङ्घाधिपेनार्द्धपथे समेत्य स्वर्भानुनेव प्रसमं निरुद्धः ॥ २ ॥ तिस्हिटीचारिनतम्बविम्बविक्षोभितागाधमहाहृदायाम् । पूगदुमाबद्धतटद्वयायां मुमोच सूर्यः सरिदुत्तमायाम् ॥ ३ ॥ त्ततःप्रभृति सा गङ्गा तुल्यपुण्यफलोदया। नाम्ना रावणगङ्गीति प्रथिमानमुपागता॥४॥ ततः प्रभृत्येव च शर्वरीषु कूलानि रन्तर्निचितानि तस्याः। सुवर्णनाराचशतैरिवान्तवेहिःप्रदीप्तैर्निशितानि मान्ति ॥ ५ ॥ तस्यास्तटेषूज्ज्वलचारुरागा भवन्ति तोयेषु च पद्मरागाः ! सौगन्धिकोत्थाः कुरुविन्दजाश्च महागुणाः स्पाटिकसंप्रस्ताः ॥ ६ ॥ वन्धूकगुजासकलेन्द्रगोपजवासमामृक्समवर्णशोभाः । भ्राजिष्णवो दाड़िमवीजवर्णास्तथापरे किंशुकपुष्पभासः॥ ७॥ सिन्दूरपद्मोत्पलकुङ्कमानां लाक्षारसस्यापि समानवर्णाः। सान्द्रेऽपि रागे प्रभया स्वयैव भान्ति स्वलद्याः स्फुटमध्यशोभाः॥ ८॥ भानोश्च भासामनुवेधयोगमासाद्य रश्मिप्रकरेण दूरम्। पास्वानि सवाण्यनुरज्ञयन्ति गुणोपपन्नाः स्फटिकप्रस्ताः ॥ ६ ॥ <u>कुसुम्भनीलव्यतिमिश्ररागप्रत्युप्ररक्ताम्बुजनुल्यभाषः ।</u> तथापरेऽस्क्तरकषटकारापुष्पत्वियो हिङ्गुस्वित्त्वियोऽन्ये ॥**१०॥** चकोरपुंस्कोकिलसारसानां नेत्रावभासश्च भवन्ति केचित्। अन्ये पुनः सन्ति च पुष्पितानां तुल्यत्विषः कोकनदोत्तमानाम् ॥११॥ प्रभावकाठिन्यगुरुत्वयोगैः प्रायः समानाः रफटिकोद्भवानाम् । आनीलरक्तोत्पलचारुभासः सौगन्धिकोत्था मणयो भवन्ति ॥१२॥ कामं तु रागः कुरुविन्दजेषु स नैत्र याद्यक्सर्पाटकोद्भवेषु।

निरर्चिषोऽन्तर्बहला भवन्ति प्रभाववन्तोऽपि न तैः समस्तै: ॥ १३ ॥

ये तु रावणगञ्जायां जायन्ते कुरुविन्दकाः । पद्मरागघनं रागं विभ्राणाः स्फटिकार्चिषः ॥१४॥ वर्णानुयायिनस्तेषां अन्ध्रदेशे तथा परे । न जायन्ते हि ये केचिन्मूल्यलेशमवामुयुः ॥१५॥ तथैव स्फाटिकोत्थानां देशे तुम्बुरुसंज्ञके । सधर्माणः प्रजायन्ते स्वल्पमूल्या हि ते स्मृताः ॥ वर्णाधिक्यं गुरुत्वञ्च स्निन्धता समताच्छता । अर्चिप्मत्ता महत्ता च मणीनां गुणसंग्रहः ॥१७॥

ने कर्करच्छिद्रमलोपदिग्धाः प्रभाविमुक्ताः परुषा विवर्णाः । न ते प्रशस्ता मणयो भवन्ति समानतो जातिगुणैः समस्तैः ॥१८॥ दोषोपसृष्टं मणिमप्रबोधाद्विभर्ति यः कश्चन कञ्चिदेव । तं शोकचिन्तामयमृत्युवित्तनाशादयो दोषगणा हरन्ति ॥१६॥

कामं चारतराः पञ्च जातीनां प्रतिरूपकाः । विजातयः प्रयत्नेन विद्वांस्तानुपलक्षयेत् ॥२०॥ कलसपुरोद्भवसिंहलतुम्बुरुदेशोत्थमुक्तपाणीयाः । श्रीपूर्णकाश्च सटशा विजातयः पद्मरागाणाम् ॥

तुषोपसर्गात्कलसाभिधानमाताम्रभावादि तुम्बुरुत्थम् ।
कार्ष्यात्तया सिंहलदेशजातं मुक्ताभिधानं नभसः स्वभावात् ॥२२॥
श्रीपूर्णकं दीतिविनाकृतत्वाद्विजातिलिङ्गाश्रय एव भेदः ।
यस्ताम्निकां पुष्यति पद्मरागो योगात्तुषाणामिव पूर्णमध्यः ॥२३॥
स्नेह्मदिग्धः प्रतिभाति यश्च यो वा प्रधृष्टः प्रजहाति दीतिम् ।
आकान्तमूर्दां च तथाङ्गलिभ्यां यः कालिकां पाश्वगतां दिभर्ति ॥२४॥
संप्राप्य चोत्क्षित्य यथानुवृत्ति विभक्तिं यः सर्वगुणानतीव ।
तुल्यप्रमाणस्य च तुल्यजातेयों वा गुरुत्वेन भवेतु तुल्यः ।
प्राप्यापि रलाकरजां स्वजाति लक्षेद्गुरुत्वेन गुणेन विद्वान् ॥२५॥

अप्रणश्यति सन्देहे द्याणे तु परिलेखयेत्। स्वजातकसमुत्थेन लिखित्वापि परस्परम् ॥२६॥ वज्रं वाकुरुविन्दं वा विमुच्यानेन केनिचत्। नाशक्यं लेखनं कर्तुं पद्मरागेन्द्रनीलयोः ॥२७॥

जात्यस्य सर्वेऽिष मणेम्तृ याद्य विजातयः सन्ति समानवर्णाः । तथापि नामाकरणार्थमेव भेदप्रकारः परमः प्रदिष्टः ॥२८॥ गुणोपपन्नेन सहाववद्धाः मणिनं धाय्यों विगुणो हि जात्यः । न कौस्तुभेनापि सहाववद्धं विद्वान विजाति विभृयात्कदाचित् ॥ २६ ॥ चर्णडाल एकोऽपि यथा द्विजातीन्समंत्य भूरीनिष हत्त्ययनात् । अयो मणीन्भूरिगुणोपप्रजान्यक्रोति विज्ञावितितृं विजात्यः ॥ ३० ॥

#### श्रीगरुड्महापुराणम् । श्र० ७१

सपत्नमध्येऽपि कृताधिवासं प्रमादवृत्ताविष वर्त्तमानम् ।
न पद्मरागस्य महागुणस्य भर्त्तारमापत्स्पृशतीह काचित् ॥३१॥
दोषोपसर्गप्रभवाश्च ये ते नोवद्रवास्तं समिमद्रवन्ति ।
गुणैः समुत्तेजितचारुरागं यः पद्मरागं प्रयतो विभित्तं ॥३३॥
वज्रस्य यत्तण्डुलसंख्ययोक्तं मृल्यं समुत्त्रादितगौरवस्य ।
तत्पद्मरागस्य महागुणस्य तन्माषकस्याकलितस्य मृल्यम् ॥३२॥
वर्णदीप्त्युपपन्नं हि मिणिरत्नं प्रशस्यते । ताभ्यामीपदिष भ्रष्टं मिणिर्मूल्यात्प्रहीयते ॥३४॥
इति श्रीगारुडे महापुराणे पद्मरागपरीचा नाम सप्ततितमोऽध्यायः ॥७०॥

### एकसप्ततितमोऽध्यायः

#### सूत उवाच

दानवाधिपतेः पित्तमादाय भुजगाधिपः । द्विधा कुर्वन्निव व्योम सत्वरं वासुकिर्ययौ ॥ १ ॥ स तदा स्विशिरोरत्वप्रभादां से नभोऽम्बुधौ । राजतः स महानेकः खण्डसेतुरिवावभौ ॥ २ ॥ ततः पच्चित्रपतेन संहरन्निव रोदसी । गरूतमान्यन्नगेन्द्रस्य प्रहर्त्तमुपचकमे ॥ ३ ॥

सहसेव मुमोच तत्कणीन्द्रः सुरसायुक्ततुरस्कपादपायाम् ।
निल्कावनगन्धवासितायां वरमाणिक्यगिरेस्पत्यकायाम् ॥ ४ ॥
तस्य प्रपातसमनन्तरकालमेव तद्वद्वरालयमतीत्य रमासमीपे ।
स्थानं क्षितेस्पपयोनिधितीरलेखं तत्प्रत्ययान्मरकताकरतां जगाम ॥ ५ ॥
तत्रेव किञ्चित्पततस्तु पिचादुपेत्य जग्राह ततो गरूतमान् ।
मूर्च्छापरीतः सहसेव घोणारन्ध्रद्वयेन प्रमुमोच सर्वम् ॥ ६ ॥
तत्राकटोग्शुक्कएटशिरीषपुष्पख्योतपृष्ठचरशाद्वलशैवलानाम् ।
कह्लारशप्कभुजङ्गभुजाञ्च पत्रप्रातित्वयां मरकताः शुभदा भवन्ति ॥ ७ ॥
तत्यत्र मोगीन्द्रभुजाभियुक्तं पपात पित्तं दितिजाधिपस्य ।
तस्याकरस्यातितरां स देशो दुःखोपलम्यश्च गुणैश्च युक्तः ॥ ८ ॥

तिस्मन्मरकतस्थाने यित्कञ्चिदुपजायते । तत्सर्वं विषरोगाणां प्रश्चमाय प्रकीर्त्त्यते ॥ ६ ॥ सर्वमन्त्रीयधिगर्गीर्यन्न शक्यं चिकित्सितुम् । महाहिदंष्ट्राप्रमवं विषं तत् तेन शाम्यति ॥१०॥

अन्यद्प्याकरे तत्र यद्षेषेक्पवर्जितम् । जायते तत्पवित्राणामुत्तमं परिकीर्तितम् ॥११॥ अत्यन्तहरितवर्णं कोमलमर्चिर्विमेदजटिलञ्च। काञ्चनचूर्णस्यान्तः पूर्णमिव लक्ष्यते यच्च ॥१२॥ युक्तं संस्थानगुर्णेः समरागं गौरवेण । सविद्यः करसंस्पर्शाच्छुरयति सर्वाश्रमं दीप्तथा ॥१३॥ हित्वा च हरितभावं यस्यान्तर्विनिहिता भवेदीप्तिः । अचिरप्रभाष्रभाहतशाद्दलसमन्विता भाति॥

यच मनसः प्रसादं विद्रषाति निरीक्षितमितात्रम् । तन्मरकतं महागुणमिति रक्षविदां मनीवृत्तिः ॥ १५ ॥ वर्णस्यातिबहुलत्वाद्यस्यान्तः स्वच्छिकिरणपरिषानम् । सान्द्रस्निग्धविशुद्धं कोमलबर्हिप्रमादिसमकान्ति ॥ १६ ॥ वर्णोज्ज्वलया कान्त्या सान्द्राकारो विभासया भाति । तदपि न गुणवत् संज्ञामाप्नोति यादशीं पूर्वम् ॥ १७ ॥

शबलकठोरमिलनं रू पापाणकर्करोपेतम् । दिग्बञ्च शिलाजतुना मरकतमेवंविधं विगुणम् ॥
यस्तिवशेषितं रत्नमन्यं मरकताद्भवेत् । श्रेयस्कामैनं तद्धार्यं क्रेतव्यं वा कथञ्चन ॥१६॥
मल्लातकीपुत्रिका च तद्धणंसमयोगतः । मणेर्मरकतस्यैते लक्षणीया विजातयः ॥२०॥
कस्यचिदनेकरूपेर्मरकतमनुगन्छतोऽपि गुणवर्णः । भल्लातकस्यानिलैवेंवम्यमुपेति वर्णस्य ॥२२॥
कस्यचिदनेकरूपेर्मरकतमनुगन्छतोऽपि गुणवर्णः । भल्लातकस्यानिलैवेंवम्यमुपेति वर्णस्य ॥२२॥
वज्ञाणि मुक्ताः सन्त्यन्ये ये च केचिद्विजातयः । तेषां नाप्रतिबद्धानां मा भवत्यूर्ध्वगामिनी २३॥
ऋजुत्वाचैव केषाञ्चित् कथञ्चिदुपजायते । तिर्य्यगालोच्यमानानां सद्यश्चेव प्रणश्यति ॥२४॥
स्नानाचमनजप्येषु रक्षामन्त्रियाविधौ । ददद्भिगोंदिरण्यानि कुर्वद्भिः साधनानि च ॥२५॥
देवपैत्रातिथेयेपु गुरुसंपूजनेषु च । बाध्यमानेषु विविधैद्रिजातैर्विपोद्भवैः ॥२६॥
दोपैद्द्षानं गुणेर्युक्तं काञ्चनप्रतियोजितम् । संप्रामे विचरद्भिश्च धार्यं मरकतं बुधैः ॥२०॥
तुलया पद्मरागस्य यन्मूल्यमुपजायते । ततोऽस्याप्यधिका द्द्रानिद्रिकेरकते भवेत् ॥२९॥
तथा च पद्मरागाणां दोपैमूल्यं प्रद्रायते । ततोऽस्याप्यधिका द्द्रानिद्रावैमरकते भवेत् ॥२९॥

## इति श्रीगारुड़े महापुराणे मरकतपरीक्षा नाम एकत्रप्तितमोऽध्यायः ॥७१॥

# द्विसप्ततितमोऽष्यायः

#### सूत उवाष

तत्रैव सिंहलवधूकरपञ्जवाग्रन्याव्हनबाललवलीकुसुमप्रवाले । देशे पपात दितिषस्य नितान्तकान्तं प्रोत्फुञ्जनीरजसमग्रुति नेत्रयुग्मम् ॥ १ ॥ तत्प्रत्ययादुभयशोभनवीचिभासा विस्तारिणी जलनिषेरपकच्छभूमिः।
प्रोद्धिन्नकेतकवलप्रतिबद्धलेखा सान्द्रेन्द्रनीलमणिरत्नवती विभाति ॥ २ ॥
तत्रासितान्जहलभृङ्कसमानि भृङ्गशाद्धीयुधाङ्गहरकगठकषायपुष्पैः।
श्रभेतरैश्च कुसुमैर्गिरिकणिकायास्तरमाद्भवन्ति मणयः सदृशावभासाः॥ ३ ॥
अन्ये प्रसन्नपयसः पयसां निधातुरम्बुत्विषः शिखिगणप्रतिमास्तयान्ये।
नीलीरसप्रभवबुद्बुद्भाश्च केचित्केचित्तथा समद्कोकिलकण्ठभासः॥ ४ ॥

एकप्रकारा विस्पष्टवर्णशोभावभासिनः । जायन्ते मणयस्तिस्मिन्निन्द्रनीला महागुणाः ॥ ५ ॥ मृत्पाषाणशिलारन्त्रकर्करात्राससंयुताः । अभिकापटलच्छायावर्णदेषिश्च दूषिताः ॥ ६ ॥ तत एव हि जायन्ते मणयस्तत्र भूरयः । श्रास्त्रसम्बोषितिषियस्तान्प्रशंसन्ति स्रयः ॥ ७ ॥ षार्यमाणस्य ये दृष्टाः पद्मरागमणेर्गुणाः । धारणादिन्द्रनीलस्य तानेवाप्नोति मानवः ॥ ८ ॥ यथा च पद्मरागाणां जातकत्रितयं भवेत् । इन्द्रनीलेष्विप तथा द्रष्टव्यमविशेषतः ॥ ९ ॥ परीक्षा प्रत्ययैर्येश्च पद्मरागः परीक्ष्यते । तनैव प्रत्म्या दृष्टा इन्द्रनीलमणेरिष ॥१०॥ यावन्तं चंक्रमेदम्नि पद्मरागोपयोगतः । इन्द्रनीलमणिस्तस्मात्क्रमेत सुमहत्तरम् ॥११॥ तथापि न परीक्षार्थं गुणानामभिवृद्धये । मणिरमौ समाधेयः कथञ्चिदपि कश्चन ॥१२॥ अग्निमात्रापरिश्चाने दाहदोषेश्च दूषितः । सोऽनर्थाय भवेद्धर्तः कर्त्वः कारियद्यस्तया ॥१३॥

काचोत्पलकरवीरसस्परिकाद्या इह बुधैः सवैदूर्याः ।

कथिता विजातय इमे सहशा मणिनेन्द्रनीलेन ॥ १४ ॥

गुरुभावकितभावावेतेषां नित्यमेव विज्ञेयौ । काचाद्यथावदुत्तरिववर्द्धमानौ विशेषेण ॥१५॥ इन्द्रनीलो यथा कञ्चिद्धिमर्त्याताम्रवर्णताम् । रक्षणीयौ तथा ताम्रौ करवीरोत्पलावुभौ ॥१६॥ यस्य मध्यगता भाति नीलस्येन्द्रायुषप्रभा । तिमन्द्रनीलिमत्याहुर्महाह भुवि दुर्लभम् ॥१०॥ यस्य वर्णस्य भूयस्त्वात्क्षीरे शतगुणे स्थितः । नीलतां तन्नयेत्सव महानीलः स उच्यते ॥१८॥

यत्पद्मरागस्य महागुणस्य मूल्यं भवेन्माषसमन्वितस्य । तदिन्द्रनीलस्य महागुणस्य वर्णस्य संख्याकुलितस्य मूल्यम् ॥१९॥ इति श्रीगाहदे महापुराणे इन्द्रनीलपरीचा नाम द्विसितमोऽध्यायः ॥७२॥

## त्रिसप्ततितमो ऽच्यायः

सूत खवाच

वैदूर्यपुष्परागाणां कर्केतनभीव्यक्योः। परीक्षा ब्रह्मणा प्रोक्ता व्यासेन कथिता द्विज ॥ १ ॥

कल्पान्तकालक्षुभिताम्बुराशेर्निर्हादकल्गाद्दितिजस्य नादात्। वैदूर्य्यमुलन्नमनेकवर्णं शोभाभिरामद्युतिवर्णवीजम्॥२॥

अविदूरे विदूरस्य गिरेरुतुङ्गरोधसः। कामभूतिकसीमानमनु तस्याकरो भवेत्।। ३॥ तस्य नादसमुत्थत्वादाकरः सुमहागुणः। अभूदुत्तरितो लोके लोकत्रयविभूषणः॥ ४॥

तस्यैव दानवपतेर्निनदानुरूपाः प्रावृट्पयोदवरदर्शितचारुरूपाः।

वैदूर्यरत्नमणयो विविधावभासास्तरमात्स्फुलिङ्गनिवहा इव संवभूद्यः ॥ ५ ॥ वद्मरागमुपादाय मणिवर्णा हि ये क्षितौ । सर्वोस्तान्वर्णशोभाभिर्वेदूर्य्यमनुगच्छति ॥ ६ ॥

तेषां प्रधानं शिखिकण्टनीलं यद्वा भवेद्वेणुदलप्रकाशम्। चाषाग्रपद्मश्रतिमश्रियो ये न ते प्रशस्ता मणिशास्त्रविद्धिः॥ ७॥

गुणवान्वेदूर्य्यमणियोंजयित स्वामिनं वरभाग्यैः । दोपैर्युक्तो दोषैस्तस्माद्यकात्परीक्षेत ॥ ८ ॥ गिरिकाचिशशुपालौकाचस्फटिकाश्च धूमनिर्भिन्नाः । वैदूर्य्यमणेरेते विजातयः सन्निभाः सन्ति ॥ लिख्याभावात्काचं लधुभावाच्छेशुपालकं विद्यात् । गिरिकाचमदीप्तित्वात्स्फटिकं वर्णोज्ज्वलत्वेन ॥

यदिन्द्रनीलस्य महागुणस्य सुवर्णसंस्थाकिलतस्य मूल्यम् ।
तदेव वैदूर्य्यमणेः प्रदिष्टं पलद्वयोन्मापितगौरवस्य ॥११॥
जात्यस्य सर्वेऽपि मणेस्तु याद्दग्विजातयः सन्ति समानवर्णाः ।
तथापि नामाकरणानुमेयभेदप्रकारः परमः प्रदिष्टः ॥१२॥
सुखोपलस्यश्च सदा विचाय्यों ह्ययं प्रभेदो विदुषा नरेण ।
स्नेहप्रभेदो लघुता मृदुत्वं विज्ञातिलिङ्गं खलु सार्वजन्यम् ॥१३॥
कुशलाकुशलैः प्रपूर्य्यमाणाः प्रतिबद्धाः प्रतिस्कियाप्रयोगैः ।
गुणदोषसमुद्भवं लभन्ते मणयोऽर्यान्तरमूल्यमेव भिन्नाः ॥१४॥
कमशः समतीतवर्त्तमानाः प्रतिबद्धाः मणिवन्धकेन यवात् ।
यदि नाम भवन्ति दोषहीना मणयः षड्गुणमामुवन्ति मूल्यम् ॥१५॥

आकरान्समतीतानामुद्दघेस्तीरसन्निधौ । मूल्यमेतन्मणीनान्तु न सर्वत्र महीतले ॥१६॥ मुवर्णो मनुना यस्तु प्रोक्तः पोडशमापकः । तस्य सप्ततमो भागः संज्ञारूपं करिष्यति ॥१०॥ शाणश्चतुर्माषमानो माषकः पञ्चकृष्णलः । पलस्य दशमो भागो धरणः परिकीर्त्तितः ॥१८॥

इति मणिविधिः प्रोक्तो र**ता**नां मूल्यनिश्चये ॥१६॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे वंदूर्व्यपरीक्षा नाम त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥८३॥

## श्रीगरुद्दमहापुराणम् । अ० ७४-७५

## **बतुः**सप्ततितमोऽष्यायः

#### सूत खवाच

पितताया हिमाद्रौ तु त्वचस्तस्य सुरिद्धिषः । प्रादुर्भवन्ति ताभ्यस्तु पुष्परागा महागुणाः ॥ १ ॥ आपीतपाण्डुरुचिरः पाषाणः पद्मरागसंज्ञकः । कौरुएडकनामा स्यात्स एव यदि लोहितस्तु पीतः ॥ आलोहितस्तु पीतः स्वच्छः काषायकः स एवोक्तः । आनीलशुक्कवर्णः क्लिग्धः सोमानकः सगुणः ३ अत्यन्तलोहितोयः स एव खलुपद्मरागसंज्ञः स्यात् । अपि चेन्द्रनीलसंज्ञः स एव कथितः सुनीलः सन् ॥ मूल्यं वैदूर्य्यमणेरिव गदितं ह्यस्य रत्नशास्त्रविदा। धारणपलञ्ज तद्वन्तिन्तु स्त्रीणां सुतप्रदो भवति ५ इति श्रीगारुडे महापुराणे पुष्परागपरीक्षा नाम चतुःसप्तिततमोऽध्यायः ॥७४॥

### पश्चसङ्गतितमोऽध्यायः

#### सूत उवाच

वायुर्नस्तान्दैत्यपतेर्ग्रहीत्वा चिक्षेप सत्पद्मवनेषु हृष्टः। ततः प्रसूतं पवनोपपन्नं कर्नेतनं पूज्यतमं पृथिव्याम् ॥ १ ॥ तद्र्षिरसोममधुप्रकाशमाताम्रपीतदहनोज्ज्न लितं विभाति । नीलं पुनः खलु सितं परुषं विभिन्नं न्याध्यादिदोषकरणे न च तद्विभाति ॥ २ ॥ क्तिग्धा विशुद्धाः समरागिणश्च आपीतवर्णा गुरवो विचित्राः । त्रासब्रणव्यालविवर्जिताश्च कर्केतनास्ते परमं पवित्राः 11 3 11 पात्रेण काञ्चनमयेन तु वेष्टयित्वा तप्तं यदा हुतवहैर्भवति प्रकाशम्। रोगप्रणाशनकरं कलिनाशनं तदायुष्करं कुलकरञ्च सुलप्रदञ्च एवंविधं बहुगुणं मणिमावहन्ति कर्केतनं शुभमल्झृतये नरा ये । ते पूजिता बहुधना बहुबान्धवाश्च नित्योज्व्वलाः प्रमुदिता अपि ते भवन्ति ॥ ५ ॥ एकेऽपनहा विकृताकुलनीलभाषः प्रम्लानरागलुलिताः कलुषा विरूपाः। तेजोऽतिदीसिकुलपुष्टिविहीनवर्णाः कर्केतनस्य सदृशं वपुरुद्वहन्ति 11 & 11 कर्केतनं यदि परीक्षितवर्णरूपं प्रत्यग्रभास्वरदिवाकरसुप्रकाशम् । तस्योत्तमस्य भिषाशास्त्रविदा महिम्ना तुल्यन्तु मूल्यमुदितं तुलितस्य कार्य्यम् ॥ ७ ॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे कर्केतनपरी हा नाम पञ्चसतिततमो ऽध्यायः ॥७५॥

# श्रीगरुड़महापुराणम् । ऋ० ७६-५७

## षट्सप्ततितमोऽध्यायः

सूत उक्वाच

हिमवत्युत्तरे देशे बीर्यं पतितं सुरद्विषस्तस्य । संप्राप्तमुत्तमानामाकरतां भीष्मरतानाम् ॥ १ ॥ शुक्राः शङ्काञ्जनिभाः स्योनाकसन्निभाः प्रभावन्तः । प्रभवन्ति ततस्तरुणा वज्रनिभा भीष्मपापाणाः ॥ २ ॥ हेमादिप्रतिवद्धाः शुद्धमपि शुद्धया विधत्ते यः। भीष्ममणि ग्रीवादिपु सम्पदं सर्वदा लभते॥३॥ निर्मक्ष्य प्रायन्ते ये तमरण्यनिवासिनः समीपेऽपि । द्वीपित्रकश्मकुञ्जरसिंहव्यात्रादयो हिसाः ॥ ४ ॥ तस्योत्कलभक्तिनोभयं नचास्तीशमुपर्सन्ति । भीष्ममणिर्गुणयुक्तो सम्यक्पानाङ्गर्टीयकलत्रत्वम् ॥ ५ ॥ पितृतर्पणापि पितृणां तृप्तिर्यहुवार्षिकी भवति । शाम्यन्त्युङ्कतान्यपि सर्गाएडजाखुत्रुश्चिकविषाणि । सिंहिलामिवैरितस्करभयानि भीमानि नश्यन्ति ॥ ६ ॥ शैवलबलाहकामं परुपं पीतप्रमं प्रभाहीनम् । मिलनयुति च विवर्णं दूरात्परिशर्जयत्वाज्ञः॥ ७॥ मूल्यं प्रकल्प्यमेषां विवुधवरेर्देशकालविज्ञानात्। द्रे भूतानां वहु किञ्चित्रिकटप्रस्तानाम् ॥ ८ ॥ इति श्रीगारुड़े महापुराणे वैद्रुव्यविक्ता नाम पट्सवित्वति। ।। ।। ।। ।।

## सप्तमातितमोऽध्यायः

सृत उवाच

पुर्थेपु पर्वतवरेषु च निम्नगासु स्थानान्तरेषु च तथोत्तरदेशगासु । संस्थापिताश्च नलरा भुजगैः प्रकाशं संपूज्य दानवपति प्रथिते प्रदेशे ॥ १ ः दाशार्यवागदवमेकलकालगादौ गुजाञ्जनचौद्रमृणालवर्णाः । गन्धर्वविद्विकदलीसहशावभासा एते प्रशस्ताः पुलकाः प्रस्ताः ॥ २ ॥ शङ्कान्जभृङ्कार्कविचित्रभङ्काः सूत्रैर्व्यपेताः परमाः पवित्राः ।
माञ्कल्ययुक्ता बहुभिक्तिचित्रा वृद्धिप्रदास्ते पुलका भवन्ति ॥ ३ ॥
काकश्वरासभश्रगालवृकोग्ररूपैर्ग्धेः समांसरुधिरार्द्रमुखैरुपेताः ।
मृत्युप्रदाश्च विदुषा परिवर्जनीया मूल्यं पलस्य कथितञ्च श्वतानि पञ्च् ॥ ४ ॥
इति श्रीगारुडे महापुराणे पुलकपरीक्षा नाम सप्तसप्तितमोऽध्यायः ॥७७॥

### श्रष्टसप्ततित्त मोऽध्यायः

#### सूत खवाच

हुतभुगूपमादाय दानवस्य यथेष्यितम् । नर्मदायां निचिश्चेप किञ्चिद्धीनादिभूभिपु ॥ १ ॥
तत्रेन्द्रगोपकलितं ग्रुकवक्त्रवर्षं संस्थानतः प्रकटपीनसमानमात्रम् ।
नानाप्रकारविहितं दिवराख्यरक्षमुद्धृत्य तस्य खल्ज सर्वसमानमेव ॥ २ ॥
मध्येन्दुपाण्डरमतीव विग्रुद्धवर्णं तच्चेन्द्रनीलसदृशं पटलं तुले स्थात् ।
सैश्चर्यभृत्यजननं कथितं तदैव पक्षञ्च तिकल भवेतमुरवज्रवर्णम् ॥ ३ ॥
इति श्रीगाददे महापुराग्रो दिवराख्यरत्नपरीक्षा नाम अष्टसस्तितमोऽध्यायः ॥७८॥

### ऊनाशीतितमोऽध्यायः

#### सूत उवाच

कार्नरिवन्ध्ययवनचीननपाछभूमिषु । लाक्सली व्यक्तिरन्मेदो दानस्स्य प्रयक्ततः ॥ १ ॥ आकाश्ययुद्धं तैलाल्यमुत्वमं स्फटिकं ततः । मृष्णालशङ्क्षभवलं किश्चिद्वर्णान्तरान्वितम् ॥ २ ॥ न तत्तुल्यं हि रक्षञ्च सर्वथा पापनाशनम् । संस्कृतं शिल्पिना सद्यो मृल्यं किश्चिक्षमेत्ततः ॥३॥ इति श्रीगारुद्दे महापुराणे स्फटिकपरीक्षा नाम ऊनाशीतितमोऽध्यायः ॥७६॥

## **असी**तितमोऽध्यायः

#### सूत उवाच

**आदाय रोषस्तस्यान्त्रं बलस्य केरलादिषु । चिक्षेप तत्र जायन्ते विद्रुमाः सुमहागुणाः ॥ १ ॥** 

तत्र प्रधानं शशलोहिताभं गुजाजवापुष्पिनमं प्रदिष्टम् ।
सुनीलकं देवकरोमकञ्च स्थानानि तेषु प्रभवं सुरागम् ।
अन्यत्र जातञ्च न तत्प्रधानं मूल्यं भवेच्छिल्पिविशेषयोगात् ॥ २ ॥
प्रसन्नं कोमलं क्षिग्धं सुरागं विद्रुमं हि तत् । घनधान्यकरं लोके विषार्तिमयनाश्चनम् ॥
स्फटिकस्य विद्रुमस्य रत्नज्ञानाय शौनक ॥ ३ ॥
इति श्रीगारुडे महापुराणे विद्रुमरत्नपरीक्षा नाम अशीतितमोऽध्यायः ॥८०॥

## एकाशीतितमोऽष्यायः

#### सूत खवाच

सर्वतीर्थानि वक्ष्यामि गङ्गा तीर्थोत्तमोत्तमा । सर्वत्र सुलभा गङ्गा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा ॥ १ ॥ हिरिद्वारे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे । प्रयागं परमं तीर्थं मृतानां सुक्तिमुक्तिदम् ॥ २ ॥ सेवनात्कृतिपरहानां पापिजित्कामसं नृणाम् । वाराणसी परं तीर्थं विश्वेद्यो यत्र केशवः ॥ ३ ॥ कुरुचेत्रं परं तीर्थं दानाद्येर्मुक्तिप्रहायिका । प्रमासं परमं तीर्थं सोमनाथो हि तत्र च ॥ ४ ॥ द्वारका च पुरी रम्या मुक्तिमुक्तिप्रहायिका । प्राची सरस्वती पुण्या सप्तसारस्वतं परम् ॥ ५ ॥ केदारं सर्वपापन्नं शम्भलप्राम उत्तमम् । नारायणं महातीर्थं मुक्त्ये बद्रिकाश्रमम् ॥ ६ ॥ क्षेतद्वीपं पुरी माया नैमिषं पुष्करं परम् । अयोध्या चार्य्यतीर्थन्तु चित्रकृटञ्च गोमती ॥ ७ ॥ वैनायकं महातीर्थं रामगिर्याश्रमं परम् । काञ्चीपुरी तुङ्गभद्रा श्रीशैलं सेतुवन्धनम् ॥ ८ ॥ रामश्वरं परं तीर्थं कार्त्तिकेयं तथोत्तमम् । भृगुतुङ्गं कामतीर्थं कामरं कटकं तथा ॥ ६ ॥ उज्जित्यां महाकालः कुञ्जके श्रीघरो हरिः । कुञ्जामुकं महातीर्थं कालसर्पश्च कामदः ॥ १०॥ महाकेशी च कावेरी चन्द्रभागा विपाशया । एकामुञ्च तथा तीर्थं ब्रह्माणं देवकोटकम् ॥ मधुरा च पुरी रम्या शोणश्चैव महानदः ॥ ११॥

जम्बूसरो महातीर्थं तानि तीर्थानि विद्धि च । स्र्यंः शिवो गणो देवी इरियंत्र च तिष्ठति ॥१२॥ एतेषु च तथान्येषु स्नानं दानं जपस्तपः । पूजा श्राद्धं पिराइदानं सर्वं भवति चाक्षयम् ॥१३॥ शालग्रामं सर्वदं स्यात् तीर्थं पशुपतेः परम् । गोकामुखञ्च वाराहं भाण्डीरं स्वामिसंज्ञकम् १४॥ मोहदण्डे महाविष्णुर्मन्दारे मधुसूदनः । कामरूपं महातीर्थं कामाल्या यत्र तिष्ठति ॥

पुण्डवर्द्धनकं तीर्थं कार्त्तिकेयश्च यत्र च ॥१५॥

विरजस्तु महातीर्थं तीर्थं श्रीपुरुषोत्तमम् । महेन्द्रपर्वतस्तीर्थं काबेरी च नदी परा ॥१६॥ गोदावरी महातीर्थं पयोष्णी वरदा नदी । विन्ध्यः पापहरं तीर्थं नर्मदामेद उत्तमः ॥१०॥ गोकर्णं परमं तीर्थं तीर्थं माहिष्मती पुरी । काल्खरं महातीर्थं शुक्रतीर्थमनुत्तमम् ॥१८॥ कृते श्रीचे मुक्तिदश्च शार्क्वधारी तदन्तिके । विरजं सर्वदं तीर्थं स्वर्णोच्चं तीर्थमुत्तमम् ॥१८॥ निन्दतीर्थं मुक्तिदश्च कोटितीर्थफलप्रदम् । नासिक्यञ्च महातीर्थं गोवर्द्धनमतः परम् ॥२०॥ कृष्णावेणीभीमरथागण्डकीया त्विरावती । तीर्थं विन्दुसरः पुरयं विष्णुपादोदकं परम् ॥२१॥ ब्रह्मध्यानं परं तीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः । दमस्तीर्थं तु परमं भावशुद्धिः सरस्तथा ॥२२॥ श्रानहदे ध्यानजले रागद्देवमलापहे । यः स्नाति मानसे तीर्थं स याति परमां गतिम् ॥२३॥ इदं तीर्थमिदं नेति ये नरा भेदद्धिनः । तेषां विधीयते तीर्थगमनं तत्फलञ्च यत् ॥ सर्वं ब्रह्मेति योऽवैति नातीर्थं तस्य किञ्चन ॥२४॥

एतेषु स्नानदानानि श्राद्धं पिएडमथाक्षयम् । सर्वा नद्यः सर्वशैलाः तीर्यं देवादिसेवितम् ॥२५॥ श्रीरङ्गश्च हरेस्तीर्यं तापी श्रेष्ठा महानदो । सप्तगोदावरं तीर्यं तीर्यं कोणगिरिः परम् ॥२६॥ महालक्ष्मीर्यत्र देवी प्रणीता परमा नदी । सहाद्रौ देवदेवेश एकवीरः सुरेश्वरी ॥२०॥ गङ्गाद्वारे कुशावर्त्ते विन्ध्यके नीलपर्वते । स्नानं कनखले तीर्यं स भवेन्न पुनर्भवे ॥२८॥

#### सूत उवाच

एतान्यन्यानि तीर्थानि स्नानाद्यैः सर्वदानि हि । श्रुत्वाऽत्रवीद्धरेत्रीह्या व्यासं दक्षादिसंयुतम् २६॥ एतान्युक्त्या च तीर्थानि पुनस्तीर्थोत्तमोत्तमम् । गयाख्यं प्राह सर्वेषामक्षयं ब्रह्मलोकदम् ॥३०॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे सर्वतीर्थमाहात्म्यं नाम एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१॥

### द्वयशीतितमोऽध्यायः

#### त्रह्योवाच

सारात्सारतरं व्यास गयामाहात्म्यमुत्तमम् । प्रवश्यामि समासेन भुक्तिमुक्तिप्रदं शृषु ॥ १ ॥ गयासुरोऽभवत् पूर्वं वीर्य्यवान् परमः स च । तपस्तप्यन्महाघोरं सर्वभूतोपतापनम् ॥ २ ॥ तत्त्मस्तापिता देवास्तद्वधार्थं हरिं गताः । हारणं हरिकःचे तान्भवितव्यं शिवात्मिमः ॥ ३ ॥ पातितेऽस्य महादेहे तथेल्यूचुः सुरा हरिम् । कदाचिच्छितपूजार्थं श्वीराब्धेः कमलानि च ॥४॥ आनीय कीकटे देशे शयनं चाकरोद्रली । विष्णुमायाविमूढ़ोऽसी गदया विष्णुना हतः ॥५॥

अतो गदावरी विष्णुर्गयायां मुक्तिदः स्थितः । तस्य देहो लिङ्गरूपी स्थितः शुद्धे पितामहः ॥६॥ जनादनश्च कालेशस्तयाऽन्यः प्रपितामहः । विष्णुराहाथ मर्घ्यादां पुण्यक्षेत्रं भविष्यति ॥७॥ यज्ञं श्राद्धं पिण्डदानं स्नानादि कुरुते नरः । स स्वर्गं ब्रह्मलोकञ्च गच्छेत्र नरकं नरः ॥ ८॥ गयातीर्थं परं ज्ञात्वा यागं चक्रे पितामहः । ब्राह्मणान्पूज्यामास ऋत्विगर्थमुपागतान् ॥ ९॥ महानदीं रसवहां सृष्ट्वा वाप्यादिकं तथा । भक्ष्यभोज्यफलादींश्च कामधेनुं तथाऽस्जत् ॥ पञ्चकोशं गयाक्षेत्रं ब्राह्मणेम्यो ददौ प्रभः ॥१०॥

भर्मयोगेषु लोभात्तु प्रतिगृह्य भनादिकम् । स्थिता विप्रास्तदा शता गयायां ब्राह्मणास्ततः ॥ साभूत्त्रेपुरुषं भनम् । युष्माकं स्याद्वारिवहा नदी पाषाणपर्वतः ॥१२॥ शतेस्तु प्रार्थितो ब्रह्माऽनुग्रहं कृतवान् प्रभुः । लोकाः पुरुषा गयायां हि श्राद्धिनो ब्रह्मलोकगाः ॥ युष्मान् वै पूजियध्यन्ति तैरहं पूजितः सदा ॥ १३ ॥

ब्रह्मज्ञानं गयाश्राद्धं गोग्रहे मरणं तथा। वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा ॥१४॥ समुद्राः सरितः सर्वा वापीकृपहृदानि च। स्नातुकामा गयातीर्थं व्यास यान्ति न संशयः १५॥ ब्रह्महृत्या सुरापानं स्तेयं गुवंकनागमः। पापं तत्सकृतं सर्वं गयाश्राद्धाद्विनश्यिति ॥१६॥ श्रसंस्कृता मृता ये च पंशुचौरहताश्च ये। सपेद्धा गयाश्राद्धान्मुक्ताः स्वर्गं ब्रजन्ति ते ॥१७॥ गयाया पिण्डदानेन यत्फलं लभते नरः। न तष्कुक्यं मया वक्तुं वर्षकोटिशतैरिप ॥१८॥

इति श्रीगाष्ट्रे महापुराणे गयामहात्म्ये द्वधशीतितमोऽध्यायः ॥८२॥

### त्र्यशीतितमोऽष्यायः

#### त्रद्योवाच

कीकटेषु गया पुग्या पुग्यं राजग्रहं वनम् । विषयश्चारणः पुग्यो नदीनाञ्चेव पुनपुनः ॥ १ ॥
मुण्डपृष्ठं तु पूर्विस्मन्पश्चिमे दक्षिणोत्तरे । सार्द्धकोश्चद्वयं मानं गयायां परिकीर्त्तितम् ॥ २ ॥
पञ्चकोशं गयाक्षेत्रं कोश्चमेकं गयाश्चिरः । तत्र पिण्डंप्रदानेन पितृणां परमा गतिः ॥
गयागमनमात्रेण पितृणामनृणो भवेत् ॥ ३ ॥

गवायां पितृरूपेण देवदेवो जनाईनः। तं दृष्ट्वा पुण्डरीकाचं मुच्यते वै ऋणत्रयात् ॥ ४॥ रथमः गै गयातीर्थे दृष्ट्वा कद्रं पदाधिके। कालेश्वरख्य केदारं पितृषामतृषो भवेत्॥ ५॥ दृष्ट्वा पितामद्वं देवं सर्वपापैः प्रमुच्यते। जोकं त्वनामयं याति दृष्ट्वा च प्रपितामद्दम्॥ ६॥

तथा गदाधरं देवं माधवं पुरुषोत्तमम्। तं प्रणम्य प्रयन्नेन न भूयो जायतेः नरः॥ ७॥ मौनादित्यं महात्मानं कनकार्कं विशेषतः । दृष्ट्वा मौनेन विषर्षे पितृणामनृणो भवेत् ॥ ब्रह्मार्गं पूजियत्वा च ब्रह्मलोकमवाप्रयात् ॥ ८ ॥

गायत्री प्रातकतथाय यस्तु पश्यति मानवः। सन्ध्यां कृत्वा प्रयत्नेन सर्वदेवफलं लमेत् ॥ ६ ॥ सावित्रीश्चैत्र मध्याह्ने दृष्ट्वा यज्ञफलं छमेत्। सरस्वतीश्च सायाह्ने दृष्ट्वा दानफलं छमेत् ॥१०॥ नगस्यमीश्वरं दृष्ट्वा पितृणामनृणो मवेत्। धर्मारण्यं धर्ममीशं दृष्ट्वा स्यादणनाशनम् ॥११॥ देवं गृब्रेश्वरं दृष्ट्या को न मुच्येत बन्धनात्। धेनुं दृष्ट्या धेनुवने ब्रह्मछोकं नयेत् पितृन् ॥१२॥ प्रभासेशं प्रभासे च दृष्ट्वा याति परां गतिम्। कोटीश्वरं चाश्वमेघं दृष्ट्वा स्यादणनाशनम् ॥१३॥ स्वर्गद्वारेश्वरं दृष्ट्वा मुन्यते भववन्धनात्। रामेश्वरं गदालीलं दृष्ट्वा स्वर्गमवाप्नुयात्॥१४॥ ब्रह्मेश्वरं तथा दृष्ट्वा मुच्यते ब्रह्महत्यया। मुण्डपृष्ठे महाचण्डी दृष्ट्वा कामानवामुयात् ॥१५॥ फल्प्वीशं फल्गुचराडीञ्च गौरीं दृष्ट्वा च मङ्गलाम्। गोमकं गोपति देवं पितृणासकृणी भवेत् ॥१६॥ **अङ्गारेशञ्च सिद्धेशं गयादित्यं गजं तथा। मार्कण्डेयेश्वरं दृष्टा पितृणामनृणो भवेत् ॥१०॥** फल्गुतीर्थे सरः स्नात्वा दृष्ट्वा देवं गदाधरम्। एतेन किं न पर्याप्तं नृणां सुकृतिकारिणाम् ॥ ब्रह्मलोकं प्रयान्तीह पुरुषानेकविंशतिम् ॥ १८ ॥

पृथिव्यां यानि तीर्थानि ये समुद्राः सरांसि च । फल्गुतीर्थं गमिष्यन्ति वारमेकं दिने दिने १९॥ पृथिन्याञ्च गया पुण्या गयायाञ्च गयाशिरः । श्रेष्ठं तथा फल्गुतीर्थं तन्मुखञ्च सुरस्य हि ॥२०॥ उदीचि कनकानद्यो नाभितीर्थन्तु मध्यतः । पुण्यं ब्रह्मसदस्तीर्थं स्नानात्स्याद्बसलोकदः॥२१॥ क्षे पिण्डादिकं कृत्वा पितृणामनृणो भवेत्। तथा चयवटे श्राद्धं ब्रह्मलांकं नयेत् पितृन् ॥२२॥ इंसतीर्थे नरः स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। कोटितीर्थे गयालोके वैतरण्याञ्च गोमके॥ ब्रह्मलोकं नयेत् श्राद्धी पुरुषानेकविंशतिम् ॥ २३॥

ब्रह्मतीर्थे रामतीर्थे आग्नेये सोमतीर्थके। श्राद्धी रामहृदे त्रहालोकं पितृकुलं नयेत् ॥२४॥ उत्तरे मानसे श्राद्धी न भूयो जायते नरः । दिच्छो मानसे श्राद्धी ब्रह्मलोकं पितृन् नयेत् २५॥ भोष्मतर्पणकृत्तस्य कूटे तारयते पितृन्। एत्रेश्वरे तथा श्रद्धी पितृणामनृणो भवेत् ॥२६॥ आद्धी च धेनुकारएये ब्रह्मलोकं पितृत्रयेत् । तिल्घेनुपदः स्नात्वा दृष्ट्वा घेनुं न संशयः ॥२०॥ ऐन्द्रे वा नरर्तार्थेषु वासवे वैष्णवे तथा। महानद्यां कृतश्राद्धो ब्रह्मलोकं नयेत्पितृन् ॥२=॥ गायत्रे चैव सावित्रे तीर्थे सारस्वते तथा । स्नानसन्ध्यातर्पणकृत् श्राद्धी चैकोत्तरं शतम् ॥

पितणा तु कुलं ब्रह्मलोकं नयति मानवः ॥२९॥

ब्रह्मयोनि विनिर्गच्छेत्प्रयतः पितृमानसः । तर्पयित्वा पितृन् देघात्र विशेद्योनिसङ्कटे ॥३०॥ तर्पणे काकजङ्घायां पितृणां तृप्तिरक्षया । धर्मारण्ये मतङ्कस्य वाष्यां श्राद्धी दिवं ब्रजेत् ॥३१॥ धर्मयूपे च कूपे च पितृणामनृणो भवेत् । प्रमाणं देवताः सन्तु लोकपालाश्च साद्धिणः ॥ मयाऽऽगत्य मतङ्केऽस्मिन्पितृणां निष्कृतिः कृता ॥३२॥

रामतीर्थे नरः स्नात्वा श्राद्धं कृत्वा प्रभारके। शिलायां प्रेतभावाः स्युर्मुक्ताः पितृगणाः किल ॥ श्राद्धकृच स्वपृष्टायां त्रिःससकुलमुद्धरेत्। श्राद्धकृन्मुण्डपृष्ठादौ ब्रह्मलोकं नयेत्पितृन् ॥३४॥ गयायां न हि तत्स्थानं यत्र तीर्थं न विद्यते। पश्चकोशे गयाचेत्रे यत्र तत्र तु पिण्डदः॥ अक्षयं फलमाप्नोति ब्रह्मलोकं नयेत्पितृन् ॥३५॥

षानार्दनस्य इस्ते तु पिण्डं दद्यात्स्वकं नरः । एव पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनार्दन ॥३६॥ परलोकं गते मोच्चमक्षय्यमुपतिष्ठताम् । ब्रह्मलोकमवामोति पितृभिः सह निश्चितम् ॥३७॥ गयायां धर्मपृष्ठे च सरिस ब्रह्मणस्तथा । गयशीपेंऽश्वयवटे पितृणां दत्तमच्चयम् ॥३८॥ धर्मारण्यं धर्मपृष्ठं चेनुकारण्यमेव च । दृष्ट्वेतानि पितुश्चार्घ्यं वंशान्विशतिमुद्धरेत् ॥३६॥ ब्रह्मारण्यं मयनद्याः पश्चिमे भाग उच्यते । पूर्वे ब्रह्मसदो भागो नागाद्विभरताश्रमः ॥४०॥ भरतस्याश्रमे श्राद्धो मतङ्गस्य पद्दे भवेत् । गयाशीर्पादक्षिणतो महानद्याश्च पश्चिमः ॥४१॥ तत्समृतञ्चम्पकवनं तत्र पाण्डुशिलास्ति हि । श्राद्धी तत्र तृतीयायां निश्चिरायाश्च मण्डले ॥

महाहदे च कौशिक्यामक्षयं फलमाप्रुयात् ॥४२॥

वैतरण्याश्चोत्तरतस्तृतीयास्यो जलाश्चयः । पदानि तत्र क्रौञ्चस्य श्राद्धी स्वर्गं नयेत्पितृन् ॥४३॥ क्रौञ्चपादादुत्तरतो निश्चिरास्यो जलाश्चयः । सकृद् गयाभिगमनं सकृत्पिण्डप्रपातनम् ॥

दुर्लमं कि पुनर्नित्यमस्मिन्नेव व्यवस्थितः ॥४४॥

महानद्यामपः स्पृश्य तर्पयेत्पितृदेवताः । अक्षयान्प्रामुयाल्लोकान्कुलञ्चापि समुद्धरेत् ॥ सावित्रे पठ्यते सन्ध्या कृता स्याद्वादशाब्दिकी ॥४५॥

गुक्तकृष्णातुभौ पत्तौ गयायां यो वसेन्नरः । पुनात्यासतमञ्जेव कुलं नास्त्यत्र संशयः ॥४६॥ गयायां मुण्डपृष्ठञ्च अरिवन्दञ्च पर्वतम् । तृतीयं कौञ्चपादञ्च दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते ॥४०॥ मकरे वर्त्तमाने च ग्रहणे चन्द्रसूर्य्ययोः । दुर्लभं त्रिपु लोकेषु गयायां पिराडपातनम् ॥४८॥ महाहृदे च कौशिक्यां मूलक्षेत्रे विशेषतः । गुहायां राश्रक्टस्य श्राद्धं सप्त महाफलम् ॥४९॥ यत्र माहेश्वरी धारा श्राद्धी तत्रानृणो भवेत् । पुरायां विशालामासाद्य नदीं त्रैलोक्यविश्रुताम् ॥

अग्निष्टोममवाप्नोति श्राद्धी प्रायाद्दिवं नरः ॥५०॥

श्राद्धी सोमपदे स्नात्वा वाकपेयफलं लमेत्। रविपादे पिण्डदानात्पतितोद्धारणं भवेत् ॥५१॥ यो गयास्थो ददात्यन्नं पितरस्तेन पुत्रिणः। कांच्नंते पितरः पुत्रान् नरकादुभयभीरवः॥५२॥ गयां यास्यित यः किश्वत्सोऽस्मान् सन्तारियध्यित। गयाप्राप्तां सुतं दृष्ट्वा पितृणामुत्सवो भवेत्॥५३॥ पद्भयामपि जलं स्पृष्ट्वा अस्मभ्यं किल दास्यित। आत्मजो वातथान्यो वा गयाकृषे यदा तदा॥५४॥ यनाम्ना पातयेत् पिण्डं तं नयेद् ब्रह्म शाश्वतम्। पुराडरीकं विष्णुलोकं प्राप्तु यात्कोटितीर्थंगः॥५५॥ या सा वैतरणी नाम त्रिषु लोकेषु विश्रुता। साऽवतीर्णा गयाक्षेत्रे पितृणां तारणाय द्दि ॥५६॥ शाद्धाः पिण्डदस्तत्र गोप्रदानं करोति यः। एकविंशतिवंशान् स तारयेन्नात्र संशयः॥५०॥ यदि पुत्रो गयां गच्छेत्कदाचित् कालपर्यये। तानेव भोजयेद्विप्रान् ब्रह्मणा ये प्रकल्पिताः॥५८॥ वेषां ब्रह्मप्रकल्पिताः। ब्रह्मप्रकल्पितं स्थानं विप्रा ब्रह्मप्रकल्पिताः। पूजितैः पूजिताः सर्वे पितृभिः सह देवताः॥५६॥

तपंयेतु गयाविष्रान् इव्यक्तव्यैर्विधानतः । स्थानं देहपरित्यागे गयायान्तु विधीयते ॥ ६० ॥ यः करोति वृषोत्सर्गं गयाक्षेत्रे ह्यनुत्तमे । अग्निष्टोमशतं पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥ ६१ ॥ ऋत्मनोऽपि महाबुद्धिर्गयायां तु तिलैर्विना । पिएडनिर्वपनं कुर्यादन्येषामपि मानवः ॥६२॥ यावन्तो ज्ञातयः पित्र्या बान्धवाः सुद्धदस्तथा । तेभ्यो व्यास गयाभूमौ पिएडो देयो विधानतः ॥६२॥ रामतीये नरः खात्वा गोशतस्याभुयात्फलम् । मतङ्कवाप्यां खात्वा च गोसहस्रफलं लभेत् ॥६४॥ निश्चिरासङ्कमे खात्वा ब्रह्मलोकं नयेत् पितृन् । वसिष्ठस्याश्रमे खात्वा वाजपेयञ्च विन्दति ॥ महाकोश्यां समावासादश्वमेधफलं लभेत् ॥६५॥

पितामइस्य सरसः प्रस्ता लोकपावनी । समीपे त्विग्निभारेति विश्रुता कपिला हि सा ॥ अग्निष्टोमफलं श्राद्धी स्नात्वाऽत्र कृतकृत्यता ॥६६॥

श्राद्धी कुमारभारायामश्वमेधफलं लभेत्। कुमारमभिगम्याथ महामुक्तिमवामुयात्॥ ६७॥ सोमकुण्डेनरः स्नात्वा सोमलोकश्च गच्छति। संवर्त्तस्य नरो वाप्यां सुभगः स्यातु पिण्डदः ॥६८॥ भौतपापो नरो याति प्रेतकुण्डे च पिण्डदः। देवनद्यां लेलिहाने मथने जानुगर्त्तके॥ ६९॥ एवमादिषु तीर्थेषु पिण्डदस्तारयेत् पितृन्। नत्वा देवं विषष्ठेशं प्रभूतमृण्संक्षयम्॥ ७०॥ इति गारुडे महापुराग्रे गयामाहात्म्ये त्र्यशीतितमोऽध्यायः॥ ८३॥

# श्रीगरुड्महापुराणम् । घ० ८४ चतुरशीतितमोऽध्वायः

### ब्रह्मोवाच

उद्यतस्तु गयां गन्तुं श्राद्धं कृत्वा विधानतः । विधाय कापटं वेशं ग्रामस्यापि प्रदक्षिणम् ॥ १ ॥ ततो ग्रामान्तरं गत्वा श्राद्धरोषस्य भोजनम् । कृत्वा प्रदक्षिणं गच्छेत्प्रतिग्रहविवर्जितः ॥ २ ॥ ग्रहाचिलतमात्रस्य गयाया गमनं प्रति । स्वर्गारोहणसोपानं पितृणां तु पदे पदे ॥ मुण्डनञ्चोपवासश्च सर्वतीर्थेष्वयं विधिः ॥ ३ ॥

वर्जियत्वा कुरुक्षेत्रं विश्वालां विरजां गयाम् । दिवा च सर्वदा रात्रौ गयायां श्राद्धकृद्धवेत् ॥४॥ वाराणस्यां कृतं श्राद्धं तीथें शोणनदे तथा । पुनः पुनर्महानद्यां श्राद्धी स्वर्गं पितृत्वयेत् ॥ ५ ॥ उत्तरं मानसं गत्वा सिद्धं प्राप्नोत्यनुत्तमाम् । तस्मिन्निवर्त्तयेत्श्राद्धं स्नानञ्जेव निवर्त्तयेत् ॥ कामान्स लभते दिव्यान्मोज्ञोपायञ्च सर्वशः ॥ ६ ॥

दक्षिणं मानसं गत्वा मौनी पिएडादि कारयेत्। ऋणत्रयापाकरणं लभेद्विणमानसे ॥ ७ ॥ सिद्धानां प्रीतिजननैः पापानाञ्च भयङ्करैः। लेलिहानैर्महाघोरैरक्षतैः पन्नगोत्तमैः॥ ८ ॥ नाम्ना कनखलं तीर्थं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्। उदीच्यां मुण्डपृष्ठस्य देवर्षिगणसेवितम् ॥ ६ ॥ सत्र स्नात्वा दिवं याति श्राद्धं दत्तमथाक्षयम्। सूर्यं नत्वा त्विदं कुर्यात्कृतपिण्डादिसिक्नयः॥ केव्यवाहास्तथा सोमो यमश्चैवार्यमा तथा। अग्निष्वात्ता वर्षिषदः सोमपाः पितृदेवताः॥

### आगच्छन्तु महाभागा युष्माभी रिच्चतस्त्वह ॥११॥

मर्दायाः पितरो ये च कुले जाताः सनाभयः । तेषा पिण्डप्रदाताहमागतोऽस्मि गयामिह ॥१२॥ कृतिपिदः फल्गुतीर्थे पश्येद्देवं पितामहम् । गदाधरं ततः पश्येत्पितृणामनृणो भवेत् ॥१३॥ फल्गुतीर्थे नरः स्नात्वा दृष्ट्या देवं गदाधरम् । आत्मानं तारयेत्सचो दशपूर्वान्दशापरान् ॥१४॥ प्रथमे हि विधिः प्रोक्तो द्वितीयदिवसे बजेत् । धर्मारएयं मतज्जस्य वाष्यां पिण्डादिकृद्भवेत् ॥ धर्मारण्यं समासाद्य वाजपेयफलं लभेत् । राजस्याश्वमेधाभ्यां फलं स्याद्बह्मतीर्थके ॥१६॥ श्राद्धं पिण्डोदकं कार्यं मध्ये वै कृपयूपयोः । कृपोदकेन तत्कारः पितृणां दत्तमच्चयम् ॥१७॥ तृतीयेऽह्मि ब्रह्मसदो गत्वा स्नात्वाऽय तर्पणम् । कृत्वा श्राद्धादिकं पिण्डं मध्ये वै यूपकृपयोः ॥ गांप्रचारसमीपस्था आब्रह्म ब्रह्मकृतियाः । तेषां सेवनमात्रेण पितरो मोक्षगामिनः ॥ यूपं प्रदक्षिणीकृत्य वाजपेयफलं लभेत् ॥१९॥

फलगुतीर्थे चतुर्थेऽहि स्नात्वा देवादितर्पणम् । कृत्वा श्राद्धं गयाशीर्पे देवस्द्रपदादिषु ॥२०॥ पिण्डान्देहि मुखे व्यास पञ्चामौ च पदत्रये । सूर्येन्दुकार्त्तिकेयेषु कृतं श्राद्धं तथाऽक्षयम् ॥ श्राद्धं तु नवदैवत्यं कुर्य्याद्द्वादश्रदेवतम् ॥२१॥

9

अन्त्रष्टकासु वृद्धी च गयायां मृतवासरे । अत्र मातुः पृथक्श्राद्धमन्यत्र पितना सह ॥२२॥ स्वात्वा दशाश्वमेषे तु दृष्ट्वा देवं पितामहम् । रुद्धपादं नरः स्पृष्ट्वा न चेहावर्तते पुनः ॥२३॥ त्रिवित्तपूणीं पृथिवीं दत्त्वा यत्फलमामुयात् । स तत्फलमवामोति कृत्वा श्राद्धं गयाशिरे ॥२४॥ श्रामीपत्रप्रमाणेन पिण्डं दद्याद्गयाशिरे । पितरो यान्ति देवत्वं नात्र कार्य्या विचारणा ॥२५॥ मुण्डपृष्ठे पदं व्यस्तं महादेवेन घीमता । अल्पेन तपसा तत्र महापुण्यमवामुयात् ॥२६॥ गयाशीर्षे तु यः पिण्डान्नाम्ना येषां तु निर्वपेत् । नरकस्या दिवं यान्ति स्वर्गस्या मोक्षमामुयुः ॥ पञ्चमेऽह्नि गदालोले खात्वा वटतले ततः । पिण्डं दद्यात्पतृणाञ्च सकलं तारयेत्कुलम् ॥२८॥ वटमूलं समासाद्य शाकेनोष्णोदकेन च । एकिस्मन्भोजिते विष्रे कोटिर्भवित भोजिता॥२६॥ कृते श्राद्धेऽद्यववे दृष्ट्वा च प्रपितामहम् । अक्षयान्लमते लोकान्कुलानामुद्धरेन्कृतम् ॥३०॥ एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत् । यजेदा अश्वमेषेन नीलं वा वृषमुत्स्जेत् ॥३१॥ प्रत्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत् । यजेदा अश्वमेषेन नीलं वा वृषमुत्स्जेत् ॥३१॥ प्रेतः कश्चित्समुद्दिश्य विण्जं कञ्चद्वववित् । मम नाम्ना गयाशिष्ठं पिर्डनिर्वपनं कुरु ॥ प्रेतभावाद्विमुक्तः स्थात्स्वर्गदे दात्तरेव च ॥३२॥

श्रुत्वा विणगयाशिषें प्रेतराजाय पिण्डकम् । प्रददावनुजैः साद्धं स्विपतृभ्यस्ततो ददौ ॥३३॥ सर्वे मुक्ता विशालोऽपि सपुत्रोऽभूच पिण्डदः। विशालायां विशालोऽभूद्राजपुत्रोऽअवीद्द्रिजान् ॥ कथं पुत्रादयः स्युर्मे विप्राश्चोचुर्विशालकम् । गयायां पिण्डदानेन तव सर्वं भविष्यति ॥ विशालोऽयं गयाशीर्षे पिग्रडदोऽभूच पुत्रवान् ॥३५॥

दृष्ट्वाकाशे सितं रक्तं कृष्णं पुरुषमज्ञवीत् । के यूयं तेषु चैवैकः सितः प्रोचे विशालकम् ॥३६॥ अहं सितस्ते जनकं इन्द्रलोकं गतः शुभात् । मम पुत्र पिता रक्तो ब्रह्महा पापकृत्परः ॥३०॥ अयं पितामहः कृष्ण ऋषयोऽनेन घातिताः । अवीचि नरकं प्राप्ती मुक्ती कातौ च पिण्डद ॥३८॥ मुक्तीकृतास्ततः सर्वे ज्ञजामः स्वर्गमुत्तमम् । कृतकृत्यो विशालोऽपि राज्यं कृत्वा दिवं ययौ ॥ येऽस्मत्कुले तु पितरो लुप्तपिण्डोदकिन्नयाः । ये चाप्यकृतचूडास्तु ये च गर्भाद्विनिःस्ताः ४०॥ येषां दाहो न क्रियते येऽग्निदग्धास्तथापरे । भूमौ दत्तेन तृष्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्॥४१॥ पिता पितामहश्चेव तथैव प्रपितामहः । माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही ॥४२॥ तथा मातामहश्चेव प्रमातामह एव च । वृद्धप्रमातामहश्चाय मातामही ततः परम् ॥४३॥ प्रमातामही च तथा वृद्धप्रमातामहीति वै । अन्येषाञ्चेव पिण्डोऽयमक्षय्यमुपतिष्ठताम् ॥४४॥

इति श्रीगारु महापुरागे गयामाहात्म्ये चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥८४॥

# श्रीगरुद्दमहापुराखम् । च० द५ पञ्चाशीतितमोऽष्यायः

#### ब्रह्मोवाच

बाला प्रतिश्वलादौ तु वरुणस्थामृतेन च । पिएडं दद्यादिमैर्मन्त्रेरावाह्य च पितृन्यरान् ॥१॥ अस्मत्कुले मृता ये च गतिर्येषां न विद्यते । तेषामावाह्यिष्यामि दर्भपृष्ठे तिलोदकैः ॥ २ ॥ पितृवंशे मृता ये च मातृवंशे च ये मृताः । तेषामुद्धरणार्थाय इमं िग्रडं ददाम्यहम् ॥ ३ ॥ मातामहकुले ये च गतियेंषां न विद्यते। तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥ ४ ॥ अजातदन्ता ये केचिये च गर्भे प्रपीडिताः। तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥ ५ ॥ बन्धवर्गाश्च ये केचिन्नामगोत्रविवर्जिताः । स्वगोत्रे परगोत्रे वा तेषां पिएडः प्रकल्पितः ॥ ६ ॥ **धद्भनमृता ये च विषशस्त्रहताश्च ये। आत्मोपघातिनो ये च तेम्यः पिएडं ददाम्यहम् ॥** अग्निदाहे मृता ये च सिंहव्याघ्रहताश्च ये। दंष्ट्रिभिः शृङ्किभिर्वापि तेषां पिण्डं ददाम्यहम् ८॥ अग्निदग्धाश्च ये केचिन्नाग्निदग्धास्तथापरे । विद्युचौरहता ये च तेषां पिग्रङं ददाम्यहम् ॥६॥ रौरवे चान्धतामिस्रे कामसूत्रे च ये मृताः । तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥१०॥ असिपत्रवने घोरे कुम्मीपाके च ये मृताः । तेषामुद्धरणार्थीय इमं पिएडं ददाम्यहम् ॥११॥ अन्येषां यातनास्थानां प्रेतलोकनिवासिनाम् । तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥१२॥ पश्चयोनि गता ये च पश्चिकीटसरीसपाः । अथवा वश्वयोनिस्यास्तेम्यः पिण्डं ददाम्यहम् ॥१३॥ असंख्ययातनासंस्था ये नीता यमशासनैः। तेषामुद्धरणार्थीय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥१४॥ जात्यन्तरसहस्रेषु भ्रमन्ते स्वेन कर्मणा । मानुष्यं दुर्लभं येषां तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम् ॥१५॥ ये बान्धवाऽवान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु पिण्डदानेन सर्वदा १६॥ ये केचित्प्रेतरूपेण वर्चन्ते पितरो मम। ते सर्वे तृतिमायान्तु पिएडदानेन सर्वदा ॥१७॥ ये मे पितृकुले जाताः कुले मातुस्तयैव च । गुरुश्वग्रुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवा मृताः ॥१८॥ ये मे कुले ख्रुप्तपिण्डाः पुत्रदारिवर्जिताः । क्रियालोपगता ये च जातान्धाः पङ्गवस्तथा ॥१९॥ विरुपा आमगर्भा ये ज्ञाताज्ञाताः कुले मम। तेषां पिण्डं मया दत्तमक्षय्यमुपतिष्ठताम् ॥२०॥ साधिणः सन्तु मे देवा ब्रह्मेशानादयस्तथा । मया गयां समासाद्य पितृणां निष्कृतिः कृता २१॥ आगतोऽहं गयां देव पितृकार्यें गदाघर । तन्मे साञ्ची भवस्वाद्य अनुणोऽहम्णत्रयात ॥२२॥

महानदी ब्रह्मसरोऽच्चयो वटः प्रभासमुद्यन्तमहो गयादिरः । सरस्वतीधर्मकषेनुपृष्ठा एते कुरुक्षेत्रगता गयायाम् ॥ २३ ॥ 'इति भीगारुङ्गे महापुराणे गयामाहारूये पञ्चाद्यीतितमोऽध्यायः ॥८५॥

### श्रीगरङ्गहापुराणम् । अ० ८६

# **षड**शीतितमोऽष्यायः

### ब्रह्मोवाच

येथं प्रेतिशाला ख्याता गयायां सा त्रिधा स्थिता । प्रभासे प्रेतकुण्डे च गयासुरशिरस्यि ॥ १ ॥ धर्मेण धारिता भूत्ये सर्वदेवसयी शिला । प्रेतत्वं ये गता नृणां मित्राद्या बान्धवादयः ॥ तेषामुद्धरणार्थाय यतः प्रेतिशाला ततः ॥ २ ॥

अतोऽत्र मुनयो भूपा राजपल्यादयः सदा । तस्यां शिलायां श्राद्धादिकर्त्तारो ब्रह्मलोकगाः ॥३॥
गयामुरस्य यन्मुण्डं तस्य पृष्ठे शिला यतः । मुण्डपृष्ठो गिरिस्तस्मात् सर्वदेवमयो ह्ययम् ॥४॥
मुण्डपृष्ठस्य पादेषु यतो ब्रह्मसरोमुखाः । अरिवन्दवनं तेषु तेन चौरोपलिक्षतः ॥ ५ ॥
अरिवन्दो गिरिर्नाम कौञ्चपादाङ्कितो यतः । तस्माद् गिरिः कौञ्चपादः पितृणां ब्रह्मलोकदः॥
गदाधरादयो देवा आद्या आदौ व्यवस्थिताः । शिलारूपेण चाव्यक्तास्तरमादेवमयी शिला ॥७॥
गयाशिरख्लादियत्वा गुरूत्वादास्थिता शिला । कालान्तरेण व्यक्तश्च स्थित आदिर्गदाधरः ॥८॥
महाद्धादिदेवस्तु अनादिनिधनो हरिः । धर्मसंरक्षणार्थाय अधर्मादिवनष्टये ॥९॥
दैत्यराक्षसनाशार्थं मत्स्यपूर्वं यथाऽभवत् । कृमों वराहो रहरिर्वामनो राम ऊर्जितः ॥१०॥
यथा दाशरथीरामः कृष्णो बुद्धोऽथ कल्क्यपि । तथा व्यक्तोऽव्यक्तस्पी आसीदादिर्गदाधरः ॥१२॥
आदिरादौ पूजितोऽत्र देवैर्बह्मादिभिर्यतः । पाद्याद्यर्गन्धपुष्पाद्येत आदिर्गदाधरः ॥१२॥
गदाधरं सुरैः साद्धं आद्यं गत्वा ददातियः। अर्घ्यपात्रञ्च पाद्यञ्च गन्धपुष्पञ्च धूपकम् ॥१२॥
वीपं नैवेद्यमुरूष्टं माल्यानि विविधानि च । वस्त्राणि मुकुटं घण्टां चामरं प्रेक्षणीयकम् ॥१४॥
अलङ्कारादिकं पिण्डमन्नदानादिकं तथा । तेषां तावद्धनं धान्यमायुरारोग्यसम्पदः ॥१५॥
पुत्रादिसन्तितः श्रेयोविद्यार्थं काम ईप्स्तिः । भार्यास्वर्गादिवासश्च स्वर्गादागत्य राज्यकम् ॥
कुलीनः सत्त्वसम्यन्नो रणे मर्दितशात्रवः । वधवन्धविनिर्मुकश्चान्ते मोन्नमवापुयात् ॥

श्राद्धपिण्डादिकर्त्तारः पितृभिर्बह्मलोकगाः ॥१७॥

बलभद्रं येऽर्चयन्ति सुभद्रां बलभद्रकम् । ज्ञानं प्राप्य श्रियं पुत्रान्त्रजन्ति पुरुषोत्तमम् ॥१८॥
पुरुषोत्तमराजस्य सूर्यस्य च गणस्य च । पुरतस्तत्र पिण्डादि पितृणां ब्रह्मलोकदः ॥१६॥
नत्वा कर्पाद्देविष्ठेशं सर्वविष्ठैः प्रमुच्यते । कार्त्तिकेयं पूजयित्वा ब्रह्मलोकमवाप्नुयात् ॥२०॥
द्वादशादित्यमभ्यर्च्यं सर्वरोगैः प्रमुच्यते । वैश्वानरं समभ्यर्च्यं उत्तमां दीप्तमाप्नुयात् ॥२१॥
रेवन्तं पूजयित्वाय अश्वानाप्रोत्यनुत्तमान् । अभ्यर्च्यंन्द्रं महैश्वर्यं गौरं सौभाग्यम।पुयात्॥२२॥
विद्यां सरस्वतीं प्रार्च्यं लक्ष्मीं संपूज्य च श्रियम् । गरुइश्च समभ्यर्च्यं निष्ठवन्दात्ममुच्यते ॥२३॥

स्रेत्रपालं रामभ्यर्च्य ग्रहवृन्दैः प्रमुच्यते । मुण्डपृष्टं समभ्यर्च्य सर्वकाममवामुयात् ॥२४॥ नागाष्टकं समभ्यर्च्य नागद्यो विमुच्यते । ब्रह्माणं पूजियत्वा च ब्रह्मलोकमवामुयात् ॥२५॥ बलभद्रं समभ्यर्च्य बलारोम्यमवामुयात् । सुभद्रां पूजियत्वा तु सौमाग्यं परमामुयात् ॥२६॥ सर्वान्कामानवामोति संपूज्य पुरुषोत्तमम् । नारायणं तु संपूज्य नराणामिषपो भवेत् ॥२०॥ सप्टूष्ट्या नत्वा नारसिंहं संग्रामे विजयी भवेत् । वराहं पूजियत्वा तु भूमिराज्यमवामुयात् ॥२८॥ यो वा विद्याधरौ सप्टूष्ट्या विद्याधरपदं लमेत् । सर्वान्कामानवामोति संपूज्यादिगदाधरम् ॥२९॥ सोमनायं समभ्यर्च्य शिवलोकमवामुयात् । रुद्रेश्वरं नमस्कृत्य रुद्रलोके महीयते ॥३०॥ रामेश्वरं नरो नत्वा रामवत्सुप्रियो भवेत् । ब्रह्मेश्वरं नरः स्तुत्वा ब्रह्मलोकाय कल्प्यते ॥३१॥ कालेश्वरं समभ्यर्च्य नरः कालक्षयो भवेत् । केदारं पूजियत्वा तु शिवलोके महीयते । सिद्धेश्वरञ्च संपूज्य सिद्धो ब्रह्मपुरं व्रजेत् ॥३२॥

आग्नै कद्रादिभिः सार्बं दृष्ट्वा ह्यादिगदाधरम् । कुलानां शतमुद्भृत्य नयेद्भ्रह्मपुरं नरः ॥३३॥ धर्मार्थी प्राप्त्रयादर्ममर्थार्थी चार्थमाप्त्रयात् । कामान्संप्राप्त्रयात्कामी मोक्षार्थी मोक्षमाप्त्रयात् ॥ राज्यार्थी राज्यमाप्नोति शान्त्यर्थी शान्तिमाप्त्रयात् । सर्वार्थी सर्वमाप्नोति संपूज्यादिगदाधरम् ॥ पुत्रान्पुत्रार्थिनी स्त्रो च सौभाग्यञ्च तद्र्थिनी । वंशार्थिनी च वशान्ते प्राप्यार्थितिदाधरम् ॥ आद्रेन पिण्डदानेन अन्नदानेन वारिदः । ब्रह्मलोकमवाप्नोति संपूज्यादिगदाधरम् ॥ ३७॥ पृथिन्यां सर्वतीर्थेम्यो यथा श्रेष्ठा गयापुरी । तथा शिलादिरुपश्च श्रेष्ठश्चेव गदाधरः ॥ तस्मन्दृष्टे शिला दृष्टा यतः सर्वं गदाधरः ॥३८॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे गयामाहाल्ये घडशीतितमोऽध्यायः ॥८६॥

# सप्तशीतितमोऽह्यायः

## हरिखवाच

चतुर्दश मनून्वच्ये तत्सुतांश्च शुकादिकान् । मनुः स्वायम्भुतः पूर्वमिश्रश्राद्याश्च तत्सुताः ॥१॥ मरीचिरव्यिक्करसौ पुलस्यः पुलद्दः कतुः । वसिष्ठश्च महाते ना ऋप्यः सप्त कोर्तिताः ॥ २ ॥ स्वयास्याश्चामितास्याश्च शुक्रो यामास्त्येव च । गणा द्वादशकाश्चेति चत्वारः सोमपायिनः॥३॥ विश्वभुग्वामदेवेन्द्रो वाष्कलिस्तदरिर्द्यभूत् । स हतो विष्णुना दैत्यश्चकेण सुमहात्मना ॥ ४ ॥ सनुः स्वारोचिषश्चाय तत्पुत्रो मण्डलेश्वरः । चैत्रको विनतश्चेव कर्णान्तो विद्युतो रविः ॥ ५ ॥

बृहद्गुणो नभश्चैव महाबलपराक्रमः। ऊर्जस्तम्बस्तथा प्राण ऋषभो । नचुलस्तथा ॥६॥ दम्भोलिश्चार्ववीरश्च ऋषयः सम कीर्त्तिताः। तुषिता द्वादश प्रोक्तास्तथा पारावताश्च ये ॥ ॥ इन्द्रो विपश्चिद्देवानां तद्विपुः पुरुकृत्सरः। जवान हस्तिरूपेण भगवान्मधुसूदनः॥ ८॥ औत्तमस्य मनोः पुत्रा आजश्च परश्चस्तथा। विनीतश्च सुकेतुश्च सुमित्रः सुवलः श्रुचिः॥ देवो देवावृधो रुद्र महोत्साहाजितस्तथा॥ ९॥

रथीजा ऊर्ध्वबाहुश्च शरणश्चानघो मुनिः। सुतपाः शङ्कुरित्येते ऋषयः सत कीर्त्तिताः ॥१०॥ वशवर्त्ताः स्वधामानः शिवाः सत्याः प्रतर्दनाः। पञ्च देवगणाः प्रोक्ताः सर्वे द्वादशकास्तु ते ॥ इन्द्रः स्वशान्तिस्तच्छुकः प्रलम्बो नाम दानवः। मत्स्यरूपी इरिर्विष्णुस्तं जघान च दानवम् ॥ तामसस्य मनोः पुत्रा जानुजङ्कोऽथ निर्भयः। नवस्यातिर्नयश्चेव प्रियमृत्यो विविश्विषः ॥१२॥ इतुष्किधः प्रस्तलाज्ञः कृतबन्धुः कृतस्तथा। ज्योतिर्धामा धृष्टकाव्यश्चेत्रश्चेताग्निहेमकौ ॥१४॥ सुनयः कीर्त्तिताः सप्त सुरागाः स्वध्यस्तथा। इरयो देवतानाञ्च चत्वारः पञ्चविश्वकाः ॥१५॥ गण इन्द्रः शिविस्तस्य शतुर्भोमरथाः स्मृताः। हरिणा कूर्मरूपेण इतो भीमरथोऽसुरः ॥१६॥ रैवतस्य मनोः पुत्रा महाप्राणश्च साधकः। वनबन्धुर्निरमित्रः प्रत्यङ्कः परहा श्चिः ॥१७॥ इद्भतः केतुश्चः ऋष्वयस्तस्य वर्ष्यते। देवश्रीवेदवाहुश्च ऊर्ध्ववाहुस्तयैव च ॥ हिर्ण्यरोमा पर्जन्यः सत्यनामा स्वधाम च ॥१८॥

अभूतरजस्थ्रेव तथा देवाश्वमेधसः । वैकुरिटश्चामृतश्चेव चत्वारो देवतागणाः ॥१९॥
गणे चतुर्दश्च सुरा विभुरिन्द्रः प्रतापवान् । शान्तश्चन्नर्दत्रो देत्यो हंसरूपेण विष्णुना ॥२०॥
चात्तुषस्य मनोः पुत्रा ऊरः पूर्वभंहाषवः । शतद्युद्गस्तपस्वी च सत्यबाहुः कृतिस्तथा ॥२१॥
अभिष्णुरितरात्रश्च सुद्युद्गश्च तथा नरः । हविष्मान्सुतनुः श्रीमान्स्वधामा विरजस्तथा ॥
अभिमानः सहिष्णुश्च मधुश्री ऋषयः स्मृताः ॥२२॥

आर्या प्रस्ता भाव्यश्च लेलाश्च पृथुकास्तथा । अष्टकस्य गणाः पञ्च तथा प्रोक्ता दिवौकसाम् ॥ इन्द्रो मनोजवः शत्रुर्भहाकालो महाभुजः । अश्वरूपेण स हतो हरिणा लोकधारिणा ॥२४॥ मनोवैंवस्वतस्येते पुत्रा विष्णुपरायणाः । इक्ष्वाकुरय नाभाख्यो विष्टिः सर्जातिरेव च ॥२५॥ हिक्यन्तस्तया पांशुर्नभो नेदिष्ठ एव च । करूपश्च पृषप्रश्च सुत्रुप्तश्च मनोः सुताः ॥२६॥ अत्रिर्वसिष्ठो भगवान्जामदिग्नश्च कश्यपः । गौतमश्च भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ सप्तमः ॥२७॥ तथा ह्येकोनपञ्चाशन्मक्तः परिकीर्त्तिताः । आदित्या वसवः साध्या गणा द्वादशकास्त्रयः ॥ एकादश तथा बद्रा वसवोऽश्ची प्रकीर्त्तित्ताः । द्वावश्चिनौ विनिर्दिष्टौ विश्वेदेवास्तथा दश ॥

### श्रीगरुक्महापुराणम् । अ० ८७

### दशैवाङ्गिरसो देवा नव देवगणास्तथा ॥२९॥

तेजस्वी नाम वै शको हिरएयाची रिपुः स्मृतः । हतो वराहरूपेण हिरण्याख्योऽय विष्णुना ॥ वस्ये मनोर्भविष्यस्य सावण्यीख्यस्य वै सुतान् । विजयश्चाववीरश्च निर्देहः सत्यवाक्कृतिः ॥ वरिष्ठश्च गरिष्ठश्च वाचः संगतिरेव च ॥३१॥

अश्वत्थामा कृपो व्यासो गालवो दीतिमानथ । ऋष्यशृङ्कस्तथा राम ऋषयः सप्त कीर्तिताः ॥ सुतपा अमृताभाश्च मुख्याश्चापि तथा सुराः । तेषां गणस्तु देवानां एकैको विश्वकः स्मृतः ॥ विरोचनसुतस्तेषां बलिरिन्द्रो भविष्यति । दत्त्वेमां याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम् ॥ ऋदुमिन्द्रपदं हित्वा ततः सिद्धिमवाष्ट्यति ॥३४॥

वाहगोर्दक्षमावर्गोर्नभस्य मुतान् शृणु । धृष्टिकेतुर्दोप्तिकेतुः पञ्चहस्तो निराकृतिः ॥ पृथुअवा बृहद्युम्न ऋचीको बृहतो गुणः ॥३५॥

मेघातिथिर्द्यतिश्चेव सबलो वसुरेव च। ज्योतिष्मान्हन्यकव्यौ च ऋषयो विसुरीश्वरः ॥३६॥ परो मरीचिर्गर्भश्च स्वधर्माणश्च ते त्रयः। देवशतुः कालकाक्षस्तद्धन्ता पद्मनामकः॥३७॥ चर्मपुत्रस्य पुत्रांस्तु दशमस्य मनोः शृणु । सुक्षेत्रश्चोत्तमौजाश्च भूरिश्रेण्यश्च वीर्य्यवान् ॥३८॥ श्रानीको निरमित्रो वृषसेनो जयद्रथः। भूरियुम्नः सुवर्चाश्र शान्तिरिन्द्रः प्रतापवान्॥ अयोम्तिई विष्मांश्च सुकृतश्चान्ययस्तथा । लाभगोऽप्रतिमश्चेव सौरभा ऋषयस्तथा ॥ ४० ॥ प्राणाख्याः शतसंख्यास्तु देवतानां गणास्तदा । बलिशत्रुस्तं हरिश्च गदया घातयिष्यति ॥ ४१ ॥ रुद्वपत्रस्य ते पुत्रान् वद्ध्याम्यकादशस्य तु । सर्वत्रगः सुशर्मा च देवानीकः पुरुर्गुरः ॥ ४२ ॥ चेत्रवर्णी हदेषुश्च आर्द्रकः पुत्रकस्तथा। हविष्मांश्च हविष्यश्च वरुणो विश्वविस्तरौ॥ ४३॥ विष्णुश्चैवामितेजाश्च ऋषयः सप्त कीर्त्तिताः । विद्यक्तमाः कामगमा निर्माणरुचयस्तथा ॥ ४४ ॥ एकैकरचयस्तेषां गणश्चेन्द्रश्च वै वृषः। दशप्रीवो रिपुस्तस्य श्रीरूपी घातियण्यति ॥ ४५ ॥ मनोस्त दक्षपुत्रस्य द्वादशस्यात्मजान् शृणु । देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठो विदूर्यः ॥ ४६ ॥ मित्रवान् मित्रदेवश्च मित्रविन्दुश्च वीर्य्यवान् । मित्रवाहः प्रवाहश्च दचपुत्रमनोः सुताः ॥४७॥ तपस्वी सुतपाश्चेव तपोमूर्त्तिस्तपोरतिः। तपोधृतिद्यु तिश्चान्यः सप्तर्पयस्तपोधनाः॥ ४८॥ स्वधर्माणः मुतपसो हरितो रोहितस्तथा। मुरारयो गणाश्चेते प्रत्येकं दशको गणः॥ ४९॥ ऋतधामा च भद्रेन्द्रस्तारको नाम तद्रिपुः। हरिर्नपुरको भूत्वा घातयिष्यति शङ्कर ॥ ५० ॥ त्रयोदशस्य रौच्यस्य मनोः पुत्रान्निबोध मे। चित्रसेनी विचित्रश्च तपोधर्मरतो धृतिः ॥ ५१ ॥ सुनेत्रः क्षेत्रवृत्तिश्च मुनयो धर्मपो हदः। धृतिमानव्ययश्चेव निशारूपो निरुत्सुकः॥ ५२॥

निर्माणस्तत्त्वदर्शी च ऋषयः सप्त कीर्त्तिताः । स्वरोमाणः स्वधर्माणः स्वकर्माणस्तयामराः ॥ वयस्त्रिंशिद्विमेदास्ते देवानां तत्र वै गणाः । इन्द्रो दिवस्पतिः शत्रुस्त्विष्टमो नाम दानवः ५४॥ मायूरेण च रूपेण घातयिष्यति माधवः । चतुर्दशस्य मौत्यस्य श्रृणु पुत्रान्मनोर्मम ॥ ५५ ॥ ऊदर्गमीरो धृष्टश्च तरस्वी माह एव च । अभिमानी प्रवीरश्च जिष्णुः संक्रन्दनस्तथाः॥ तेजस्वी दुर्लभश्चेव मौत्यस्यैते मनोः सताः ॥ ५६ ॥

आम्रश्राग्निबाहुश्च मागधश्च तथा ग्रुचिः । अजितो मुक्तशुक्री च ऋषयः सत कीर्तिताः ५७ ॥ चाशुषाः कर्मनिष्ठाश्च पितत्रा भ्राजिनस्तथा । वाचावृथा देवगणाः पञ्च प्रोक्तास्तु सतकाः ५८॥ श्रुचिरिन्द्रो महादैत्यो रिपुहन्ता हरिः स्वयम् । एको देवश्चतुद्धां तु व्यासरूपेण विष्णुना ॥५६॥ कृतस्ततः पुराणानि विद्याश्चाष्टादशैव तु । अङ्गानि चतुरो वेदा मीमांसा न्यायविस्तरः॥६०॥ पुराणं धर्मशास्त्रञ्च आयुर्वेदार्थशास्त्रकम् । धनुर्वेदश्च गान्धवों विद्या ह्यष्टादशैव ताः ॥६१॥ इति श्रीगाइडे महापुराणे मन्वन्तरनिर्णये सत्ताशीतितमोऽध्यायः ॥८७॥

# **ब्रष्टाशीतितमोऽ**ष्यायः

### सूत उवाच

हरिर्मन्वन्तराण्याह ब्रह्मादिभ्यो हराय च । मार्कण्डेयः पितृस्तोत्रं क्रौझुकि प्राह तच्छृणु ॥१॥ मार्कण्डेय उवाच

रुचिः प्रजापितः: पूर्वं निर्ममो निरहं कृतिः। यत्रास्तमितमायी च चचार पृथिवीमिमाम् ॥ २ ॥ अनिम्मनिकेतं तमेकाहार पनाश्रमम् । विमुक्तसङ्गं तं हृष्ट्वा प्रोचुः स्विपतरो मुनिम् ॥ ३ ॥ पितर ऊचुः

वत्स कस्मात्त्वया पुण्यो न कृतो दारसंग्रहः । स्वर्गापवर्गसेतुत्वाद्धन्धस्तेनामिषं विना ॥ ४ ॥ गृही समस्तदेवानां पितृणाञ्च तथाईणम् । ऋषोणामियनाञ्चेव कुर्वन्छोकानवामुयात् ॥५॥ स्वाहोच्चारणतो देवान्स्वधोच्चारणतः पितृन् । विभजत्यन्नदानेन भृत्याद्यानतिथीनपि ॥ ६ ॥ सत्त्वं दैवाहणाद्धन्धमिममस्महणादिप । अवातोऽसि मनुष्यर्षे भृतेभ्यश्च दिने दिने ॥७॥ अनुत्याद्य सुतान्देवान्सर्न्तप्य च पितृंस्तथा । अकृत्वा च कथं मौण्ड्यं स्वर्गतिं गन्तुमिच्छिसि ॥ क्रेश्चबोधैककं पुत्र अन्यायेन भवेत्तव । मृतस्य नरकं त्यक्त्वा क्रेश एवान्यजन्मिन ॥९॥

### रुचिरवाच

परिग्रहोऽतिदुःखाय पापायाधोगतेस्तथा । भवत्यतो मया पूर्वं न कृतो दारसंग्रहः ॥१०॥

आत्मनः संश्रयोपायः क्रियते क्षणमन्त्रणात् । स्वमुक्तिहेतुर्ने भवत्यसाविष परिग्रहात् ॥११॥ प्रक्षाल्यतेऽनुदिवसं य आत्मा निष्परिग्रहः । ममत्वपङ्कदिग्धोऽपि विद्याम्भोभिर्वरं हि तत् ॥ अनेकमवसंमूतकर्मपङ्काङ्कितो बुधैः । आत्मा तत्त्वज्ञानतोयैः प्रक्षाल्य नियतेन्द्रियैः ॥१३॥

### पितर ऊचुः

युक्तं प्रश्वालनं कर्त्तुमात्मनोऽपि यतेन्द्रियैः । किन्तु नोपायमागोंऽयं यतस्त्वं पुत्र वर्त्तसे ॥१४॥ प्रज्ञचयक्रैस्तपोदानैरशुमं नुदतस्तव । फलाभिसन्धरिहतैः पूर्वकर्म शुमाशुभैः ॥१५॥ प्रवं न बाधा भवति कुर्वतः करणात्मकम् । न च बन्धाय तत्कर्म भयत्यनतिसन्निमम् ॥१६॥ पूर्वकर्म कृतं भोगैः क्षोयते ह्यनिशं तथा । सुखदुःखात्मकैर्वत्स पुण्यापुण्यात्मकं नृग्णाम् ॥ प्वं प्रश्वाल्यते प्राज्ञेराम्मा बन्धाच रक्ष्यते । रक्ष्यश्च स्वविवेकैर्न पापपङ्कोन दह्यते ॥१८॥

#### रुचिरुवाच

अविद्या पच्यते वेदे कर्ममार्गाः पितामहाः । तत्कथं कर्मणो मार्गे भवन्तो योजयन्ति माम् ॥

## पितर ऊचुः

अविद्या सर्वमेवैतत्कर्मणैतन्मृषा वचः । किन्तु विद्यापरिव्याप्तौ हेतुः कर्म न संशयः ॥२०॥ विहिताकरणानयों न सद्भिः क्रियते तु यः । संयमो मुक्तये योऽन्यः प्रत्युताधोगतिप्रदः ॥२१॥ प्रक्षालयामीति भावान्यदेतन्मन्यते वरम् । विहिताकरणोद्भूतैः पापैस्त्वमिस दह्यसे ॥२२॥ अविद्याऽप्युपकाराय विषवज्ञायते नृणाम् । अनुष्ठानाभ्युपायेन वन्धयोग्यापि नो हि सा ॥२३॥ तस्माद्दस कुरुष्व त्वं विधिवद्दारसंग्रहम् । आजन्म विफलं तेऽस्तु असम्प्राप्यान्यलैकिकम् २४॥

#### रुचिरुवाच

वृद्धोऽहं साम्प्रतं को मे पितरः सम्प्रदास्यति । भर्यान्तथा दरिद्रस्य दुष्करो दारसंप्रहः ॥२५॥

### पितर ऊचुः

अस्माकं पतनं वत्सं भवतश्चाप्यधोगितः । नूनं भावि भवित्री च नाभिनन्दिस नो वचः ॥२६॥ इत्युक्त्वा पितरस्तस्य पश्यतो मुनिसत्तम । वभूतुः सहसाऽदृश्या दीपा वातहता इव ॥२०॥ मुनिः क्रीश्चुकये प्राह मार्कण्डेयो महातपाः । रिचतृत्तान्तमिललं पितृसंवादलक्षणम् ॥ २८ ॥

इति गारुड़े महापुराणे रुचिस्तोत्रं नाम अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥

# ऊननवतितमोऽष्यायः

#### सूत उवाच

पृष्टः कोञ्जिकिनोवाच मार्कण्डेयः पुनश्च तम् । स तेन पितृवाक्येन भृशमुद्धिग्नमानसः ॥ १ ॥ कन्याभिलाषी विप्रर्षिः परिव्रभ्राम मेदिनीम् । कन्यामलभमानोऽसौ पितृवाक्येन दीपितः ॥ चिन्तामवाप महतीमतीवोद्धिग्रमानसः ॥ २ ॥

किं करोमि क गच्छामि कथं मे दारसंग्रहः । चिग्नं भवेन्मत्पितृणां ममाभ्युदयकारकम् ॥ ३ ॥ इति चिन्तयतस्तस्य मतिर्जाता महात्मनः । तपसाऽऽराधयाम्येनं ब्रह्माणं कमलोद्भवम् ॥ ४ ॥ ततो वर्षशतं दिव्यं तपस्तेषे महामनाः । तत्र स्थितश्चिरं कालं वनेषु नियमस्थितः ॥ आराधनाय स तदा परं नियममास्थितः ॥ ५ ॥

ततः प्रदर्शयामास ब्रह्मा लोकपितामहः । उवाचाथ प्रसन्नोऽस्मीत्युच्यतामभिवां छितम् ॥६॥ ततोऽसौ प्रणिपत्याह ब्रह्माणं जगतो गतिम् । पितृणां वचनात्तेन यत्कर्र्धमभिवाञ्छितम् ॥७॥ ब्रह्मोवाच

प्रजापितस्त्वं भिवता स्रष्टव्या भवता प्रजाः । सृष्ट्वा प्रजाः सुतान्विप्रः समुत्पाद्यक्रियास्तथा ॥८॥ कृत्वा कृतािधकारस्त्वं ततः सिद्धिमवाप्स्यसि । स त्वं यथोक्तं पितृभिः कुरु दारपिरग्रहम् ॥६॥ कामञ्चेममभिध्याय क्रियतां पितृपूजनम् । त एव तुष्टाः पितरः प्रदास्यन्ति तवेष्सितम् ॥ पत्नीं सुतांश्च सन्तुष्टाः किं न दद्यः पितामहाः ॥१०॥

## मार्करहेय ख्वाच

इत्यर्षिर्वचनं श्रुत्वा ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः। नद्या विविक्ते पुलिने चकार पितृतर्पणम् ॥११॥ तुष्टाव च पितृन्विपः स्तवैरेभिरथादृतः। एकाग्रप्रयतो भत्वा भक्तिनम्रात्मकन्धरः॥१२॥ कचिकवाच

नमस्येऽहं पितृन्भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवताः । देवैरिप हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु स्वधोत्तरैः ॥१३॥ नमस्येऽहं पितृन्त्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः । श्राद्धेर्मनोमयैर्भक्त्या भक्तिमुक्तिमभीष्षुभिः ॥१४॥ नमस्येऽहं पितृन्त्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् । श्राद्धेषु दिव्यैः सकलैरुपहारैरनुत्तमैः ॥१५॥ नमस्येऽहं पितृन्भक्त्या येऽर्च्यन्ते गुह्यकैर्दिव । तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिश्चर्दि यात्यन्तिकी पराम् ॥ नमस्येऽहं पितृन्मत्येर्प्यन्ते भुवि ये सदा । श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्टलोकपुष्टिप्रदायिनः ॥१७॥ नमस्येऽहं पितृन्विप्रैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा । वाञ्छिताभीष्टलोभाय प्राजापत्यप्रदायिनः ॥१८॥

नमस्येऽहं पितृन्य वै तर्प्यन्तेऽरण्यवासिमिः। वन्यैः श्राद्धेर्यताहारैस्तपोनिर्द्धृतकल्मपैः ॥१६॥ नमस्येऽहं पितृन्वप्रैनेष्ठिकैर्धर्मचारिमिः। ये संयतात्मिर्मित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिमिः॥२०॥ नमस्येऽहं पितृन्याद्धेराजन्यास्तर्पयन्ति यान्। कव्यैरशेषैर्विधवह्मोकद्वयफलप्रदान् ॥२१॥ नमस्येऽहं पितृन्वैश्यैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा। स्वकर्मामिरतैर्नित्यं पुष्पधूपात्रवारिमिः ॥२२॥ नमस्येऽहं पितृन्याद्धे श्रूदैरिप च मिततः। सन्त्यर्प्यन्ते जगत्कृत्सनं नाम्ना स्थाताः सुकालिनः॥ नमस्येऽहं पितृन्याद्धे पाताले ये महासुरैः। सन्त्यर्प्यन्ते सुधाहारास्त्यक्तदम्भमदैः सदा॥२४॥ नमस्येऽहं पितृन्याद्धेरच्यन्ते ये रसातले। भोगैरशेषैर्विधवन्नागैः कामानभोष्युभिः॥२५॥ नमस्येऽहं पितृन्याद्धेः सर्पेः सन्तर्पितान्सदा। तत्रैव विधवन्मन्त्रभोगसम्पत्समन्वितैः॥२६॥ नमस्येऽहं पितृन्याद्धेः सर्पेः सन्तर्पितान्सदा। तत्रैव विधवन्मन्त्रभोगसम्पत्समन्वितैः॥२६॥

पितृन्नमस्ये निवसन्ति साक्षाचे देवलोकेऽथ महीतले वा । तथाऽन्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते मे प्रतीच्छन्तु मनोपनीतम् ॥२७॥ पितन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः। यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभियोंगीश्वराः क्लेशविमुक्तिहेतून् ॥२८॥ पितृन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधाभुजः काम्यफलाभिषन्धौ। प्रदोनशक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदा येऽनभिसंहितेषु ॥२९॥ तृष्यन्तु तेऽस्मिन्पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान्। सरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरतानि महागृहाणि ॥३०॥ सोमस्य ये रहिमशु येऽर्कविग्वे ग्रुक्के विमाने च सदा वसन्ति । तृष्यन्तु तेऽस्मिन्पितरोऽन्नतोयैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु ॥३१॥ येषां हुतेऽयौ इविषा च तृप्तिर्ये भुज्जते विप्रशरीरसंस्थाः। ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृष्यन्तु तेऽस्मिन्पितरोऽन्नतोयैः॥३२॥ ये खड़ मांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च । कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सप्रीणितास्ते मुद्मत्र यान्तु ॥३३॥ कथान्यशेषाणि च यान्यभीष्टान्यतीव तेषां मम पूजितानाम् । तेषाञ्च सान्निध्यमिहास्तु पुष्पगन्याम्बुभोज्येषु मया कृतेषु ॥३४॥ दिने दिने ये प्रतिग्रह्वतेऽचीं मासान्तपूज्या भुवि येऽष्टकासु । ये वत्सरान्तेऽभ्युद्ये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिम् ॥३५॥ पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियासां ज्वलनार्कवर्णाः।

तथा विशां ये कनकावदाता नीलीप्रभाः शूद्रजनस्य ये च ॥३६॥
तेऽस्मिन्समस्ता मम पुष्पगन्धधूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन ।
तथाऽग्रिहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥३७॥
ये देवपूर्वापयभितृप्तिहेतोरश्रन्ति कन्यानि श्रमाहृतानि ।
तृप्ताश्च ये भूतिस्रजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन्प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥३८॥
रक्षांसि भूतान्यसुरांस्तथोप्रान्निर्नाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् ।
आद्याः सुराणाममरेशपूज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥३९॥

अग्रिस्वात्ता वर्हिषद आज्यपाः सोमपास्तथा । व्रजन्तु तृप्ति श्राद्धेऽस्मिन्पितरस्तर्पिता मया ४०॥ अग्रिस्वात्ताः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशम् । तथा वर्हिषदः पान्तु याग्यां मे पितरः सदा॥

प्रतीचीमाज्यपास्तद्वदुदीचीमपि सोमपाः ॥४१॥

रक्षोभूनिपशाचेम्यस्तथैवासुरदोषतः । सर्वतः पितरो रक्षां कुर्वन्तु मम नित्यशः ॥४२॥ विश्वा विश्वसुगाराध्यो धर्मो धन्यः शुभाननः । भूतिदो भूतिकृद्भृतिः पितृणां ये गणा नव ४३॥ कल्याणः कल्यदः कर्त्तां कल्यः कल्यतराश्रयः । कल्यताहेतुरनधः षडिमे ते गणाः स्मृताः ४४॥ वरो वरेषयो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा । विश्वपाता तथा धाता सप्तैते च गणाः स्मृताः ४५॥ महान्महात्मा महितो महिमावान्महावलः । गणाः पञ्च तथैवैते पितृणां पापनाशनाः ॥४६॥ सुखदो धनदश्चान्यो धर्मदोऽन्यश्च भूतिदः । पितृणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् ॥४०॥ एकत्रिशित्यगणा यैर्व्यातमित्वलं जगत् । त प्वात्र पितृगणास्तुष्यन्तु च मदाहितम् ॥४८॥

### मार्कण्डेय उवाच

एवन्तु स्तुवतस्तस्य तेजसो राशिरुच्छितः। प्रादुर्वभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः ॥४६॥ तद्दृष्ट्वा सुमहत्तेजः समाच्छाद्य स्थितं जंगत्। जानुभ्यामवनीं गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगौ॥

#### रुचिरुवाच

अर्चितानाममूर्त्तानां पितृणां दीप्ततेजसाम् । नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् ॥ इन्द्रादीनाञ्च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथां । सप्तर्षाणां तथान्येषां ताज्ञमस्यामि कामदान् ५२॥ मन्वादीनाञ्च नेतारः सूर्य्याचन्द्रमसोस्तथा । ताज्ञमस्याम्यहं सर्वान्यितृनप्युद्दधार सः ॥५३॥ नच्चत्राणां प्रहाणाञ्च वाय्वग्न्योर्नभस्तथा । द्यावापृथिव्योश्चतथा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥५४॥ प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च । योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥५४॥ नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु । स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे ॥५६॥

सोमाधारान्पितृगणान्योगमूर्त्तिधरांस्तथा । नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् ॥५०॥ अग्निरूपांस्तथैवान्यान्नमस्यामि पितृनहम् । अग्निसोममयं विश्वं यत एतद्शेषतः ॥५८॥ ये च तेजिस ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्चयः । जगत्स्वरूपिणश्चेव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः ॥५९॥ तेम्योऽखिल्हेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः । नमो नमो नमस्तेऽस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः ॥

### मार्कण्डेय उबाच

एवंस्तुतास्ततस्तन तेजसो मुनिसत्तमाः। निश्चक्रमुस्ते पितरो भासयन्तो दिशो दश ॥६१॥ निवेदनञ्च यत्तेन पुष्पगन्धानुलेपनम्। तद्भूषितानथ स तान्दहशे पुरतः स्थितान्॥६२॥ प्रणिपत्य रुचिभक्त्या पुनरेव कृताञ्जलिः। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यमित्याह पृथगाहतः ॥६३॥ ततः प्रसन्नाः पितरस्तमू चुर्मुनिसत्तमम्। वरं वृणीष्वेति स तानुवाचानतकन्धरः॥६४॥

#### रुचिरुवाच

प्रजानां सर्गकर्त्वमादिष्टं ब्रह्मणा मम । सोऽहं पत्नीमभीप्सामि धन्यां दिव्यां प्रजावतीम् ॥ पितर ऊचुः

अत्रैव सद्यः पत्नी ते भवत्वतिमनोरमा। तस्याञ्च पुत्रो भिवता भवतो मुनिसत्तम ॥६६॥ मन्वन्तराधिपो धीमांस्तन्नाभ्रैबोपलक्षितः। इने रौच्य इति स्याति प्रयास्यित जगत्त्रये ॥६०॥ तस्यापि बहवः पुत्रा महाबलपराक्रमाः। भिवष्यन्ति महात्मानः पृथिवीपरिपालकाः ॥६८॥ त्वञ्च प्रजापतिभूत्वाप्रजाः सृष्ट्वा चतुर्विधाः। क्षीणधिकारो धर्मञ्चस्ततः सिद्धमवाप्त्यसि ॥६६॥ स्तोत्रेणानेन च नरो थोऽस्मास्तोष्यित भिक्तः। तस्य दुष्टा वयं भोगानात्मजं ध्यानमुत्तमम् ॥ आयुरारोग्यमर्थञ्च पुत्र पौत्रादिकं तथा। वाञ्छद्धिः सततं स्तव्याः स्तोत्रेणानेन वै यतः ॥७१॥ आद्येतु य इमं भक्त्या अस्मत्प्रीतिकरं स्तवम्। पिठ्यति द्विजाप्राणां भुज्जतां पुरतः स्थितः ॥ स्तोत्रेष्रवणसंप्रीत्या सित्रधाने परे कृते। अस्माभिरक्षयं श्राद्धं तद्भविष्यत्यसंश्चयः ॥७३॥ यद्यप्यश्रोत्रियं श्राद्धं यद्यप्यपहतं भवेत्। अन्यायोपात्तवित्तेन यदि वा कृतमन्यया ॥७४॥ अश्राद्धाहें स्पहतैरुपहारेस्तया कृतैः। अकालेऽप्ययवा देशे विधिहीनमथापि वा ॥७५॥ अश्रद्धया वा पुरुषेदंम्भमित्रत्य यत्कृतम्। अस्माकं तृप्तये श्राद्धं तथाप्येतदुवीरणात् ॥७६॥ यत्रैतत्पञ्चते श्राद्धं स्तोत्रमस्तसुखावहम्। अस्माकं जायते तृप्तिस्तत्र द्वादशवार्षिकी ॥७०॥ हमनते द्वादशाब्दानि तृप्तिमेतत्प्रयच्छति । शिशिरे द्विगुणाब्दानि तृप्ति स्तोत्रमिदं शुभम् ॥ वसन्ते धोदशसमास्तृतये श्राद्धकर्मणि। ग्रीष्मे च धोदशैवैतत्पिठतं तृप्तिकारकम् ॥७६॥ विकलेऽपि कृते श्राद्धं स्तोत्रेणानेन साधिते। वर्षासु तृप्तिरस्माकमक्षया जायते हचे ॥८०॥

शरत्कालेऽपि पठितं श्राद्धकाले प्रयच्छति । अस्माकमेतत्पुरुषेस्तृप्तिं पञ्चदशाब्दिकीम् ॥८१॥ यस्मिन्गेहे च लिखितमेतत्तिष्ठति नित्यदा । सन्निधानं कृते श्राद्धे तत्रास्माकं भविष्यति ॥८२॥ तस्मादेतत्त्वयाश्राद्धे विप्राणां भुञ्जतां पुरः । श्रावणीयं महाभाग अस्माकं पुष्टिकारकम् ॥८३॥ इति श्रीगाद्दहे महापुराणे पितृस्तोत्रे स्विस्तोत्रं नाम ऊननवितिमोऽध्यायः ॥८६॥

# नवतितमोऽष्याय:

#### मार्कण्डेय उवाच

तक्रस्तरमान्नदीमध्यात्ममुत्तस्यौ मनोरमा। प्रम्लोचा नाम तन्वङ्गी तत्ममीपे वराप्सराः ॥ १ ॥ सा चोत्राच महात्मानं रुचि सुमधुराक्षरम् । प्रसादयामास भूयः प्रम्लोचा च वराप्सराः ॥ २ ॥ अतीवरूपिणी कन्या मत्प्रसादाद्वराङ्गना। जाता वरुणपुत्रेण पुष्करेण महात्मना॥ ३ ॥ तां यहाण मयादत्तां भार्यार्थे वरवर्णिनोम् । मनुर्महामितस्तस्यां समुत्पत्स्यित ते सुतः ॥ ४ ॥

### माकण्डेय खबाच

तथेति तेन साप्युक्ता तस्मात्तोयाद्वपुष्मतीम् । उद्दश्वार ततः कन्यां मानिनीं नाम नामतः ॥५॥ नद्याश्च पुलिने तस्मिन्स मुनिर्मुनिसत्तमाः । जग्राह पाणि विधिवत्समानीय महामुनिः ॥ ६ ॥ तस्यां तस्य मुतो जग्मे महावीय्यों महाद्युतिः । रुचे रौच्य इति ख्यातो यो मया पूर्वमीरितः ॥॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे पितृस्तोत्रं नाम नवतितमोऽध्यायः ॥९०॥

# एकनवितमोऽध्यायः सूत ख्वाच

स्वायम्भुवाद्यामुनयो हिर्रे ध्यायन्ति कर्मणा । व्रताचारार्चनाध्यानस्तुतिजप्यपरायणाः ॥ १ ॥ देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्राणाहङ्कारवर्जितम् । आकाशेन विहीनं वै तेजसा परिवर्जितम् ॥ २ ॥ उदकेन विहीनं वै तद्धर्मपरिवर्जितम् । पृथिवीरहितञ्जेव सर्वभूतिवर्जितम् ॥ ३ ॥ भूताध्यद्धं तथा बुद्धं नियन्तारं प्रभुं विभुम् । चैतन्यरूपतारूपं सर्वाध्यद्धं निरक्षनम् ॥ ४ ॥ मुक्तसङ्कं महेशानं सर्वदेवप्रपूजितम् । तेजोरूपमसत्त्रञ्च तपसा परिवर्जितम् ॥ ५ ॥ रहितं रजसा नित्यं व्यतिरिक्तं गुणैस्त्रिभिः । सर्वरूपविहीनं वै कर्ज्युत्विविज्ञितम् ॥ ६ ॥ वासनारहितं शुद्धं सर्वदोष्विवर्जितम् ॥ ७ ॥ वासनारहितं शुद्धं सर्वदोष्विवर्जितम् ॥ ७ ॥

जरामरणहीनं वै कृटस्यं मोहवर्जितम् । उत्पत्तिरहितञ्चेव प्रख्येन विवर्जितम् ॥ ८ ॥ सर्वोचारहीनं सत्यं निष्कलं परमेश्वरम् । ताग्रत्स्वप्रसुषुप्त्यादिवर्जितं नामवर्जितम् ॥ ९ ॥ अध्यत्तं जाग्रदादीनां शान्तरूपं सुरेश्वरम् । जाग्रदादिस्थितं नित्यं कार्य्यकारणवर्जितम् ॥१०॥ सर्वेद्दष्टं तथा मूर्तं सूद्दमं सूद्दमतरं परम् । ज्ञानदृक्शोत्रविज्ञानं परमानन्दरूपकम् ॥११॥ विश्वेन रहितं तद्वत्तैजसेन विवर्जितम्। प्राज्ञेन रहितञ्जैव तुरीयं परमाक्षरम् ॥१२॥ सर्वगोतु सर्वहन्तु सर्वभूतात्मरूपि च । बुद्धिधर्मविहीनं वै निराधारं शिवं हरिम् ॥१३॥ विक्रियारहितञ्जैव वेदान्तैर्वेद्यमेव च।वेदरूपं परं भूतमिन्द्रियेभ्यः परं ग्रुभम् ॥१४॥ शब्देन वर्जितञ्चैव रसेन च विवर्जितम् । स्पर्शेन रहितं देवं रूपमात्रविवर्जितम् ॥१५॥ रूपेण रहितञ्चैव गन्धेन परिवर्जितम् । अनादि ब्रह्मरन्ध्रान्तमहं ब्रह्मास्मि केवलम् ॥१६॥ एवं ज्ञात्वा महादेव ध्यानं कुर्याजितेन्द्रियः। ध्यानं यः कुरुते ह्येवं स भवेद्बहा मानवः १७॥ इति ध्यानं समाख्यातमीश्वरस्य मया तव । अधुना कथयाम्यन्यत्कि तद्बृहि वृषध्वज ॥१८॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे हरिध्यानं नाम एकनवतितमोऽध्यायः॥९१॥

# द्विनवतितमोऽध्यायः

#### रद्र उवाच

विष्णोध्यानं पुनर्वृहि शङ्कचक्रगदाधर।येन विज्ञानमात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नरः॥१॥ हरिखाच

प्रवक्ष्यामि हरेर्घ्यानं मायातन्त्रविमर्दकम् । मूर्त्तामृर्त्तादिभेदेन तद्धयानं द्विविधं हर ॥ २ ॥ अमूर्तं रुद्र कथितं हन्त मूर्तं व्रवीम्यहम् । सूर्यकोटिप्रतीकाशो जिष्णुर्भाजिष्णुरेकतः ॥ ३ ॥ कुन्दगोक्षीरधवलो हरिध्येयो मुमुत्तुभिः। विशालेन मुसौम्येन शङ्कोन च समन्वितः॥ ४॥ सहस्रादित्यतुल्येन ज्वालामालोग्ररूपिणा । चक्रेण चान्वितः शान्तो गदाहस्तः शुभाननः॥५॥ किरीटेन महाहेंण रत्नप्रज्वलितेन 👆 । सायुधः सर्वगो देवः सरोरुहधरस्तथा ॥ ६ ॥ वनमालाधरः ग्रुभ्रः समांसो हेमभूषणः। सुवस्त्रः ग्रुद्धदेहश्च सुकर्णः पद्मसंस्थितः॥ ७॥ हिरएमयशरीरश्च चारुहारी शुभाङ्गदः। केयूरेण समायुक्तो वनमालासमन्वितः॥ ८॥ भीवत्सकौस्तुभयुतो लक्ष्मीवन्द्येक्षणान्वितः । अणिमादिगुर्गैर्युक्तः सृष्टिसंहारकारकः ॥ ६ ॥ मुनिध्येयोऽसुरध्येयो देवध्येयोऽतिसुन्दरः । ब्रह्मादिस्तम्बपर्यम्तभूतजातहृदि स्थितः ॥१०॥ सनातनोऽव्ययो मेध्यः सर्वानुग्रहकृत्प्रभुः। नारायणो महादेवः स्फुरन्मकरकुण्डलः॥११॥ सन्तापनाशनोऽभ्यन्यों मङ्गल्यो दुष्टनाशनः । सर्वातमा सर्वरूपश्च सर्वगो ग्रहनाशनः ॥१२॥ चार्वञ्जरीयसंयुक्तः सदीतनस्व एव च । शरएयः सुस्कारी च सौम्यरूपो महेश्वरः ॥१३॥ सर्वालङ्कारसंयुक्तश्चारुचन्दनचर्चितः । सर्वदेवसमायुक्तः सर्वदेविषयङ्करः ॥१४॥ सर्वलेकहितैषी च सर्वेशः सर्वभावनः । आदित्यमण्डले संस्थो अग्निस्थो वारिसंस्थितः ॥१५॥ वासुदेवो जगद्धथाता ध्येयो विष्णुर्मुसुक्षिभिः । वासुदेवोऽह्मस्मीति आत्मा ध्येयो हरिहरिः ॥ ध्यायन्त्येवञ्च ये विष्णुं ते यान्ति परमां गतिम् । याज्ञवल्क्यः पुरा ह्येवं ध्यात्वा विष्णुं सुरेश्वरम् ॥ धर्मोपदेशकर्त्तृ त्वं संप्राप्यागात्यरं पदम् ॥१७॥

तस्मात्त्वमि देवेश विष्णुं चिन्तय शङ्कर । विष्णुध्यानं पठेशस्तु प्राप्नोति परमां गतिम् ॥१८॥ इति श्रीगारुड़े महापुराणे विष्णुध्यानं नाम द्विनवतितमोऽध्यायः ॥९२॥

# त्रिनवतितमोऽष्यायः

### महेश्वर खाच

याज्ञवल्क्येन वै पूर्व धर्मः प्रोक्तः कथं हरे । तन्मे कथय केशिन यथातत्त्वेन माधव ॥ १॥ हरिक्वाच

याज्ञवल्क्यं नमस्कृत्य मिथलायां समास्थितम् । अपृच्छन्ययो गत्वाः वर्णधर्मानशेषतः ॥ तेभ्यः स कथयामास विष्णुं ध्यात्वा नितेन्द्रियः ॥ २ ॥

#### याज्ञवल्क्य दत्राच

यस्मिन्देशे मृगः कृष्णस्तिस्मिन्धमं निवोधत । पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्रार्थमिश्रिताः ॥ ३ ॥ वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश । वक्तारो धर्मशास्त्राणां मनुर्विष्णुर्यमोऽङ्किराः ॥ विषष्ठदक्षसंवर्त्ताः शातातपपराश्चराः । आपस्तम्बोश्चनसौ व्यासः कात्यायनवृहस्पती ॥ ५ ॥ गौतमः शङ्कालिखितौ हारीतोऽत्रिर्ऋषिस्तथा । एते विष्णुसमाराध्या जाता धर्मोपदेशकाः ॥६॥ देशकाल उपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम् । पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं धर्मलक्षणम् ॥ ७ ॥ इष्टाचारो दमोऽहिसा दानं स्वाध्यायकर्मं च । अयञ्च परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥ ८ ॥ चलारो वेदधर्मज्ञाः परास्नैविद्यमेव ना । सन्नते यत्त्वधर्मः स्यादेवाराध्यात्मवित्तमः ॥ ९ ॥ वत्त्वस्वित्रयद्वित्रद्वा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः । निषेकाद्या स्मशानान्तास्त्रेषां वै मन्त्रतः किया ॥

गर्माधानमृतौ पुंसः सवनं स्पन्दनात्पुरा। षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तः प्रसवो जातकर्मं च ॥११॥ अहन्येकादरो नाम चतुर्थे मासि निष्क्रमः। षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि चूड़ां कुर्य्याद्ययाकुलम् ॥ एवमेनः शमं याति बीजगर्भसमुद्भवम् । तूष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहश्च समन्त्रकः ॥१२॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे वर्णधर्मो नाम त्रिनवतिततमोऽध्यायः ॥९३॥

# चतुर्नवतितमोऽष्यायः

#### याञ्चवल्क्य उवाच

गर्माष्टमाष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम् । राज्ञामेकादद्ये सैके विशामेके यथाकुलम् ॥ १ ॥ उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहृतिपूर्वकम् । वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत् ॥ २ ॥ दिवा सन्ध्यासु कर्णास्थब्रह्मसूत्र उदङ्मुखः। कुर्य्यान्मूत्रपुरीषे तु रात्रौ चेदक्षिणामुखः॥ ३ ॥ गृहीतिशिक्षश्चीत्थाय मृद्धिरम्युद्धृतैर्जलैः। गन्धलेपक्षयकरं शौचं कुर्यान्महाब्रतः॥ ४॥ अन्तर्जानुः शुचौ देश उपविष्ट उदङ्मुखः । प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्येन द्विजो नित्यमुपरपृशेत् ॥५॥ कनिष्ठादेशिन्यङ्गष्ठमूलान्यग्रं करस्य च । प्रजापतिपितृबह्यदैवतीर्थाननुक्रमात् त्रिः प्राश्यापो द्विरन्मूज्य मुखान्यद्भिश्च संस्पृशेत् । अद्भिस्तु प्रकृतिस्थाभिः हीनाभिः फेनबुद्बुदैः ॥ हत्कण्ठताञ्जनाभिस्तु यथासंख्यं द्विजातयः । शुध्येरन्स्त्री च शूद्ध सकुत्स्पृष्टाभिरन्ततः ॥ ८ ॥ स्नानं तद्दैवंतैर्मन्त्रैर्मार्जनं प्राणसंयमः। सूर्यस्य चाप्युपस्थानं गायत्र्याः प्रत्यहं जपः॥ गायत्री शिरसा सार्दं जपेद् व्याहृतिपूर्विकाम् । प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रिवारं प्राणसंयमः ॥१०॥ प्राणायामस्य संग्रुद्धिरव्यचा तद्दैवतेन तु । जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात् ॥११॥ सन्ध्यां प्राक्पातरेवं हि तिष्ठन्नासूर्यं दर्शनात् । अग्निकार्यं ततः कुर्यात्सन्ध्ययोरभयोरि ॥१२॥ ततोऽभिवाद्येद्वद्वानसावहमिति बुवन् । गुरुश्चेवाप्युपासीत स्वाध्यायार्थं समाहितः ॥ १३॥ आहृतश्चाप्यघीयीत सर्वञ्चास्मै निवेदयेत् । हितञ्चास्यापरान्नित्यं मनोवाकायकर्मभिः ॥१४॥ दण्डाजिनोपवीतानि मेखलाञ्चैव धारयेत् । द्विजेषु चारयेद्रैक्ष्यमनिन्देष्वात्मवृत्तये ॥१५॥ आदिमध्यावसानेषु भवेच्छन्दोपलक्षितः । ब्राह्मणः क्षत्रियविशां भैच्यं चर्याद्ययाकमम् १६॥ कृतामिकार्यो भुञ्जीत विनीतो गुर्वेनुज्ञया । आपोशानिकयापूर्वं सन्कृत्वाऽन्नमकुत्सयन् ॥१०॥ ब्रह्मचर्यास्थितोऽनेकमन्नमद्यादनापदि । ब्राह्मणः काममश्रीयात् श्राद्धे व्रतमपीइयन् ॥१८॥ मधुमांसं तथा स्विन्नमित्यादि परिवर्जयेत् । स गुर्क्यः कियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति ॥१६॥

उपनीय ददात्येनमाचार्यः स प्रकीतितः । एकदेश उपाध्याय ऋत्वियशकृदुच्यते ॥२०॥ एते मान्या यथापूर्वमेम्यो माता गरीयसी । प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं द्वादशान्दानि पश्च वा ॥२१॥ ग्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्चेव षोडशः । आषोडशाद्विविशाच चतुर्विशाच वत्सरात्॥२२॥ ब्रह्मक्षत्रविशां काल उपनायनिकः परः। अत अर्ध्वं पतन्त्येते सर्वधर्मविवर्षिताः।।

सावित्रीपतिता बात्या बात्यस्तोमाद्दते क्रतोः ॥ २३ ॥

मातुर्यदग्ने जायन्ते द्वितीयं मौजिबन्धनम् । ब्राह्मणचित्रयविशस्तरमादेते द्विजातयः ॥२४॥ यज्ञानां तपसाञ्चीव शुभानाञ्चीव कर्मणाम् । वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः ॥२५॥ मधुना पयसा चैव स देवांस्तर्पयेद्द्विजः । पितृनमधुघृताम्याञ्च ऋचोऽधीते हि सोऽन्वहम् ॥२६॥ यजुः साम पठेत्तद्वदथर्वाञ्चिग्सं द्विजः। सन्तर्पयेत् पितृन्देवान्सोऽन्वहं हि घृतामृतैः॥२०॥ वेदवाक्यं पुराणञ्च नावाशंसीश्च गाथिकाः । इतिहासांस्तर्या वेदान्योऽधीते शक्तितोऽन्वहम् ॥ सन्तर्पयेत्पितुन्देवान्मांसक्षीरौदनादिभिः । ते तृप्तास्तर्पयन्त्येनं सर्वकामफलैः ग्रुभैः ॥२६॥ यं यं कृतुमधीते च तस्य तस्याप्नुयात्फलम् । भूमिदानस्य तपसः स्वाध्यायफलभाग् द्विजः ३०॥ नैष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्य्यसन्निधौ । तद्भावेऽस्य तनये पत्न्यां वैश्वानरेऽपि वा ॥३१॥ अनेन विधिना देहं साधयेद्विजितेन्द्रियः । ब्रह्मलोकमवाप्नोति न चेह जायते पुनः ॥३२॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे वर्णधर्मी नाम चतुर्नवतितमोऽध्यायः ॥६४॥

# पश्चनवतितमोऽष्यायः

#### याज्ञवल्क्य उवाच

शृश्वन्तु मुनयो धर्मान्गृहस्थस्य यतब्रताः । गुरवे च धनं दत्त्वा स्नात्वा च तदनु इया ॥१॥ समापितब्रह्मचर्यों लक्षण्यां स्त्रियमुद्धहेत् । अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिएतां यवीयसीम् ॥२॥ अरोगिणीं भ्रातृमतीमसमानार्पगोत्रजाम् । पञ्चमात्सप्तमादूध्वै मातृतः पितृतस्तया ॥३॥ द्विपञ्चनविष्यातात् श्रोत्रियाणां महाकुलात् । सवर्णः श्रोत्रियो विद्वान्वरो दोषान्वितो न च ॥ यदुच्यते द्विजातीनां शूद्रादारोपसंग्रहः। न तन्मम मतं यस्मात्तत्रायं जायते स्वयम् ॥५॥ तिस्रो वर्णानुपूर्वेण द्वे तथैका यथाक्रमम् । ब्राह्मणच्त्रियविशाद्भार्यो वा शुद्रजन्मनः । ६॥ ब्राह्मो विवाह आहूय दीयते शक्त्यलंकृता । तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानेकविशतिम् ॥७॥ यज्ञस्थायर्त्विजे दैवमादायार्षस्तु गोयुगम्। चतुर्दशप्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च षट्॥८॥ इत्युक्त्वा चरतां धर्मं सह या दीयतेऽर्थिने । सकायः पावयेत्तज्जं षड्वंश्यानात्मना सह ॥९॥ आसुरी द्रविणादानाद्गान्धर्वः समयान्मियः। राच्नसो युद्धहरणात् पैशाचः कन्यकाच्छलात् ॥ चत्वारी ब्राह्मणस्याद्यास्तथा गान्धर्वराक्षसौ । राज्ञस्तथासुरी वैश्ये शूद्रे चान्त्यस्तु गर्हितः ॥११॥ पाणिर्प्राह्यः सवर्णासु गृह्हीत क्षत्रिया शरम् । वैश्या प्रतोदमादद्याद्वेदने चाप्रजन्मनः ॥१२॥ पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा। कन्याप्रदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः परः परः ॥१३॥ अप्रयच्छन्समाप्नोति भूणहत्या मृतावृतौ । एषामभावे दातृणां कन्या कुर्यात्स्वयंवरम् ॥१४॥ सकृत्यदीयते कन्या हरस्तां चौरदण्डभाक् । अदुष्टां हिं त्यजनदण्ड्यः सुदुष्टां तु परित्यजेत् १५॥ अपुत्रीं गुर्वनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । सिपण्डो वा सगोत्रोवा घृताभ्यको ऋतावियात्॥ आगर्भसम्भवं गच्छेत्पतितस्त्वन्यथा भवेत् । अनेन विधिना जातः चेत्रपस्य भवेत्सुतः ॥१७॥ कृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपसेविनीम् । परिभृतामशःशय्यां वासयेद् व्यभिचारिणीम् ॥ सोमः शौचं ददौ तासां गन्धर्वश्च शुभां गिरम्। पावकः सर्वदा मेध्यो मेध्यो वै योषितो स्रतः ॥ व्यभिचाराहतेऽशुद्धेर्गर्भत्यागं करोति या। गर्भभन् वर्षे तासां तथा महति पातके ॥२०॥ सुरापी व्याघिता देष्ट्री विहर्त्तव्या प्रियंवदा । भर्तव्या चान्यथा होन ऋषयो हि भवेन्महत् ॥ यत्राविरोघो दम्पत्योस्त्रिवर्गस्तत्र वर्द्धते । मृते जीवति या पत्यौ या नान्यमुपगच्छति २२॥ सेइ कीर्त्तिमवाप्नोति मोदते चोमया सह । ग्रुद्धां त्यजंस्तृतीयांशं दद्यादाभरणं स्त्रियाः ॥२३॥ स्त्रीमिर्भेत्र्वचः कार्य्यमेष धर्मः परः स्त्रियाः । षोडशर्त्तुनिशाः स्त्रीणां तासु सुग्मासु संविशेत् ॥ ब्रह्मचारी च पर्वण्याद्याश्चतसस्तु वर्जयेत्। एवं गच्छन्स्त्रियं कामान्मघां मूलञ्च वर्जयेत् २५॥ लक्षाएयं जनयेदेवं पुत्रं रोगविवर्जितम्। यथाकामी भवेद्वापि स्त्रीणां स्मरमनुस्मरन् ॥ स्वदारनिरतश्चेव स्त्रियो रक्ष्या यतस्ततः । भर्नु भातृपितृज्ञातिश्वश्रूश्वश्रुरदेवरैः बन्धुभिश्च स्त्रियः पूज्या भूषणाच्छादनाशनः । संयतीपस्करा दचा हृष्टा व्ययपराङ्मुखी ॥२८॥ श्वश्रृश्वश्चरयोः कुर्य्यात्पादयोर्वन्दनं सदा। क्रीडाशरीरसंस्कारसमाजोत्सवदर्शनम् हास्यं परग्रहे यानं त्यजेत्प्रोषितभक्तृं का । रक्षेत्कन्यां पिता बाल्ये यौवने पितरेव ताम् ॥३०॥ बार्दक्ये रचते पुत्रो ह्यन्यथा ज्ञातयस्तथा। पति विना न तिष्ठेत दिवा वा यदि वा निशि॥ क्येष्ठा धर्मविधी कुर्य्याच कनिष्ठां कदाचन। दाइयेदिमहोत्रेण स्त्रियं वृत्तवर्ती पतिः ॥३२॥ आहरेद्विधिवदारानमिञ्जैवाविलम्बितः । हिता भर्त्तुर्दिवं गच्छेदिह कीर्त्तीरवाप्य च ॥३३॥

> इति श्रीगारुडे महापुराणे ग्रहस्थधर्मनिर्णयो नाम पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥६५॥

### श्रीगरुद्रमहापुराणम्। अ० ८६

## बरासावतितमोऽध्यायः

#### याज्ञवल्क्य खवाच

वच्ये उक्करबात्यादि गृहस्थादिविधि परम् । विप्रान्मूर्ज्ञाभिषिको हि चत्रियायां विश्वःस्त्रियाम्॥ जातोऽम्बष्टस्तु श्रुद्रायां निषादः पर्वतोऽपि वा । माहिष्यः क्षत्रियाजातो वैश्यायां म्लेच्छ संज्ञितः॥ श्रूद्रायां करणो वैश्यादिद्वानेष विधिः स्मृतः । ब्राह्मएयां चित्रयात्स्तो वैश्याद्वेदेहकस्तथा ॥३॥ राष्ट्राजातस्तु चाण्डालः सर्ववर्णविगर्हितः । क्षत्रियायां मागधो वैश्याच्छुद्रा क्षेत्रावमेव च ४॥ श्रूद्रयामयोगवं वैश्या जनयामास वै सुतम्। माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते ॥५॥ असंस्तुतास्तु वै ज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः । जात्युत्कर्षादृद्धिजो ज्ञेयः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा ॥६॥ व्यत्यये कर्मणां साम्ये पूर्ववचोत्तरावरम् । कर्म स्मार्तं विवाहामौ कुर्वीत प्रत्यहं गृही ॥७॥ दानकालाहते वापि श्रौतं वैवाहिकामिषु । शरीरचिन्तां निर्वर्त्यं कृतशौचविधिर्द्विजः ॥८॥ प्रातः सन्ध्यामुपासीत दन्तभावनपूर्वकम् । हुत्वाग्नी सूर्य्यदैवत्याञ्जपेन्मन्त्रान्समाहितः ॥९॥ वेदार्थानिभगच्छेच शास्त्राणि विविधानि च । योगक्षोमादिसिद्धधर्थमुपेयादीश्वरं गृही ॥१०॥ स्नात्वा देवान्पितृं श्रेव तर्पयेदर्चयत्तया । वेदानथ पुराणानि सेतिहासानि शक्तितः ॥११॥ जपयज्ञानुसिद्धधर्यं विद्याञ्चाध्यात्मिकीं जपेत्। बलिकर्मस्वधाहोमस्वाध्यायातिथिसन्त्रियाः॥१२॥ भृतपित्रमरब्रह्ममनुष्याणां महामखाः । देवेभ्यस्तु हुतं चाग्नौ क्षिपेद्भृतबलिं हरेत् ॥१३॥ अत्रं म्मी च चाण्डालवायसेम्यश्च निच्चिपेत् । अत्रं पितृमनुष्येम्यो देयमप्यन्वहं जलम् ॥१४॥ स्वाध्यायमन्वहं कुर्यान पचेत्रान्नमात्मने । बालस्वधासिनीवृद्धगर्भिण्यातुरकन्यकाः ॥१५॥ संमोज्यातिथिकृत्यां अदम्पत्योः शेषभोजनम् । प्राणामिहोमविधिनाऽश्रीयादन्नमकुत्सयन् ॥१६॥ मितं विपाकञ्च हितं भक्ष्यं बालादिपूर्वकम् । आपोशानेनोपरिष्ठादघस्ताचैव भुज्यते ॥१७॥ अनग्रममृतञ्चेव कार्यमन्नं द्विजन्मना । अतिथिभ्यस्तु वर्णेभ्यो देयं शक्त्यनुपूर्वशः ॥१८॥ अप्रणम्योऽतिथिः सोऽयमपि नात्र विचारणा । संहृत्य भिच्चवे भिच्चा दातव्या सुव्रतायच १६॥ आगतान्भोजयेत्सर्वान्महोचं श्रोत्रियाय च । प्रतिसंत्रत्सरं त्वच्याः स्नातकाचार्य्यपार्थिवाः २०॥ प्रियो विवाह्यश्च तथा यः प्रत्युद्धिग्रजः पुनः । अध्वनीनोऽतिथिः प्रोक्तः श्रोत्रियो वेदपारगः २१॥ मान्यावेतौ गृहस्थस्य ब्रह्मलोकमभीप्सतः। परपाकरुचिर्न स्यादनिन्द्यामन्त्रणादृते ॥२२॥ वाक्पाणिपादचापस्यं वर्जयेचातिभोजनम् । श्रोत्रियं वातिथिं तृप्तमासीमान्तादनुव्रजेत् ॥२३॥ अहःशेषं सहासीत शिष्टेरिष्टेश्च बन्धुभिः । उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुत्वाग्नौ भोजनं ततः ॥२४॥ कुर्याद्भृत्यैः समायुक्तैश्चिन्तयेदात्मनो हितम्। ब्राह्मे मुहूर्ते चीत्याय मान्यो विप्रो धनादिभिः॥

वृद्धार्त्तानां समादेयः पन्था वै भारवाहिनाम्। इज्याध्ययनदानादि वैश्यस्य क्षत्रियस्य च २६॥ प्रतिषहोऽधिको विश्रे याजनाध्यापने तथा। प्रधानं चित्रये धर्मः प्रजानां प्रतिपालनम् ॥२०॥ कुपीदकृषिवाणिज्यं पशुपाल्यं विशः स्मृतम् । शूद्रस्य द्विजशुभूषा द्विजो यज्ञं न हापयेत् २८॥ अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियसंयमः। दमः क्षमाऽऽर्जवं दानं सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥ आचरेत्सदर्शी वृत्तिमजिह्मामश्चां तथा ॥ २६ ॥

त्रैवार्षिकाधिकान्नो यः ससोमं पातुमईति। स्यादन्नं वार्षिकं यस्य कुर्यात् प्राक् सौमिकी क्रियाम् ॥ प्रतिसंवत्सरं सोमः पशुप्रत्ययनं तथा । कर्त्तव्या प्रह्णेष्टिश्च चातुर्मास्यानि यन्नतः ॥ ३१ ॥ एषामसम्भवे कुर्यादिष्टिं वैश्वानरीं द्विजः । हीनद्रव्यं न कुर्वात सित द्रव्ये फलप्रदम् ॥ ३२ ॥ चाण्डालो जायते यज्ञकरणाच्ल्रुद्रमिक्षितात् । यज्ञार्थल्ब्धं नादचान्द्रासः काकोऽपि वा भवेत् ॥३३॥ कुस्लकुम्भो धान्यो वा त्रैहिको ह्यस्तनोऽपि वा। जीवेद्वापिशिलोञ्छेन न श्रेयानेषां परः परः ॥३४॥ न व्याधायविरोध्यर्थमीहते न यतस्ततः । राजान्तेवासिगोत्रेम्यः सीदन्निच्छेद्धनं क्षुधा ॥ दम्महेतुकपाषिष्डवकन्नतीश्च वर्जयेत् ॥ ३५ ॥

श्रक्षाम्यरधरो नित्यं केशश्मश्रुनलैः श्रुचिः । न भार्य्यादर्शनेऽश्रीयान्नैकवासा न संस्थितः ॥ अप्रियं न वदेज्जातु ब्रह्मस्त्री विनीतवान् । देवप्रदिचणान् कुर्याद् यष्टिमान् सकमण्डलुः ॥ न तु मेहेलदीच्छायाभस्मगोष्ठाम्बुन्तर्मस् । न प्रत्यन्यकंगोसोमसन्ध्याम्बुस्तीद्विजन्मनाम् ॥३८॥ नेक्षेताग्न्यकंनग्नां स्त्रीं न च संस्ष्टमेशुनाम् । न मूत्रं पुरीषं वा न स्वपेत् प्रत्यिक्शरान च ॥३९॥ श्रीवनास्कशक्नमूत्रविषाण्यप्सु न संक्षिपेत् । पादौ प्रतापयेनाग्नौ न चैनमभिलङ्कयेत् ॥४०॥ पिनेत्राञ्जलिना तोयं न श्रयानं प्रवोधयेत् । नाजैः क्रीडेच कितवैद्याधितैश्च न संविशेत् ॥४१॥ विद्व वर्जयेत् कर्म प्रेतप्र्मं नदीतटम् । केशमस्मतुषाङ्गारं कपालेषु च संस्थितिम् ॥४२॥ नाचर्श्वात धयन्तीं गां नाद्वारेणाविशेतकचित् । न राजः प्रतिग्रह्मीयासुन्धस्योच्छास्त्रवर्त्तनः ॥४३॥ नाचर्श्वात धयन्तीं गां नाद्वारेणाविशेतकचित् । न राजः प्रतिग्रह्मीयासुन्धस्योच्छास्त्रवर्त्तनः ॥४३॥ विधायानामुपाकमं श्रावण्या श्रवणेन च । इस्ते चौपिभावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य च ॥४४॥ पौषमासस्य रोहिग्यामष्टकायामथापि वा । जलान्ते छन्दसां कुर्यादुत्सर्गं विधिवद्वहिः ॥४५॥ सन्ध्यायस्त्र्यहं प्रेते शिष्यत्विग्गुरुवन्धु । उपाकर्मणि चोत्सर्गं स्वशाखश्रीत्रये मृते ॥४६॥ सन्ध्यागर्जितनिर्धातम्कम्यां राहुस्तके । श्रृतुसन्धिषु मुक्त्वा वा श्राद्विकं प्रतिग्रह्म च ॥ ४८ ॥ पञ्चमसङ्कनकुलश्वाहिमाजीरसूक्तरैः । कृतेऽन्तरे त्वहोरात्रं शक्रपाते तथोच्छ्रये ॥ ४६ ॥ स्वक्रोष्टुगर्दमोन्द्रकसामवालात्तिस्वने । अमेध्यश्ववसूद्वान्ते स्वशानपतितान्तिके ॥ ५० ॥

देशेऽश्चचो वर्त्मिन च विद्युस्तिनितसंभवे । भुक्ताईपाणिरम्भोऽन्तरईरात्रेऽतिमास्ते ॥ ५१ ॥ दिग्दाहे पांशुवर्षे च सम्धानीहारभीतिषु । धावतः पूतिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते ॥ ५२ ॥ खरोष्ट्रयानहस्त्यश्वनीहश्चगिरिरोहणे । सप्तित्रंशदनध्यायानेतांस्तात्कालिकान् विदुः ॥ ५३ ॥ वेद्दिष्टं तथाचार्यं राजच्छायां परस्त्रियम् । नाकामेद्रक्तविणमूत्रध्वनोद्धर्तनानि चः॥ ५४॥ विप्राहिश्वत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । दूरादुच्छिष्टविण्मूत्रपादान्तानां समुत्सजेत् ॥५५॥ भुतिस्मृत्युक्तमाचारं कुर्य्यान्मर्मणि न स्पृशेत् । निन्दाताइने कुर्यात्मतं शिष्यञ्च ताइयेत् ॥ भाचरेत्यवंदा धर्मं तिद्वरद्धं तु नाचरेत् । मातापित्रतियीत्युचैर्विवादं नाचरेद् गृही ॥५७॥ पञ्च पिण्डाननुद्धत्य न स्नायात्परवारिषु । स्नायात्रदीप्रस्रवणदेवस्नातहदेषु च ॥५८॥ वर्ज्यत्परश्चर्याद् न चाश्रीयादनापि । कद्य्यं बद्धवैराणां तथा चानित्रंकस्य च ॥५८॥ वर्ण्यत्तात्र्यदाम्भिकोच्छिष्टमोजिनाम् । पात्रान्तरचिकित्सानां क्रीवरङ्कोपजीविनाम् ॥६०॥ कर्राप्रपतितव्रात्यदाम्भिकोच्छिष्टमोजिनाम् । शास्त्रविक्रियणश्चेव स्त्रीजितप्रामयाजिनाम् ॥६०॥ वर्ण्यपतितव्रात्यदाम्भिकोच्छिष्टमोजिनाम् । पाश्चनोत्तनोश्चेव सोमविक्रयिणस्तथा ॥६२॥ वर्ण्यराजरज्ञककृतप्रविवनीम् । पश्चनोनृतिनोश्चेव सोमविक्रयिणस्तथा ॥६२॥ वर्ण्यराजरज्ञककृतप्रविचनीम् कदाचन । न भोक्तव्यं वृथा मांसं केशकीटसमन्वतम् ॥६२॥ भक्तं पर्युषितोच्छिष्टं श्वस्पृष्टं पतितोच्वितम् । उदक्यास्पृष्टसंपृष्टसंपृष्टमपर्याप्तञ्च वर्णयेत् ॥

गोघातं शकुनोच्छिष्टं पादस्पृष्टञ्च कामतः ॥६४॥

श्रद्रेषु दासगोपालकुलिम त्रार्द्धसीरिणः । मोज्यान्नो नापितश्रीव यश्चात्मानं निवेदयेत् ॥ अन्नं पर्य्युषितं मोज्यं स्नेहाकं चिरसंभृतम् । अस्नेहा नापि गोधूमयवगोरसिविकियाः ॥६६॥ औष्ट्रमैकश्चरं स्त्रीणां पयश्च परिवर्जयेत् । कव्यादपिश्वदात्यूहशुक्रमांसानि वर्जयेत् ॥६०॥ सारसैकश्चपान्हंसान्बलाकवकिटिहिमान् । वृथा कृषरसंयावपायसापूपसष्कुलीः ॥६०॥ कुररं जालपादश्च खञ्जरीटमृगद्विषः । चाषानमत्स्यान्नकप्रादान्जग्य्वा वै कामतो नरः ॥ बन्धुरं कामतो जग्य्वा सोपवासस्त्र्यहं भवेत् । पलाग्डुलशुनादीनि जग्य्वा चान्द्रायणञ्चरेत् ॥ आद्धे देवान्पितृन्प्रार्च्यं खादेन्मांसं न दोषमाक् । वसेत्स नरके घोरे दिनानि पशुरोमतः ७१॥ सम्मितानि दुराचारोयो हन्त्यविधिनापशून्।मांसं सन्त्यज्य संप्रार्थ्यं कामाद्याति ततो हरिम् ॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे गृहस्था धिर्नाम बरणविततमोऽध्यायः ॥६६॥

### सप्तनबतितमोऽष्यायः

#### याज्ञवल्क्य उवाच

द्भव्यशुद्धि प्रवक्ष्यामि तां निवोधत सत्तमाः । सौवर्णराजतान्जानां शङ्करण्डवादिचर्मणाम् ॥
पात्राणाञ्चासनानाञ्च वारिणा शुद्धिरिष्यते ॥ १ ॥

उष्णाद्भः सुक्सुवयोर्धान्यानां प्रोक्षणेन च । तक्षणाद्दाहशृङ्कादेर्यज्ञपात्रस्य मार्जनात् ॥ २ ॥ सोब्योह्यह्वकामेमूत्रेः ग्रुद्धयत्याविककौषिकम् । मेन्न्यं योधिन्मुखं पश्यन्पुनः पाकान्मद्दीमयम् ॥ मोद्रातेऽन्ने तथा केशमन्तिकाकीटदूषिते । मस्मक्षेपाद्विश्चद्धिः स्याद्मृशुद्धिर्माजनादिना ॥४॥ त्रुप्तीसकताम्राणां क्षाराम्छोदकवारिभिः । मस्माद्धिर्लोहकांस्यानामज्ञातम् सदा ग्रुन्ति ॥ ५ ॥ अभेच्याक्तस्य मृत्तोयैर्गन्भछेपापकर्षणात् । शुन्ति गोतृप्तिदं तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम् ॥ ६ ॥ तथा मांसंश्वचण्डालकव्यादादिनिपातितम् । रिश्मरिग्नरजच्छाया गौश्चव वसुधानि च ॥ ७ ॥ अश्वाजविपुषो मेध्यास्तथा च मलबिन्दवः । स्नात्वा पीत्वा चुते सप्ते मुक्ता रथ्याप्रसपेणे ॥ आचान्तः पुनराचामेद्वासोऽन्यत्परिधाय च । चुते निष्ठीवने स्वापे परिधानेऽश्रुपातने ॥ ९ ॥ पञ्चस्वतेषु नाचामेद्विषणं श्रवणं स्पृशेत् । तिष्ठन्त्यग्न्यादयो देवा विप्रकर्णे तु दक्षिणे ॥१०॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे द्रव्यश्चद्धिर्नाम सप्तनवतितमोऽध्यायः ॥६॥।

# अष्टनवतितमोऽष्यायः

#### याइवल्क्य उवाच

अथ दानविधि वस्ये तन्मे शृणुत सुव्रताः । अन्येभ्यो ब्राह्मणाः श्रेष्ठास्तेभ्यश्चैव क्रियापराः ॥१॥ ब्रह्मवेता च तेभ्योऽपि पात्रं विद्यात्तपोऽन्वितम् । गोभूधान्यिहरण्यादि पात्रे दातव्यमर्चितम् २॥ विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु श्राह्मः प्रतिप्रहः । यह्वन्प्रदातारमधो नयत्यात्मानमेव च ॥३॥ दातव्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्तेषु विशेषतः । याचिते चापि दातव्यं श्रद्धापृतं तु शक्तितः ॥४॥ हेमशृङ्गी शक्षे रौप्यैः सुशीला वस्त्रसंयुता । सकांस्यपात्रा दातव्या श्लीरिणी गौः सदक्षिणा ॥५॥ स दश्यविकशृङ्गं शक्षं सतपलैः कृतम् । पञ्चाश्चर्तिकं पात्रं कांस्यं वत्सस्य कीन्यंते ॥ ६ ॥ स्वर्णिपप्यलपात्रेण वत्सो वा विस्तिकापि वा । अस्या अपि च दातव्यमपत्यं रोगवर्जितम् ॥ ७ ॥ दाता स्वर्णमवाप्रोति वत्सरान्रोमसंमितान् । कपिला चेत्तारयते भूयश्चासप्तमं कुलम् ॥ ८ ॥ यावदस्तस्य द्रौ पादौ मुखं योन्यां प्रदृश्यते । तावद्गौः पृथिवी ज्ञेया यावद्गर्भं न मुज्जति ॥

यथा कथि बहुत्वा गां घेनुं वाऽधेनुमेत्र वा। अरोगामपरिक्किष्टां दाता स्वर्गे महीयते ॥१०॥ अन्तसंवाहनं रोगिपरिचर्या सुरार्चनम्। पादशौचं द्विजोन्छिष्टमार्जनं गोप्रदानवत् ॥११॥ द्विजाय स्वममीष्टं तु दत्त्वा स्वर्गमवाप्रुयात्। भूदीपाश्चान्नवस्त्राणि सर्पिदत्त्वा अजेन्द्वियम् ॥ गृहधान्यन्छत्रमाल्यवृत्त्वयानपृतं जलम् । शय्यानुलेपनं दत्त्वा स्वर्गलोके महीयते ॥१३॥ ब्रह्मदाता ब्रह्मलोकं प्राम्नोति सुरदुर्लभम् । वेदार्ययत्रशास्त्राणि धर्मशास्त्राणि नैव हि ॥

मूल्येनापि लिखेद्वापि ब्रह्मलोकमनाप्नुयात् ॥ १४ ॥
एतन्मूलं जगद्यस्मादस्जलपूर्वमीश्वरः । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन काय्यों वेदाथसंग्रहः ॥१५॥
इतिहासपुराणं वा लिखित्वा यः प्रयच्छिति । ब्रह्मदानसमं पुषयं प्राप्नोति द्विगुणोन्नतिम् ॥१६॥
लोकायतं कुतर्कञ्च प्राकृतं ग्लेच्छभाषितम् । न श्रोतन्यं द्विजेनैतदधो नयति तं द्विजम् ॥१७॥
समर्थो यो न यद्वीयादातृलोकानवाप्नुयात् । कुशाः शाकं पयो गन्धाः प्रत्यास्यया न वारि च॥
अयाचिताद्वतं प्राह्ममपि दुष्कृतकर्मणः । अन्यत्र कुलटाधरडपतितेम्यो द्विषस्तया ॥
देवातिथ्यर्चनकृते पितृतृप्त्यर्थमेव च ॥१६॥

इति श्रीगारु महापुराणे दानधर्मी नाम अष्टनवितिमोऽध्यायः ॥९८॥

# नवनवतितमोऽष्यायः याज्ञवरूव उवाच

अथ आद्भविधि वच्चे सर्वपापप्रणाशनम् । अमावस्याष्टकादृदिकृष्णपक्षायनद्वयम् ॥ १ ॥ द्रव्यं ब्राह्मणसम्पत्तिर्विषुवत्सूर्य्यसंक्रमः । व्यतीपातो गजच्छाया प्रहणं चन्द्रसूर्ययोः ॥ आदं प्रति रुचिश्चेव आदकालः प्रकीत्तितः ॥ २ ॥

अग्रो यः सर्वदेवेषु श्रोत्रियो वेदविद्युवा। तिथिशाने च कुशलः त्रिमधुस्त्रिसवर्णिकः ॥ ३ ॥ स्वस्तीयमृत्विग्जामाताचार्यश्वश्चरमातुलाः । त्रिणाचिकेतदौहित्रशिष्यसम्बन्धिवान्धवाः ॥४॥ कर्मनिष्ठा द्विजाः केचित्यञ्चाग्निब्रह्मचारिणः । पितृमातृपराश्चैव ब्राह्मणाः श्राद्धदेवताः ॥५॥ रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनर्मवस्तथा । अवकीर्णादयो ये च ये चाचारिववर्जिताः ॥६॥ अवैष्णवाश्च ये सर्वे श्राद्धार्हा न कदाचन । निमन्त्रयेच पूर्वेद्युद्धिजैर्मान्यं च संयतैः ॥ ७ ॥ आचान्ताश्चैव पूर्वाह्वे ह्यासनेषूपवेश्येत् । युष्मन्दैवे तथा पित्र्ये स्वप्रदेशेष्वशक्तितः ॥८॥ द्वौ दैवे प्रागुद्दिपत्र्ये त्रीण्येकञ्चोमयोः पृथक् । मातामहानामप्येवं मन्त्रं वा वैश्वदेविकम् ॥ इस्तप्रश्वालनं दस्वा विष्टरार्थे कुशानिष । आवाह्य तदनुश्वातो विश्वदेवा महानुचा ॥१०॥

या देव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वेव विनिक्षिपेत् । गन्धं तथादकञ्चेव धूर्यादीश्च पवित्रकम् ॥१२॥ अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम् । द्विगुणांस्तु कुशान्दत्त्वा उशन्तस्त्वेन्यृचा पितृन् ॥ अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम् । द्विगुणांस्तु कुशान्दत्त्वा उशन्तस्त्वेन्यृचा पितृन् ॥ अवाद्य तदनुज्ञातैर्जपेदायान्तु नस्ततः । यवार्थस्तु तिलैः कार्यः कुर्य्याद्वर्धादि पूर्ववत् १६॥ दत्त्वार्थं संश्रवं ह्येषां पात्रे कृत्वा विधानतः । पितृभ्यः स्थानमसीति न्युक्जं पात्रं करोत्यधः ॥ अग्ने किरिष्य आदाय पृच्छत्यनं घृतमुतम् । सव्याद्वतित्रच गायत्रीं मधुवातेत्यृचस्तथा ॥१६॥ अप्तात्रेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पूर्वजपं तथा । अन्नमाद्य तृप्ताः स्थ शेषञ्चैवान्नमन्वहम् ॥१८॥ आतृप्तेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पूर्वजपं तथा । अन्नमाद्य तृप्ताः स्थ शेषञ्चैवान्नमन्वहम् ॥१८॥ तदन्नं विकिरेद्रूमौ द्वाचापि सकृत्सकृत् । सर्वमन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखः ॥१६॥ उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान्यदद्यात्पतृयज्ञवत् । मातामहानामप्येवं दद्याचाचमनं ततः ॥२०॥ स्वस्ति वाच्यस्ततो द्यादक्षय्योदकमेव च । दत्त्वा च दक्षिणां शक्त्या स्वधाकारमुदाहरेत् ॥ वाच्यतामित्यनुज्ञातः पितृभ्यश्च स्वधोच्यताम् । विभैरस्तु स्वधेत्युक्तो भूमौ सिञ्चेततो जलम् ॥ प्रीयन्तामिति चाहैवं विश्वेदेवा जलं ददत् । दातारो नोऽभिवर्द्वन्ता वेदाः सन्तितरेव च ॥ अद्या च नो माव्यगमद्वहु देयञ्च नोऽस्त्विति । इत्युक्तोऽपि प्रियं वाचं प्रणिपत्य विसर्जयेत् ॥ वाजे वाजे इति प्रीत्या पितृपूर्वं विसर्जनम् । यस्मिस्ते संभवाः पूर्वमर्व्यपत्रे निपातिताः ॥ वाजे वाजे इति प्रीत्या पितृपूर्वं विसर्जनम् । यस्मिस्ते संभवाः पूर्वमर्व्यपत्रे निपातिताः ॥

पितृपात्रं तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्विसर्जयेत् ॥२५॥

प्रदक्षिणमनुस्तुत्य भुञ्जीत पितृशेषितम् । ब्रह्मचारी भवेत्तत्र रजनीं भार्यया सह ॥२६॥ एवं सद्क्षिणं कुर्याद्वदौ नान्दीमुखानपि । यजेत्तद्धिकर्कन्धुभिश्राः पिएडा यवैः श्रिताः २०॥ एकोहिष्टं दैवहीनं एकान्नैकपवित्रकम् । आवाहनामीकरणरिहतं ह्यपस्व्यवत् ॥२८॥ उपतिष्ठतामित्यश्वय्यस्थाने विप्रान्विसर्जयेत् । अभिरम्यतां प्रश्न्यात्यो चुस्तेभिरताः स्वहः ॥२६॥ गन्धोदकतिलैर्मिश्रं कुर्यात्पात्रचतुष्टयम् । अर्ध्यार्थं पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत् ॥३०॥ व समाना इति द्वास्यां शेषं पूर्ववदाचरेत् । एतत्सिपण्डीकरणमेकोहिष्टं स्त्रिया अपि ॥३१॥ अर्वावसिपण्डीकरणं यस्य संवत्सराद्भवेत् । तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं द्यात्संवत्सरे द्विजः ॥

पिण्डांश्च गोऽजविप्रेभ्यो दद्यादमौ जलेऽपि वा ॥३२॥

इविष्यान्नेन वै मासं पायसेन तु वत्सरम् । मात्स्यहारिणऔरभ्रशाकुनच्छागपार्पतैः ॥३३॥ ऐणरोरववाराइश्रश्मांसैर्यथाक्रमम् । मासवृद्धथापि तुष्यन्ति दत्तेरिह पितामहाः ॥३४॥ दत्याद्वर्षत्रयोदश्यां मघासु च न संशयः । प्रतिपत्मभृतिष्वेवं कन्यादीन्श्राद्धदो लमेत् ॥३५॥ शक्केण निहतानां तु चतुर्दश्यां प्रदीयते । स्वर्णं हापत्ययोगञ्च शौर्यं क्षेत्रं बलं तथा ॥३६॥ अरोगित्वं यशो वीतशोकतां परमां गतिम् । धनं विद्याञ्च वाक्सिद्धं कुप्यं गोऽजाविकं तथा ॥ अश्वानायश्च विधिवद्यः श्राद्धं संप्रतीच्छति ॥३७॥

कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामी प्राप्तुयादिमान् । वस्त्राढ्याः प्रीणयन्त्येव नवं श्राद्धकृतं द्विजाः ॥ आयुः प्रजा धनं विद्यां स्वर्गमोत्त्रसुखानि च । प्रयच्छति तथा राज्यं प्रीत्या नित्यं वितामहः ॥ इति श्रीगारुहे महापुराणे श्राद्धविधिर्नाम नवनवितिमोऽध्यायः ॥९९॥

# शततमोऽष्यायः

#### यामवल्क्य उवाच

विनायकोपसृष्टस्य लक्षणानि निवोधत । स्वप्नेऽवगाहतेऽत्यर्थं जलं मुण्डांश्च पश्यति ॥ १ ॥ विमना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः । राजा राज्य कुमारी च पति पुत्रञ्च गुर्विणी ॥२॥ नामुयात्क्रपननं तस्य पुण्येऽह्नि विधिपूर्वकम् । गौरसर्षपगन्धेन साज्येनोत्सारितस्य तु ॥ सर्वोषधैः सर्वगन्धेविलिप्तशिरसं तथा ॥३॥

भद्रासनोपविष्टस्य स्वितवाच्यं द्विजान्युभान् । मृत्तिकां रोचनां गन्धान्गुगुलुञ्चाप्यु निश्चिपेत् ॥ एकाकृत्या स्रोकवर्णेश्चदुर्भिः कलसैर्ह्दात् । चर्मण्यानुद्वहे रक्ते स्नाप्यं भद्रासने तथा ॥५॥ सहस्राच्चं शतधारमृषिभिः पारणं कृतम् । तेन त्वामभिषिञ्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥६॥ भगवान्वरुणो राजा भगं सूर्य्यो बृहस्पतिः । भगिमन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो ददुः ॥७॥ यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यत्व मूर्द्धिन । ललाटे कर्णयोरस्णोर्नाशं तद्याद्ध ते सदा ॥८॥ स्नातस्य सार्प्यं तैलं अवणे मस्तके तथा । जुहुयान्मूर्द्धिन कुशान्साज्यान्संपरिग्रस्थ च ॥९॥ मितः संयमितश्चेव तथा शालकटङ्कटैः । कृष्माग्रद्धं राजपुत्रांश्च श्रन्ते स्वाहासमिवतैः ॥ सदाबनुष्यये भूमौ कुशानास्तीर्य्यं सर्वशः । कृताकृतं तथा चैव तग्दुलौदनमेव च ॥११॥ पुष्पं चित्रं सुगन्धञ्च सुराञ्च त्रितिधामपि । दिषपायसमन्त्रञ्च घृतञ्च गुडमोदकम् ॥१२॥ एतान्सर्वानुपाकृत्य भूमौ कृत्वा ततः शिवः । अम्बिकामुपतिष्ठेच दद्यादनं कृताञ्चलः ॥१२॥ दूर्वासर्पपुष्पेश्च पुत्रज्ञनमभिरन्ततः । कृतस्वस्त्ययनञ्चेव प्रार्थयेदिन्वकां सतीम् ॥१४॥ दूर्वासर्पपुष्पेश्च पुत्रज्ञनमभिरन्ततः । कृतस्वस्त्ययनञ्चेव प्रार्थयेदिन्वकां सतीम् ॥१४॥

रूपं देहि यशो देहि भाग्यं भवति देहि मे। पुत्रान्देहि श्रियं देहि सर्वान्कामांश्च देहि मे॥१५॥ ब्राह्मणांस्तोषयेत्पश्चाच्छुक्कवस्त्रानुर्लेपनैः । वस्त्रयुग्मं गुरोर्दद्यात्संपूज्यश्च प्रहस्तथा ॥१६॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे विनायकोपसृष्टलक्षणं नाम

श्वततमोऽध्यायः ॥१००॥

# एकाधिकशततमोऽष्यायः

#### यासवल्क्य उवाच

श्रीकामः शान्तिकामो वा प्रहृष्ट्यभिचारवान् । प्रहृयागं समं कुर्याद्प्रहृश्चिते बुधैः स्मृताः ॥ सूर्यः सोमो मङ्गलश्च बुधश्चैव बृह्स्पितः । शुकः शत्नैश्चरो राहुः केतुप्रहृगणाः स्मृताः ॥२॥ ताम्रकांस्यस्फाटिकाच रक्तचन्दनस्वर्णकात्। रजतादयसः सीसात्कांस्याद्ष्टिः प्रशाम्यति ॥३॥ रक्तः शुक्लस्तथा रक्तःपीतः पीतःसितासितः । कृष्णः कृष्णः कृष्णः निवोध मुनयस्ततः ॥४॥ ब्रापयेद्धोमयेचैव प्रहृद्वव्यैर्विधानतः । सुवर्णानि प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ॥५॥ गन्धादिबलयञ्चेव धृपो देयश्च गुग्गुङः । कर्त्तव्यास्तत्र मन्त्रश्च अधिप्रत्यधिदैवतैः ॥६॥ आकृष्णेन इमं देवा अग्निमूर्द्धादिवः ककुत्। उद्बुध्यस्विति जुहुयाद्यमिरेव यथाक्रमम् ॥७॥ बृह्स्पते परिद्ययेति अन्नात्परिश्वतोरसम् । शन्नोदेवी कथानश्च केतुंकृयवन्निति कमात् ॥८॥ अर्कः पलाशः खदिरस्त्वपामागोऽथ पिप्पलः । औदुम्बरः शमी दूर्वा कुशाश्च समिधः कमात् ॥ होतव्या मधुसर्पिभ्यो दथ्ना चैव समन्वितः ॥६॥

गुड़ौदनौ पायसञ्ज इविष्यं क्षीरषष्टिकम् । दथ्योदनं इविः पूपानमांसं चित्राक्षमेव च ॥१०॥ दद्याद्द्विजः क्रमादेतान्महेभ्यो मोजनं ततः । चेतुः शक्कुस्तथानड्वान्हेमवासो इवस्तथा ॥११॥

कृष्णा गौरायसं छाग एता वै दक्षिणाः क्रमात्।

ग्रहाः पूज्याः सदा यस्माद्राज्ञापि प्राप्यते फलम् ॥१२॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे ग्रहशान्तिर्नाम एकाधिकशक्ततसोऽध्यायः॥१०१॥

# द्रचिषकशततमोऽष्यायः

#### ।याज्ञवल्क्य उवाच

वानप्रस्थाश्रमं वस्ये तत्करस्तु महर्षयः। पुत्रेषु भार्यो निश्चिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥१॥ बानप्रस्थो ब्रह्मचारी साम्रिः शमदमक्षमी। अर्चयेत्सामिकान्विप्रान्तितृदेवातिर्योस्तथा ॥२॥ मृत्यांस्तु तपयेच्छदवजटालोमभृदात्मवान् । दान्तिश्चिषवनं स्नायान्निवृत्तश्च प्रतिप्रहात् ॥३॥ स्वाध्यायवान्ध्यानशोलः सर्वभृतहिते रतः । अह्वो मासस्य मध्ये वा कुर्यात्स्वार्यपरिप्रहम्॥४॥ निराभयं स्वपेद्भूमौ कर्म कुर्यात्सलं विना । ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिलेशयः ॥५॥ आर्द्रवासास्तु हेमन्ते योगाम्यासाद्दिनं नयेत् । अकुद्धः परितुष्टश्च समस्तस्य च तस्य च ॥६॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे वानप्रस्थधमों नाम द्वधिकशतत्मोऽध्यायः ॥१०२॥

# त्र्यधिकशततमोऽष्यायः

#### याझवल्क्य उवाच

भिक्षोर्धमें प्रवक्ष्यामि तं निबोषत सत्तमाः । वनानिवृत्य कृत्वेष्टिं सर्ववेदप्रदक्षिणाम् ॥ १ ॥ प्राजापत्यं तदन्तेऽपि अग्निमारोप्य चात्मिनि । सर्वभूतिहितः शान्तिश्विदण्डी सकमण्डलुः ॥ सर्वायासं परित्यज्य भिक्षार्थी ग्राममाश्रयेत् ॥ २ ॥ अप्रमत्तश्चरेद्धैस्यं सायाह्वे नामिलक्षितः । वाहितैर्भिक्षुकैर्गामे यात्रामात्रमलोलुपः ॥ ३ ॥

अप्रमत्तश्चरेद्धस्य सायाह्व नामिलिक्षतः । बाहितीमिक्षुकैग्रामे यात्रामात्रमलिखपः ॥ ३ ॥ अवेत्परमहंसो वा एकदण्डी यमादितः । सिद्धयोगस्त्यजनदेहममृतत्विमहाप्रुयात् ॥ ४ ॥ योगमभ्यस्य मितसुक्परां सिद्धिमवाप्रुयात् । दाताऽतिथिप्रियो ज्ञानी गृही श्राद्धेऽपि मुन्यते ॥ ५॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे त्र्यकिक्शततमोऽध्यायः ॥ १०३॥

# चतुरधिकशततमोऽष्यायः

#### याज्ञवल्क्य उवाच

नरकात्पातकोन्द्र्वात्पापस्य कर्मणः क्षयात् । ब्रह्महा स्वा खरोष्ट्रः स्यान्मूकश्चान्ते भविष्यति ॥१॥ स्वर्णचौरः कृमिःकीटः तृणादिर्गुकतल्पगः । चयरोगी श्यावदन्तः कुनःवी शिपिविष्टकः ॥ ब्रह्महत्याकमात्स्युश्च तत्सर्वं वा शिशोभवेत् ॥२॥

चान्यहर्त्ता त्वनाहारी मूको रागापहारकः । धान्यहार्य्यतिरिक्ताङ्गः पिशुनः पूर्तिनासिकः ॥३॥ तैलहारी तैलपायी पूर्तिवक्त्रस्तु सूचकः । जायन्ते लच्चणभ्रष्टा दरिद्राः पुरुषाधमाः ॥

जायन्ते लक्षणोपेता धनधान्यसमन्विताः ॥४॥ इति श्रीगारुद्रे महापुराणे चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥१०४॥

## पञ्चाधिकशततमोऽष्यायः

#### याञ्चवल्क्य उवाच

विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात् । अनिग्रहाचेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ १ ॥ तस्माद्यत्नेन कर्त्तव्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये। एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चैव प्रसीदित ॥ २ ॥ लोकः प्रसीदेदात्मैवं प्रायश्चित्तरप्रक्षयः। प्रायश्चित्तमकुर्वाणाः पश्चात्तापविवर्षिताः ॥ ३ ॥ नरकान्यान्ति पापा वै महारौरवरौरवान् । तामिस्रं लोहशङ्कृञ्च पूर्तिगन्धसमाकुलम् ॥ ४ ॥ इंसामं लोहितोदञ्ज सञ्जीवननदीपथम्। महानिलयकाकोलमन्घतामिसवासनम् अवीचीं कुम्भपाकञ्च यान्ति पापान्विता नराः । ब्रह्महा मद्यपः स्तेयी संयोगी गुरुतल्पगः ॥६॥ गुरुनिन्दा वेदनिन्दा ब्रह्महत्यासमे ह्यमे । निषिद्धभक्षणां जिह्मक्रियाचरणमेव च ॥ ७ ॥ रजस्वलामुखास्वादः सुरापानसमानि तु । अश्वादिहरणं ज्ञेयं सुवर्णस्तेयसम्मितम् ॥ ८॥ सिलभार्य्याकुमारीषु स्वयोनिष्वन्त्यजादिषु । सगोत्रासु तथा स्त्रीषु गुस्तल्पसमं स्मृतम् ॥ ६ ॥ पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलीं भगिनीं तथा । मातुः सपत्नीं भगिनीमाचार्य्यतनयां तथा ॥१०॥ आचार्थ्यवर्ती स्वमुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः। छित्त्वा छिङ्कं वधस्तस्य सकामायाः स्त्रियास्तया ॥ गोवधो ब्राह्मणस्तेयमृणानाञ्च परिक्रिया। अनाहिताग्निता पर्यविक्रयः परिवेदनम् ॥१२॥ भृत्यादध्ययनादानं भृतकाध्यापनं तथा । पारदार्यं पारिवित्त्यं वार्द्ध्यं छवसक्रिया ॥१३॥ सच्छूद्रविट्धत्रवधो निन्दितार्थोपजीविता । न्यासित्वं व्रतलोपश्च शूल्यं गोश्चेव विक्रयः ॥१४॥ पितृमातृसुहृत्त्यागस्तङ्गागारामविकयः । कन्याया भूषणानाञ्च परिविन्दकयाजनम् ॥१५॥ कन्यापदानं तस्यैव कौटिल्यं व्रतलोपनम् । आत्मनोऽयें क्रियारम्भो मद्यपस्त्रीनिषेवणम् ॥१६॥ स्वाध्यायाग्निसुतत्यागी बान्धवत्याग एव च । असच्छास्त्राभिगमनं भार्यातमपरिविक्रयः ॥१७॥ उपनापानि चोक्तानि प्रायश्चित्तं निबोधत । शिरःकपालध्वजवान्मिक्षाशी कर्म वेदयन् ॥१८॥ ब्रह्महा द्वादशसमा मितभुक्शुद्धिमाप्नुयात् । सोमेम्यः स्वाहेति च वा लोभवान्बिभृयात्तनुम् ॥ प्रहांश्च जुहुयाद्वापि स्वस्वमन्त्रैर्यथाकमम् । शुद्धिः स्याद्ब्रह्महननात्कृत्वैवं शुद्धिरेव च ॥२०॥ निराः इं द्विजं गाश्च ब्राह्मणार्थे हतोऽपि वा । अरण्ये नियतो जप्ता त्रिःकृत्वो वेदसंमिताम् ॥ सरस्वर्ती वा संसेव्य धनं पात्रे समप्येत्। यागस्थक्षत्रविड्घाते चरेद्ब्रह्महनो व्रतम् ॥२२॥ गर्भहा वा यथा वर्णे तथा त्रयीनिषूदनम् । चरेद्व्रतमहत्वापि घातनार्थमुपागतः ॥२३॥ द्विगुर्गं सवनस्ये तु ब्राझणे ब्रतमाचरेत् । सुराम्बुघृतगोमूत्रं पीत्वा ग्रुद्धिः सुरापिनः ॥२४॥ अग्निवर्णं मृते नापि चीरवासा जटी भवेत्। व्रतं ब्रह्महनं कुर्व्यात्पुनः संस्कारमईति ॥२५॥

रेतोविण्मूत्रपानाच सुरापा ब्राह्मणी तथा। पतिलोकपरिश्रष्टा ग्रष्टी स्थाच्छूकरी श्रुनी ॥२६॥ स्वर्णहारी द्विजो राजे दत्त्वा तु मुपलं तथा। कर्मणः स्थापनं कृत्वा हतस्तेन भवेच्छुचिः॥ आत्मतुल्यं सुवर्णं वा दत्त्वा श्रुद्धिमियाद्द्विजः॥२७॥

श्यने कीडमानस्तु योषितं योषिता स्वपेत् । उच्छेद्य लिङ्गं वृषणं नैर्ऋत्यामुत्स्जेद्दिशि ॥२८॥ प्राजापत्यं चरेत्कृच्छं दुरात्मा गुरुतल्पगः । चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानम्यसेद्वेदसंहिताम् २९॥ पञ्चगव्यं पिबेद्रोन्नो मासमासीच संयतः । गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुध्यति ॥३०॥ उपपातकशुद्धिः स्याचान्द्रायणव्रतेन च । पयसा वापि मासेन पराकेणापि वा पुनः ॥३१॥ वृषमैकं सहस्रं गा दद्यात्सत्रवधे पुमान् । ब्रह्महत्याव्रतं वापि वत्सरित्रतयं चरेत् ॥३२॥ वैश्यहाऽन्दांश्चरेदेतद्द्याद्वैकशतं गवाम् । षण्मासाच्छूद्रहा चैतद्द्याद्वा धेनवो दश ॥ अप्रदृष्टां स्त्रियं इत्वा शुद्रहत्याव्रतञ्चरेत् ॥३३॥

मार्जारगोधानकुलपशुमण्डूकघातनात् । पिबेत्क्षीरं त्यहं पापी कुच्छं वाप्यधिकञ्चरेत् ॥३४॥ गजे नीलान्हृषान्यञ्च शुक्रवत्सं द्विहायनम् । खराजमेषेषु वृषो देयः क्रीञ्चे त्रिहायणः ॥३६॥ वृक्षगुल्मलतावीरुच्छेदने जप्यमृक्शतम् । अवकीणीं भवेदत्त्वा ब्रह्मचारी च योषितम् ॥३६॥ गर्दमं पशुमालम्य नैर्म्यृतञ्च विशुध्यति । मधुमांसाशने कार्य्यं कुच्छुरोपं व्रतानि च ॥३०॥ कृच्छुत्रयं गुरुः कुर्यान्म्रियेत प्रहितो यदि । प्रतिकूलं गुरोः कृत्वा प्रसाद्येव विशुद्ध्यति ॥३८॥ रिपृन्धान्यपदानाद्येः स्नेहाद्येवाप्यपक्रमेत् । क्रियमाणोपकारे च मृते विप्रे न पातकम् ॥३६॥ महापापोपपापाभ्यां यो वदेच मृतावचः । अप्रेक्षो मासमासीत अयाची नियतेन्द्रियः ॥४०॥ अनियुक्तो भ्रातृभार्य्यो गच्छंश्चान्द्रायणं चरेत् । त्रिरात्रान्ते वृतं प्राध्य गत्वोदक्यां शुचिभवेत् ॥ गोष्ठे वसन्ब्रह्मचारी मासमेकं पयोव्रती । गायत्रीजप्यनिरतो मुच्यतेऽस्त्रतिग्रहात् ॥४२॥ त्रिःकुच्छुमाचरेद्वात्ये याजकोऽपि चरत्रपि । पठेद्वेदं यथाशक्ति त्यक्त्वा च शरणागतान् ॥४३॥ पाणयामत्रयं कुर्यात्वरयानोष्ट्रयानगः । नग्नः स्नात्वा च शुद्ध्येत गत्वा चैव दिवा क्रियम् ॥ गुरु हुक्त्य तुक्त्य विग्रं निर्जित्य वादतः । प्रसाद्य तञ्च मुनयस्ततो ह्युपवसेदिनम् ॥४५॥ गुरु हुक्त्य तुक्त्य विग्रं निर्जित्य वादतः । प्रसाद्य तञ्च मुनयस्ततो ह्युपवसेदिनम् ॥४५॥ विग्रं दण्डोद्यमे कुच्छुमतिकुच्छुं निपातने । देशं कालं वयः शक्ति पापञ्चावेक्ष्य यत्नतः ॥

पायश्चित्तप्रकल्पः स्याद्यत्र चोक्ता तु निष्कृतिः ॥४६॥

गर्भत्यागो भर्तृनिन्दा स्त्रीणां पतनकारणम् । एष ग्रहान्तिके दोषः तस्मात्तां दूरतस्त्यजेत् ४७॥ विख्यातदोषः कुर्वीत गुरोरनुमतं व्रतम् । असंविख्यातदोषस्तु रहस्यं व्रतमाचरेत् ॥४८॥ त्रिरात्रोपोषको जप्त्वा ब्रह्महा त्ववमर्षणम् । अन्तर्जले विशुद्धे च दत्त्वा गाञ्च पयस्विनीम् ॥ सोमेन्यः स्वाहेति ऋचा दिवसं मास्ताशनः । जले स्थित्वा तु जुहुयास्त्वारिशद्धृताहुतीः ॥ त्रिरात्रोपषणो हुत्वा कृष्मायङीभिर्धृतं ग्रुचिः । सुरापः स्वर्णहारी च सद्रजापी जले स्थितः ५१॥ अज्ञानकृतपापस्य नाशः सन्ध्यात्रये कृते । स्द्रैकादशजप्याद्धि पापनाशो भवेद्द्विजाः ॥५२॥ सहस्रशीर्षाजप्येन मुच्यते गुस्तत्त्यगः । प्राणायामशतं कुय्यात्सर्वपापापनुत्तये ॥५३॥ ओक्काराभियुतं सायं सलिलप्राशनाच्छुचिः । कृत्वोपवासं रेतोविण्मृत्राणां प्राशने द्विजः ॥५४॥ वेदाम्यासरतं शान्तं पञ्चयज्ञकियापरम् । न स्पृशन्ति हि पापानि चाशु स्मृत्वा ह्यपोहितः ॥ जप्त्वा सहस्रगायत्रीं ग्रुचिर्बह्वहणाहते ॥५५॥

ब्रह्मचर्यं दया क्षान्तिध्यानं सत्यमकल्पता । अहिंसास्तेयमाधुर्य्यदमश्चेते यमाः स्मृताः ॥६६॥ स्नानमौनोपबासेज्यास्वाध्यायेन्द्रियनिष्रहः । तपोऽकोधो गुरोर्भक्तिः शौचञ्च नियमाः स्मृताः ॥ पञ्चगव्यं तु गोक्षीरं दिधमूत्रशकृद्घृतम् । जग्व्वा परेद्यूपवसेत्कृच्छ्रं सान्तपनं द्विजाः ॥५८॥ पृथक्सान्तपनैद्रव्यैः षडहः सोपवासकः। सप्ताहेन तु कृच्छ्रोऽयं महासान्तपनः स्मृतः ॥५९॥ पणोंदुम्बरराजीवबिल्वपत्रकुशोदकैः । प्रत्येकं प्रत्यहाभ्यस्तैः पर्णकुच्छ उदाहुतः ॥६०॥ तप्तक्षीरघृताम्बूनामेकैकं प्रत्यहं पिबेत्। एकरात्रोपवासश्च तप्तकृच्छ्रश्च एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च । उपवासेन चैकेन पादकृच्छ उदाहृतः ॥६२॥ यया कथिद्मत्तिगुणः प्राजापत्योऽयमुच्यते । अयमेवातिकृच्छुः स्यात्पाणिपूर्णाम्बुभोजनात् ६३॥ कृच्छ्रातिकृच्छ्रं पयसा दिवसानेकविंशतिम् । द्वादशाहोपवासैश्च पराकः समुदाहृतः ॥६४॥ पिरयाकाचामतकाम्बुसक्तूनां प्रतिवासरम् । एकैकमुपवासश्च कृच्छुः शामोऽयमुच्यते ॥६५॥ एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकैकं स्याद्यथाक्रमात् । तुलापुरुप इत्येव ज्ञेयः पञ्चदशाह्निकः ॥६६॥ तिथिपिण्डांश्चरेद्वृद्धया शुक्के शिख्यण्डसम्मितान् । एकैकं हासयेत्कृष्णे पिएडञ्चान्द्रायणञ्चरेत् ॥ यथाकथञ्जित्पिण्डानां चत्वारिंशच्छतद्वयम् । मासेनैवोपभुङ्जीत चान्द्रायणमथापरम् ॥६८॥ कृत्वा त्रिषवणं स्नानं पिएडञ्चान्द्रायणञ्चरेत् ।पवित्राणि जपेत्यिएडान्गायत्र्या चामिमन्त्रयेत् ॥ अनादृष्टेषु पापेषु शुद्धिश्चान्द्रायगोन तु । धर्मार्थी यश्चरेदेतच्चन्द्रस्यैति सलोकताम् ॥ कुच्छुकु द्वमकामस्तु महती श्रियमशुते ॥७०॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रायश्चित्तविवेको नाम पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥१०५॥

## श्रीगरुद्रमहापुरायम्। अ० १०६

# **प**डिंघिकशततमोऽप्यायः

#### याज्ञवल्क्य स्वाच

प्रेताशौचं प्रवस्थामि तच्छृणुध्वं यतब्रताः । ऊनिद्ववर्षं निखनेन्न कुर्यादुदकं ततः ॥ १ ॥ आरमशानादनुवाह्य इतरैर्ज्ञातिभिर्युतः । यमसूक्तं तथा जप्यं जपिद्रलौकिकामिना ॥ स दग्धन्य उपेतश्चेदाहिताग्न्यावृतार्यवत् ॥ २ ॥

सप्तमाद्दशमाद्वापि श्वातयोऽम्युपयान्त्यपः । अपनः सोशुचदघमनेन पितृदिङ्मुखाः ॥ ३ ॥ एवं मातामहाचार्य्यप्तनीनाञ्चोदकित्याः । कामोदकाः सखिपुत्रस्वसीयश्वशुरद्विजाः ॥

नामगोत्रेण ह्युदकं सकृत्सिञ्चन्ति वाग्यताः ॥ ४ ॥

पाषग्डपिततानां तु न कुर्य्युरुदकिकिया । न ब्रह्मचारिणो व्रात्या योषितः कामगास्तया ॥ ५ ॥ सुरापाः स्वात्मघातिन्यो न शौचोदकभाजनाः । ततो न रोदितव्यं हि त्वनित्या जीवसंश्यितः ॥ किया कार्य्या यथाशिक ततो गच्छेद्गृहान् प्रति । विदार्य्यं निम्वपत्राणि नियतो द्वारि वेश्मनः ॥ आचम्याथाग्रिमुदकं गोमयं गौरसर्पपान् । प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाश्मनि पदं शनैः ॥ ८ ॥ प्रवेशनादिकं कर्म प्रेतसंस्पर्शनादिष । ईद्धतां तत्क्षणाच्छुद्धिः परेषां स्नानसंयमात् ॥ ६ ॥ क्रीतलब्धाशना भूमौ स्वपेयुस्ते पृथक् पृथक् । पिग्रडं यज्ञकृता देयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम् ॥१०॥ जलमेकाहमाकाशे स्थाप्यं क्षीरं तु मृन्मये । वैतानोपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्रुतिचोदिताः ११॥ आदन्तजन्मनः सद्य आचूडं नैशिकी स्मृता । त्रिरात्रमात्रतादेशादशरात्रमतः परम् ॥१२॥ त्रिरात्रं दशरात्रं वा शावमाशैचमुच्यते । ऊनद्विवर्ष उभयोः स्तकं मातुरेव हि ॥

अन्तरा जनममरणे शेषाहोभिर्विशुध्यति ॥ १३ ॥

दशद्वादशवर्णानां तथा पञ्चदशैव च। त्रिशदिनानि च तथा भवति प्रेतस्तकम् ॥१४॥ अहस्त्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम् । गुर्वन्तेवास्यन्चानमातुलभोत्रियेषु च ॥१५॥ अनीरसेषु पुत्रेषु भार्य्यास्वन्यगतासु च। नीरसे राजनि तथा तदहः शुद्धिकारकम् ॥१६॥ इतानां तृपगोविप्रेरलचं चात्मघातिनाम् । विषायैश्व इतानाञ्च नाशौचं पृथिवीपतेः ॥१०॥ सित्रवित्रह्मचारिदातृत्रह्मविदां तथा । दाने विवादे यत्रे च संप्रामे देशविस्रवे ॥१८॥ आपद्यपि इतानाञ्च सद्यः शौचं विधीयते । कालोऽप्रिकर्म मृद्वायुर्मनो ज्ञानं तपो जपः ॥१६॥ पश्चात्तापो निराहारः सर्वेषां शुद्धिहेतवः । अकार्यकारिणां दानं वेगो नदास्तु शुद्धिकृत् ॥२०॥ चात्रेण कर्मणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विजः । फलसोमधौमवीस्दिध क्षीरं वृतं जलम् ॥

तिलौदनरसञ्चारमघुलाञ्चायुतं इविः ॥ २१ ॥

वस्त्रोपलामवं पुष्पं शाकमृत्तर्मपादुकम्। एणत्वञ्चेव कौषेयं लवणं मांसमेव च ॥२२॥
पिण्याकमूलगन्धांश्च वैश्यवृत्तो न विक्रयेत्। धर्मार्थं विक्रयस्तेषां तिलधान्येन संयुतम् ॥२३॥
लवणादि न विक्रीयात् तथा चापद्गतो द्विजः। कुर्यात् कृष्यादिकं तद्वद्दविक्रया द्वयास्तया ॥
बुभुच्चितस्त्र्यहं स्थित्वा दृष्ट्वा वृत्तिविवर्णितम्। राजा धर्मान्यकुर्वीत वृत्ति विप्रादिकस्य च २५॥
इति श्रीगादङ्गे महापुराणे वर्षाधर्मो नाम षडिधकशततमोऽध्यायः॥ १०६॥

# सप्ताधिकशततमोऽध्यायः

#### सृत उवाच

पराशरोऽब्रवीद्व्यासं धर्मं वर्णाश्रमादिकम् । कल्पे कल्पे क्षयोत्पत्तिः क्षीयन्ते न ह्यजादयः ॥१॥ श्रुतिः स्मृतिः सदाचारोयः कश्चिद्वेदकचूं कः। वेदाः स्मृता ब्राह्मणादौ धर्मा मन्वादिभिः सदा॥ दानं कल्यिगे धर्मः कर्त्तारञ्च कलौ त्यजेत् । पापकृत्यं तु तत्रैव शापं फलति वर्षतः ॥३॥ आचारात्प्राप्नुयात्सर्वं षट्कर्माण दिने दिने। सन्ध्या स्नानं जपो होमो देवातिथ्यादिपूजनम् ४॥ अपूर्वः सुब्रती विप्रो ह्यपूर्वा यतयस्तदा । चत्रियः परसैन्यानि जिल्वा पृथ्वीं प्रपालयेत् ॥

विणक्कृष्यादि वैश्ये स्याद्द्विजभक्तिश्च शूद्रके ॥ ५ ॥
अभक्ष्यभक्षणाचौर्य्यादगम्यागमनात् पतेत् । कृषि कुर्वन्द्विजः श्रान्तं बलीवर्दं न वाह्येत् ॥६॥
दिनाद्वं स्नानयोगादिकारी विप्रांश्च भोजयेत् । निर्वपेत्पञ्च यज्ञानि क्रूरे निन्दाञ्च कारयेत् ॥७॥
तिलाज्यं न विक्रीणीत शूनायज्ञादघान्वितः । राज्ञो दत्त्वा तु षड्भागं देवतानाञ्च विश्वतिम् ॥
त्रयस्त्रिशच विप्राणां कृषिकर्त्ता न लिप्यते ॥ = ॥

कर्पकाः क्षत्रविट्यूद्राः लल्वदत्त्वा तु चौरकाः । दिनत्रयेण शुध्येत ब्राह्मणः प्रेतसूतके ॥९॥ अत्री दशाहाद्वेश्यस्तु द्वादशान्मास शूद्रकः । याति विप्रो दशाहातु च्रत्रो द्वादशकादिनात्॥ पञ्चदशाहाद्वेश्यस्तु शूद्रो मासेन शुध्यति । एकपिण्डास्तु दायादाः पृथग्मावनिकेतनाः ॥११॥ जन्मना च विपत्तौ च भवेत्तेषाञ्च स्तकम् । चतुर्थे दशरात्रस्य षण्निशाः पुंसि पञ्चमे ॥१२॥ षष्ठे चतुरहान्त्रुद्धिः सप्तमे च दिनत्रयम् । देशान्तरे मृते बाले सदः शुद्धिर्यतो मृते ॥१३॥ अजातदन्ता ये बाला ये च गर्भाद्विनिःस्ताः । न तेषामिश्रसंस्कारो न पिण्डं नोदकित्रया १४॥ यदि गर्भो विपयेत स्रवते वापि योषितः । यावन्मासान्स्थितो गर्भस्तावदिनानि स्तकम् ॥ आनामकरणात्स्य आचुहान्तादहिनिश्चम् । आनतस्थात्त्रिरात्रेण तदूष्वं दश्मिर्दिनैः ॥१६॥

आचतुर्थाद्भवेत्सावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । ब्रह्मचर्यादिष्रिहोत्रान्नाग्रुद्धिः सङ्गवर्जनात् ॥१७॥ शिल्पनः कार्वो वैद्या दासीदासाश्च मृत्यकाः । अग्निमान्श्रोत्रियो राजा सद्यःशौचाः प्रकीर्त्तिताः ॥ दशाहाच्छुद्धयते माता स्नानात्स्ते पिता ग्रुचिः । सङ्गात् स्तौ स्तकं स्यादुपस्पृश्य पिता ग्रुचिः ॥ विवाहोत्सवयन्नेषु अन्तरा मृतस्तके । पूर्वसंकिल्पतादन्यवर्जनञ्च विधीयते ॥२०॥ मृतेन ग्रुद्धयते स्ती मृतकं जातकं त्वसौ । गोग्रहादौ विपन्नानामेकरात्रं तु स्तकम् ॥२१॥ अनाथप्रेतवहनात् प्राणायामेन ग्रुध्यति । प्रतिग्रुद्रस्य वहनात्त्रिरात्रमग्रुचिर्भवेत् ॥२२॥ आत्मधातिविषाद्वन्धकृमिदष्टे न संस्कृतिः । गोहतकृमिदष्टञ्च स्पृष्ट्वा कृच्छुेण ग्रुध्यति ॥२३॥ अदुष्टां पतितां भार्य्यां यौवने यः परित्यजेत् । सप्तजन्म भवेत् स्त्रीत्वं वैषव्यञ्च पुनः पुनः ॥२४॥ बालहत्या त्वगमनाहतौ च स्त्री तु श्रूकरी । अगम्या व्रतकारिण्यो भ्रष्टपानोदकिक्रयाः ॥२५॥ औरसः चेत्रजः पुतः पितृजौ पिण्डदौ पितुः । परिवित्तेस्तु कृच्छुं स्यात्कन्यायाः कृच्छुमेव च ॥ अतिकृच्छुं चरेदाता होता चान्द्रायणञ्चरेत् । कुञ्जवामनषर्षेषु गद्गदेषु जङ्गु च ॥

जात्यन्धविधरे मूके न दोषः परिवेदने ॥ २७ ॥

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लींबे वा पति ते पतौ । पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो न विद्यते ॥२८॥ भर्ता सह मृता नारी रोमाब्दानि वसेहिवि ॥ २९॥

श्वादिदष्टस्तु गायन्या जपाच्छुद्धो भवेन्नरः । दाह्यो लोकामिना विप्रश्वाण्डालाग्रहेतोऽमिमान् ॥ क्षीरैः प्रक्षालय तस्यास्थि स्वामिना मन्त्रतो दहेत् ॥ ३० ॥

प्रवासे तु मृते भूयः कृत्वा कुशमयं दहेत् । कृष्णाजिने समास्तीर्यं षट्शतानि पलाशजाः ३१॥ शमीं शिक्षे विनिश्चित्य अरणि वृष्णे चिपेत् । कुण्डं दक्षिणहस्ते तु वामहस्ते तथोपमृत् ॥३२॥ पार्श्वे तृद्धललं दद्यातृष्ठे तु मुपलं दहेत् । करौ निश्चित्य दृषदं तण्डुलाष्यितिलान्मुखे ॥३२॥ श्रोत्रे च प्रोक्षणीं दद्यादाष्यस्थालीञ्च चच्चुपोः । कर्णे नेत्रे मुखे घ।णे हिरण्यशकलान् क्षिपेत् ॥ अग्रिहोत्रोपकरणाद्बह्मलोकगतिर्भवेत् । असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेत्याच्याहुतिः सकृत् ॥३६॥ अग्रिहोत्रोपकरणाद्बह्मलोकगतिर्भवेत् । असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेत्याच्याहुतिः सकृत् ॥३६॥ इससारसकौञ्चानां चक्रवाकञ्च कुक्कुटम् । मयूरमेषघाती च अहोरात्रेण शुद्धयित ॥३६॥ पश्चिणः सकलान् हत्वा अहोरात्रेण शुद्धयित । सर्वाश्चतुष्पदान्हत्वा अहोरात्रोषितो जपेत् ॥३८॥ शूद्धं हत्वा चरेत्कृच्छुमतिकृच्छुन्तु वैश्यहा । क्षत्रं चान्द्रायणं विष्रं द्वाविशं त्रिशमाहरेत् ॥३८॥ इति श्रीगास्डे महापुराणे पराशरोक्तधमों नाम सप्ताधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०७॥

### श्रीगरुद्महापुराणम्। अ०१०८

### **अष्टा**घिकशततमोऽष्यायः

#### सूत उवाच

नीतिसारं प्रवक्ष्यामि अर्थशास्त्रादिसंश्रितम् । राजादिभ्यो हितं पुण्यमायुः स्वर्गादिदायकम् १॥ सिद्धः सङ्गं प्रकुर्वीत सिद्धिकामः सदा नरः। नासिद्धिरिहलोकाय परलोकाय वा हितम् ॥ २ ॥ वर्जयेत्सुद्रसंवादं दुष्टस्य चैव दर्शनम्। विरोधं सह मित्रेण संप्रीति शत्रुसेविना ॥ ३ ॥ मूर्विशिष्योपदेशेन दुष्टस्त्रीभरगोन च । दुष्टानां संप्रयोगेण पण्डितोऽप्यवसीदिति ॥ ४ ॥ ब्राह्मणं वालिशं क्षत्रमयोद्धारं विशं जड़म्। शूद्रमक्तरसंयुक्तं दूरतः परिवर्जयेत् ॥ ५ ॥ कालेन रिपुणा सन्धिः काले मित्रेण विग्रहः । कार्य्यकारणमाश्रित्य कालं च्चिपति पण्डितः ६ ॥ कालः पचित भूतानि कालः संहरते प्रजाः । कालः सुनेपु जागित्त कालो हि दुरितक्रमः ॥ ७ ॥ कालेषु चरते वीर्यं काले गर्भे च वर्द्धते । कालो जनयते सृष्टिं पुनः कालोऽपि संहरेत् ॥ ८ ॥ कालः सूक्ष्मगतिर्नित्यं द्विविधश्चेह भाव्यते । स्थूत्रसंप्रहचारेण सूक्ष्माचारान्तरेण च ॥ ६ ॥ नीतिसारं सुरेन्द्राय इममूचे बृहस्पतिः। सर्वज्ञो येन चेन्द्रोऽभूदैत्यान् हत्वामुयादिवम् ॥१०॥ राजर्षिब्राह्मणै: कार्यं देविव्यादिपूजनम् । अश्वमेधेन यष्टव्यं महापातकनाशनम् ॥११॥ उत्तमैः सह साङ्गत्यं पण्डितैः सह सत्कथाम् । अछ्ब्धैः सह मित्रत्वं कुर्वाणो नावसीदिति ॥१२॥ परदारं परार्थञ्च परिहासं परिस्नया। परवेश्मिन वासञ्च न कुर्वीत कदाचन ॥१३॥ परोऽपि हितवान् वन्धुर्बन्धुरप्यहि परः। अहितो देहजो व्याधिर्हितमारण्यमौषधम् ॥१४॥ स बन्धुयों हिते युक्तः स पिता यस्तु पोषकः । तन्मित्रं यत्र विख्वासः स देशो यत्र जीव्यते ॥१५॥ स भृत्यो यो विषेयस्तु तद्बीजं यत् प्ररोहति । स भार्या या प्रियं बृते स पुत्रोयस्तु जीवति ॥१६॥ स जीवति गुणा यस्य धर्मा यस्य स जीवति । गुणधर्मविहीनी यो निष्फलं तस्य जीवनम् १७॥ सा भर्या या गृहे दक्षा सा भार्या या प्रियंवदा।।

सा भार्या या पतिव्राणा सा भार्या या पतिव्रता ॥१८॥

हिता स्नाता सुगन्धा च नित्यञ्च प्रियवादिनी । अल्पभक्ताल्पभाषिणी सततं मङ्गलैर्युता ॥१९॥ सततं धर्मबहुला सततञ्च पतिप्रिया । सततं प्रियवक्त्री च सततं ऋतुकामिनी ॥२०॥ एतदाहिकियायुक्ता सर्वभौभाग्यवर्द्धिनी । यस्येदृशी भवेद्धार्था देवेन्द्री न स मानुषः ॥२१॥ यस्य भार्था विरूपाची कश्मला कलहप्रिया । उत्तरीत्तरवादास्या सा जरा न जरा जरा ॥२२॥ यस्य भार्थाश्रितान्यत्र परवेश्मभिकांक्षिणी । कुकियात्यक्तल्जा च सा जरा न जरा जरा ॥ शस्य भार्था गुणक्षा च भक्तरमनुगामिनी । अल्पेऽल्पेन तु संतुष्टा सा प्रिया न प्रिया प्रिया ।

दुष्टा भार्यो शठं मित्रं भृत्यश्चीत्तरदायकः । सत्त्रें गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः ॥२५॥ त्यज दुर्जनसंसर्गं भज साधुसमागमम् । कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मर नित्यमनित्यताम् ॥२६॥

व्याली कण्ठप्रदेशादिष च फणभृतो भीषणा या च रौद्री
या कृष्णा व्याकुलाङ्की रुधिरनयनसंव्याकुला व्याघकल्या।
कोषे चैवोप्रवक्ता स्फुरदनलशिखा काकजिह्ना कराला
सेव्या न स्त्री विदम्धा परपुरगमना भ्रान्तिचत्ता विरक्ता ॥२७॥
भुजङ्कमे वेश्मिन दृष्टिदृष्टे व्याधौ चिकित्साविनिवर्त्तिते च ॥
देहे च बाल्यादिवयोऽन्विते च कालावृतोऽसौ लभते धृति कः ॥२८॥
इति श्रीगारुं महापुरागे नीतिसारे अष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥१०८॥

# नवाधिकशततमोऽष्यायः

#### सूत उवाच

आपद्रें धनं रक्षेद्दारान् रक्षेद्धनैरिष । आत्मानं सततं रक्षेद्दारैरिष धनैरिष ॥ १ ॥ त्यजेदेकं कुलस्यार्थं म्रामस्यार्थं कुलं त्यजेत् । ग्रामं जनपदस्यार्थं आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥२॥ वरं हि नरके वासो न तु दुश्चरिते एहे । नरकात् धीयते पापं कुण्हान्न निवर्चते ॥ ३ ॥ चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान् । न परीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत् ॥ ४ ॥ त्यजेदेशमसदृष्ट्चं वासं सोपद्रवं त्यजेत् ॥ ४ ॥

अर्थेन कि कृपणहस्तगतेन पुंसा ज्ञानेन कि बहुशठाकुलसङ्कुलेन।
रूपेण कि गुणपराक्रमवर्जितेन मित्रेण कि व्यसनकालपराङ्मुखेन॥६॥
अष्टष्टपूर्वा बहुवः सहायाः सर्वे पदस्थस्य भवन्ति मित्राः।
अर्थेविहीनस्य पदच्युतस्य भवत्यकाले स्वजनोऽपि शत्रुः॥७॥
आपत्सु मित्रं जानीयात् रखे शूरं रहः शुचिम्।
भार्याञ्च विभवे र्झाणे दुर्भिक्षे च प्रियातिथिम्॥८॥
वृद्धं श्चीणपःलं त्यजन्ति विह्नाः शुष्कं सरः सारसाः
निर्दृत्यं पुरुषं त्यजन्ति गणिका भ्रष्टं तृपं मन्त्रिणः।
पूष्पं पर्य्युषितं त्यजन्ति मधुपा दग्धं वनान्तं मृगाः

सर्व: कार्यवशाजनो हि रमते कस्यास्ति को वल्लभः ॥ ६॥

छुन्धमर्थप्रदानेन श्राध्यमञ्जलिकर्मणा । मूर्खं छुन्दानुवृत्त्या च यायातथ्येन पण्डितम् ॥ १० ॥ सद्भावेन हि तुष्यन्ति देवाः सत्पुरुषा द्विजाः । इतराः खाद्यपानेन मानदानेन पण्डिताः ११॥ उत्तमं प्रणिपातेन शठं भेदेन योजयेत् । नीचं स्वल्पप्रदानेन समं तुल्यपराक्रमैः ॥ १२ ॥ यस्य यस्य हि यो भावस्तस्य तस्य हि तं वदन् । अनुप्रविश्य मेधावी क्षिप्रमात्मवशं नयेत् ॥ नदीनाञ्च नखीनाञ्च शृङ्खिणां शक्षपाणिनाम् । विश्वासो नैव गन्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च ॥ अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च । वञ्चनञ्चापमानञ्च मतिमान्न प्रकाशयेत् ॥ १५ ॥ हीनदुर्जनसंसर्गमत्यन्तविरहादरः । स्नेहोऽन्यगेहवासश्च नारीसच्छीलनाशनम् ॥ १६ ॥ कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीडितः। केन न व्यसनं प्राप्तं श्रियः कस्य निरन्तराः॥

कोऽर्थं प्राप्य न गर्वितो भुवि नरः कस्यापदो नागताः

स्त्रीभिः कस्य न खण्डितं भुवि मनः को नाम राज्ञां प्रियः।

कः कालस्य न गोचरान्तरगतः के'ऽर्थी गतो गौरवं

को वा दुर्जनवागुरानिपतितः क्षेमेण यातः पुमान् ॥१८॥

सुद्दृत्स्वजनबन्धुर्ने बुद्धिर्यस्य न चात्मनि । यस्मिन् कर्मणि सिद्धेऽपि न दृश्येत फलोदयः ॥

विपत्तौ च महद्ःखं तद् बुधः कथमाचरेत् ॥ १६ ॥

यस्मिन् देशे न सम्मानं न प्रीतिर्न च बान्धवाः। न च विद्यागमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत्॥ धनस्य यस्य राजभ्यो भयं नास्ति न चौरतः। मृतञ्च यन्न मुच्येत समर्जयस्व तद्धनम् ॥२१॥

यदर्जितं प्राणहरैः परिश्रमैः मृतस्य तं वै विभजन्ति रिक्थिनः ॥ कृतञ्च यद् दुष्कृतमर्थिलप्सया तदेव दोषापहतस्य यौतुकम् ॥२२॥

सञ्चितं निहितं द्रव्यं परामृष्यं मुहुर्मुहुः। आखोरिव कदर्यस्य धनं दुःखाय केवलम् ॥२३॥ नग्ना व्यसनिनो रूक्षाः कपालाङ्कितपाणयः। दर्शयन्तीह लोकस्य अदातुः फलमीदशम् ॥२४॥ शिक्षयन्ति च याचन्ति देहीति कृपणा जनाः। अवस्थेयमदानस्य मामूदेवं भवानपि ॥२५॥

सञ्चितं ऋतुश्रतैर्न युज्यतं याचितं गुणवते न दीयते । तत् कदर्प्यपरिरक्तितं धनं चौरपार्थिवग्रहे प्रयुज्यते ॥२६॥

न देवेभ्यो न विग्रेभ्यो बन्धुभ्यो नैव चात्मिन । कदर्य्यस्य धनं याति अग्नितस्करराजसु ॥२०॥ अतिक्केशेन येऽप्यर्था धर्मस्यातिक्रमेण च । अरेर्बा प्रणिपातेन माभूवंस्ते कदाचन ॥२८॥ विद्याधातो ह्यनभ्यासः श्रीणां घातः कुचेलता । व्याधीनां भोजनाज्जीर्णं शत्रोर्धातः प्रपञ्चता ॥ तस्करस्य वधो दण्डः कुमित्रस्याल्पभाषणम् । पृथक्यय्या तु नारीणां ब्राह्मणस्यानिमन्त्रणम् ॥

दुर्जनाः शिल्पनो दासा दुष्टाश्च पटहाः स्त्रियः । ताङिता मार्दवं यान्ति न ते सत्कारभाजनम् ॥ जानीयात्प्रेषणे भृत्यान्बान्धवान्व्यसनागमे । मित्रञ्चापदि काले च भार्याञ्च विभवश्चये ॥३२॥ स्त्रीणां द्विगुण आहारः प्रज्ञा चैव चतुर्गुणा । षड्गुणो व्यवसायश्च कामश्चाष्टगुणः स्मृतः ३३॥ न स्वप्नेन जयेनिद्धां न कामेन स्त्रियं जयेत् । न चेन्धनैर्जयेद्विह्नं न मद्येन तृषां जयेत् ॥३४॥ समासैर्भोजनैः स्निग्धेर्मदीर्गन्धविलेपनैः । वस्त्रीर्मनोरमैर्माल्यैः कामः स्त्रीषु विज्वम्भते ॥३५॥ ब्रह्मचर्येऽपि वक्तव्यं प्राप्तं मन्मथचेष्टितम् । हृद्यं हि पुरुषं दृष्ट्वा योनिः प्रक्लिद्यते स्त्रियाः ॥३६॥ सुवेशं पुरुषं दृष्ट्वा भ्रातरं यदि वा सुतम् । योनिः क्रिद्यति नारीणां सत्यं सत्यं हि शौनक ॥

नद्यश्च नार्य्यश्च समस्वभावाः स्वतन्त्रभावे गमनादिकञ्च।

तोयैश्च दोषेश्च निपातयन्ति नद्यो हि क्लानि कुलानि नार्यः ॥३८॥

नदी पातयते कूलं नारी पातयते कुलम् । नारीणाञ्च नदीनाञ्चस्वच्छन्दा लिलता गितः ॥३६॥ नाक्षिस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदिधः । नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचना॥४०॥ न तृप्तिरस्ति शिष्टानामिष्टानां प्रियवादिनाम् । सुखानाञ्च सुतानाञ्च जीवितस्य वरस्य च ॥

राजा न तृप्तो धनसञ्चयेन न सागरस्तृप्तिमगाज्जलेन । न पिख्डितस्तृष्यिति भाषितेन तृप्तं न चत्तुर्नृपदर्शनेन ॥४२॥ स्वकर्मधर्मार्जितजीवितानां शास्त्रेषु दारेषु सदा रतानाम् । जितेन्द्रियाणामतिथिप्रियाणां गृहेऽपि मोक्षः पुरुषोत्तमानाम् ॥४३॥

मनोऽनुक्लाः प्रमदा रूपवत्यः स्वलङ्कृताः । वासः प्रासादपृष्ठेषु स्वर्गः स्याच्छुभकर्मणा ॥४४॥ न दानेन न मानेन नार्जवेन न सेवया । न शास्त्रेण न शस्त्रेण सर्वथा विष्रमाःस्त्रियः ॥४५॥ शनैर्विद्या शनैरर्थाः शनैः पर्वतमारहेत् । शनैः कामञ्ज षर्मञ्ज पञ्जैतानि शनैः शनैः ॥४६॥ शाश्चतं देवपूजादि विष्रदानञ्ज शाश्चतम् । शाश्चतं सगुणा विद्या सुद्धन्मित्रञ्ज शाश्चतम् ॥४%

ये बालभावान्न पठन्ति विद्यां ये यौवनस्था ह्यघनात्मदाराः । ते शोचनीया ह्यिह जीवलोके मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥४८॥

पठने भीजने चिन्तां न कुर्याच्छास्रसेवकः । सुदूरमपि विद्यार्थी व्रजेद्ग्ररुडवेगवान् ॥४९।

ये बालभावे न पठिन्त विद्यां कामातुरा यौवननष्टित्साः।
ते वृद्धकाले परिभूयमानाः संद्रह्ममानाः शिशिरे यथान्जम् ॥५०॥
तकोंऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नासावृष्विर्यस्य मतं न भिन्नम् ।
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्याः ॥५१॥
आकारैरिक्कितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन तु । नेत्रवक्त्रविकाराभ्यां लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥५२॥

अनुक्तमप्यूहित पण्डितो जनः परिङ्गतज्ञानफला हि बुद्धयः ।
उदीरितार्थः पश्चनापि गृह्यते ह्याश्च नागाश्च वहन्ति देशितम् ॥५३॥
अर्थाद्भष्टस्तीर्थयात्रां तु गच्छेत्सत्याद्भष्टो रौरवं वै व्रजेच ।
योगाद्भष्टः सत्यधृतिञ्च गच्छेत् राज्याद्भष्टो मृगयायां वजेच ॥५४॥
इति श्रीगारुडे महापुराणे नीतिसारे नवाधिकश्चततमोऽध्यायः ॥१०६॥

# दशाधिकशततमोऽध्यायः

#### सूत खाच

यो ब्रुवाणि परित्यज्य ह्यब्रुवाणि निघेवते । ब्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अधुवं नष्टमेव च ॥ १ ॥ वाग्यन्त्रहीनस्य नरस्य विद्या रास्त्रं यथा कापुरुषस्य हस्ते । न तुष्टिमुत्पाद्यते शरीरे अन्धस्य दारा इव दर्शनीयाः ॥ २ ॥

भोज्यं भोजनशक्तिश्च रितशक्तिर्वराः स्त्रियः । विभवो दानशक्तिश्च नाल्पस्य तपरः फलम् ॥३॥ अग्निहोत्रफला वेदाः शीलवृक्तिफलं श्वभम् । रितपुत्रफला दारा दत्तभुक्तफलं धनम् ॥४॥ वर्यत्कुल्लां प्राज्ञो विरूपामिष कन्यकाम् । सुरूपां सुनितम्बाञ्च नाकुलीनां कदाचन ॥५॥ अर्थनापि हि किं तेन यस्यानर्थे तु सङ्गितिः। को हि नाम शिखाजातं पन्नगस्य मणि हरेत् ॥६॥ हविर्दृष्टकुल्लाद्ग्राह्यं बालादिप सुभाषितम् । अमेध्यात्काञ्चनं ग्राह्यं स्त्रीरतं दुष्कुलादिष ॥७॥ विषादप्यमृतं ग्राह्यं अमेध्यादिष काञ्चनम् । नीचादप्यक्तमां विद्यां स्त्रीरतं दुष्कुलादिष ॥८॥ न राज्ञा सह मित्रत्वं न सपों निर्विषः कचित् । न कुलं निर्मलं तत्र स्त्रीजनो यत्र जायते ॥६॥ कुले नियोजयेद्वतं पुत्रं विद्यासु योजयेत् । व्यसने योजयेव्लुत्रुमिष्टं धर्मे नियोजयेत् ॥१०॥ स्थावेद्वेव प्रयोक्तव्या मृत्याश्चाभरणानं च । न हि चूड़ामिणः पादे शोभते वै कदाचन ॥ चूड़ामिणःसमुद्रोऽग्निर्घरटा चालण्डमम्बरम् । अथवा पृथिवीपालो मूर्षि पादे प्रमादतः॥१२॥ कुसुमस्तवकस्येव दे गती तु मनस्वनः। मूर्षि वा सर्वलोकानां शीर्षतः पतितो वने ॥१३॥

कर्चभूषणसंग्रहणोचितो यदि मणिस्तु पदे प्रतिबध्यते । किं मणिर्न हि शोभते ततो भवति योजयितुर्वचनीयता ॥१४॥

चाजिवारणलौहानां काष्ठपाषाणवातमाम् । नारीपुरुषतोयानामन्तरं महदन्तरम् ॥१५॥ कदर्थितस्यापि हि धैय्यैवृत्तेन् शक्यते सर्वगुणप्रमाथः।

अधः खलेनापि कृतस्य वहेर्नोभः शिखा याति कदाचिदेव ॥१६॥

न सदश्वः कशाधातं सिंहो न गजगर्जितम् । वीरो वा परिनर्दिष्टं न सहेद्धीमनिःस्वनम् ॥१७॥ यदि विभवविहीनः प्रच्युतो वाशु देवान्नतु खल्जनसेवां काङ्क्षयेन्नैव नीचम् । न तृणमदनकार्ये सुक्षुधात्तोंऽति सिंहः पिवति रुधिरमुष्णं प्रायशः कुञ्जराणाम् ॥१८॥ सङ्गद्दुष्टञ्च यो मित्रं पुनः सन्धातुमिच्छति । स मृत्युमेव यङ्कीयाद्गर्भमश्वतरी यथा ॥१९॥

शत्रोरपत्यानि प्रियंवदानि नोपेक्षितव्यानि बुधैर्मनुष्यैः।

तान्येव कालेषु विपत्कराणि विषस्य पात्राणि हि दारुणानि ॥२०॥

उपकारग्रहीतेन रात्रुणा रात्रुमुद्धरेत्। पादलग्नं करस्थेन कग्रटकेनैव कण्टकम् ॥२१॥ अपकारपरे नित्यं चिन्तयेन्न कदाचन। स्वयमेव पितष्यन्ति कूलजाता इव हुमाः ॥२२॥ अनर्था ह्यर्थरूपाश्च अर्थाश्चानर्थरूपिणः। भवन्ति ते विनाशाय दैवायत्तस्य वै सदा ॥२३॥ कार्य्यकालोचिताऽपापा मितः सञ्जायते हि वै। सानुकूलेषु दैवंपु पुसः सर्वत्र जायते ॥२४॥ धनप्रयोगकार्य्येषु तथा विद्यागमेपु च। आहारे व्यवहारे च त्यत्तल्जः सदैव हि ॥२५॥ धनिनः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पञ्चमः। पञ्च यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात्तत्र संस्थितिम् ॥ लोकयात्रा भयं लजा दाक्षिण्यं दानशिलता। पञ्च यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत् २०॥ कालविञ्छोत्रियो राजा नदी साधुश्च पञ्चमः। एते यत्र न विद्यन्ते तत्र वासं न कारयेत् २०॥ नैकत्र परिनिष्ठाऽस्ति ज्ञानस्य किल शौनक। सर्वः सर्वं न जानाति सर्वशो न।स्ति कुत्रचित् ॥

न सर्वित्कश्चिदिहास्ति लोके नात्यन्तमूर्वो भुवि चापि कश्चित्। ज्ञानेन नीचोत्तममध्यमेन यो यं विजानाति स तेन विद्वान्।।३०॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे नीतिसारे दशाधिकशततमोऽध्यायः॥११०॥

### एकादशाधिकशततमोऽध्यायः सूत उवाच

पार्थिवस्य तु वक्ष्यामि भृत्यानाञ्चैव लज्जणम् । सर्वाणि हि महीपालः सम्यङ्क्त्रियं परीक्षयेत् ॥ राज्यं पारुयते नित्यं सत्यधर्मपरायणः । निर्जित्य परसैन्यानि द्विति धर्मेण पालयेत् ॥ २ ॥ पुष्पात्पुष्पं विचिन्वीयान्मूलच्छेदं न कारयेत् । मालाकार इवारयये न यथाङ्कारकारकः ॥ ३ ॥ दोग्धारः श्वीरभुङ्जाना विकृतं तन्न भुङ्जते । परराष्ट्रं महीपालैर्मोक्तव्यं न च दृषयेत् ॥ ४ ॥ नोधिक्छन्यानु यो वेन्वाः श्वीरार्थी लभते पयः । एवं राष्ट्रं प्रयोगेण पीड्यमानं न वर्जयेत् ॥ ५॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन पृथिवीमनुपालयेत् । पालकस्य भवेद्गमिः कीर्त्तिरायुर्यशो बलम् ॥ ६ ॥ अभ्यर्व्यं विष्णुं धर्मात्मा गोन्नाझणहिते रतः । प्रजाः पालयितुं शक्तः पार्थिवो विजितेन्द्रियः ॥

ऐश्वर्यमध्रुव प्राप्य राजा धर्मे मतिञ्चरेत् । चणेन विभवो नश्येन्नात्मायत्तं धनादिकम् ॥८॥ सत्यं मनोरमाः कामाः सत्यं रम्या विभूतयः । किन्तु वै वनितापाङ्गभङ्गीलोलं हि जीवितम् ॥

व्यामीव तिष्ठति जरा अपि तर्जयन्ती रोगाश्च शत्रव इव प्रभवन्ति गात्रे। आयुः परिस्रवित भिन्नघटादिवाम्भो लोको न चात्महितमाचरतीह कश्चित् ॥१०॥

निःशंकं किं मनुष्याः कुरुत परहिते युक्तमग्रे हितं

यन्मोदध्वं कामिनीभिर्मदनशरहता मन्दमन्दातिदृष्ट्या ।

मा पापं संकुरुध्वं द्विजहरिपरमाः संभजध्वं सदैव

आयुर्नि:शेषमेति स्वलति जलघटीमृतमृत्युच्छलेन मातृवत्पर**दा**रेषु परद्रन्थेषु लोष्ठवत्। आत्मवत्सर्वभूतेषु यः पश्यति स परिडतः ॥१२॥ एतदर्थं हि विप्रेन्द्रा राज्यमिच्छन्ति भूभृतः। यदेषां सर्वकार्य्येषु वचो न प्रतिहन्यते ॥१३॥ एतदर्थं हि कुर्वन्ति राजानो धनसञ्चयम् । रच्चयित्वा तु चात्मानं यद्धनं तद्द्विजातये ॥१४॥ ओंकारशब्दो विपाणां येन राष्ट्रं प्रवर्द्धते । स राजा वर्द्धते योगाद्द्याधिमिश्च न वध्यते ॥१५॥

असमर्थाश्च कुर्वन्ति मुनयो द्रव्यसञ्चयम् । कि पुनस्तु महीपालः पुत्रवत्पालयन्प्रजाः ॥१६॥

यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः। यस्यार्थाः स पुमान्लोके यस्यार्थाः स च परिडतः ॥१७॥ त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीनं पुत्राश्च दाराश्च सुद्धजनाश्च। ते चार्थवन्तं पुनराश्रयन्ति अर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धुः॥१८॥

अन्धो हि राजा भवति यस्तु शास्त्रविवर्जितः । अन्धः पश्यति चारेण शास्त्रहीनी न पश्यति ॥१६॥ यस्य पुत्राश्च मृत्याश्च मन्त्रिणश्च पुरोहिताः । इन्द्रियाणि प्रसुप्तानि तस्य राज्यं चिरं न हि २०॥ भेगार्जितास्त्रयोऽप्येते पुत्रा भृत्याश्च बान्धवाः । जिता तेन समं भूपैश्चतुरन्धिर्वसुन्धरा ॥२१॥ **ल्ह्व<sup>ये</sup>न्छास्त्रयुक्तानि हेतु**युक्तानि यानि च । स हि नश्यति वै राजा इह लोके परत्र च ॥२२॥ मनस्तापं न इवीत आपदं प्राप्य पार्थिवः। समबुद्धिः प्रसन्नातमा सुलैदुःखे समो भवेत् ॥२३॥ भीराः कष्टमनुप्राप्य न भवन्ति विषादिनः । प्रविश्य वदनं राहोः किं नोदेति पुनः शशी २४॥

धिक्थिक्शरीरसुखलालितमानवेषु मा खेदयेद्धनकृशं हि शरीरमेव।

खद्दारका स्वधनपाण्डुसुताः श्रुता हि दुःखं विहाय पुनरेव सुखं प्रपन्नाः ॥२५॥ गन्धर्वविद्यामालोक्य वाद्यं च गणिकागणाः । धनुर्वेदार्थशास्त्रणि लोके रद्वेच भूपतिः ॥२६॥ कारणेन विना मृत्ये यस्तु कुप्यति पार्थिवः । स गृङ्खाति विषोनमादं कृष्णसर्पविसर्जितम् ॥२०॥ चापलाद्वारयेद्दृष्टिं मिथ्यावान्यञ्च वारयेत्। मान्वे श्रोत्रिये चैव भृत्यवर्गे सदैव हि ॥२८॥ लीलां करोति यो राजा भृत्यस्वजनगर्वितः। शासने सर्वदा क्षिप्रं रिपुभिः परिभूयते ॥२६॥ हुंकारं भृकुटीं नैव सदा कुर्वीत पार्थिवः। बिना दोषेण यो भृत्यान्राजाऽधर्मेण शास्ति च॥

ळीळासुखानि भोग्यानि त्यजेदिह महीपतिः ॥३०॥ सुखप्रवृत्तैः साध्यन्ते शत्रवो विग्रहे रिथतैः ॥ ३१॥

उद्योगः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः । षड्विधेयस्य उत्साहस्तस्य देवोऽपि शङ्कते ॥३२॥ उद्योगेन कृते कार्ये सिद्धिर्यस्य न विद्यते । दैवं तस्य प्रमाणं हि कर्त्तव्यं पौरुषं सदा ॥३३॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे नीतिसारे एकादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११॥

## द्वादशाधिकशततमोऽष्यायः

#### सूत ख्वाच

भृत्या बहुविधा ज्ञेया उत्तमाधममध्यमाः । नियोक्तव्या यथाहेषु त्रिविधेष्वेव कर्मसु ॥ १ ॥ भृत्ये परीक्षणं वक्ष्ये यस्य वस्य हि ये गुणाः । तिममं संप्रवक्ष्यामि यद्यदा कथितानि च ॥ २ ॥

यया चतुर्भिः कनकं परीद्दयते निवर्षणच्छेदनतापताङ्नैः।

तथा चतुर्भिर्भृतकं परीक्षयेद्वतेन शीलेन कुलेन कर्मणा ॥ ३ ॥

कुलशीलगुणोपेतः सत्यधर्मपरायणः। रूपवान्सुप्रसन्नश्च कोषाध्यक्षो विधीयते॥ ४॥ मूल्यरूपपरीक्षाकृद्भवेद्रलपरीक्षकः । बलाबलपरिज्ञाता सेनाध्यक्षो विधीयते॥ ६॥ दिक्षिताकारतत्त्वज्ञो बलवान्प्रियदर्शनः। अप्रमादी प्रमाथो च प्रतीहारः स उच्यते॥ ६॥ मेधावी वाक्पदुः प्राज्ञः सत्यवादी जितेन्द्रियः। सर्वशास्त्रसमालोकी होष साधुः स लेखकः॥ बुद्धिमान्मतिमांश्चैव परिचत्तोपलक्षकः। क्रूरो यथोक्तवादी च एष दूतो विधीयते॥ ६॥ समस्तस्मृतिशास्त्रज्ञः पण्डितोऽथ जितेन्द्रियः। शौर्य्यवीर्ध्यगुणोपेतो धर्माध्यक्षो विधीयते॥ पितृपैतामहो दक्षः शास्त्रज्ञः सत्यवाचकः। शुचिश्च कठिनश्चैय स्प्यकारः स चच्यते॥ १०॥ आयुर्वेदकृताभ्यासः सर्वेषां प्रियदर्शनः। आयुःशीलगुणोपेतो वैद्य एप विधीयते॥ ११॥ वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो जपहोमपरायणः। आशीर्वादपरो नित्यमेष राजपुरोहितः॥ १२॥ लेखकः पाठकश्चैव गणकः प्रतिबोधकः। आलस्ययुक्तश्चेद्राजा कर्मणो वर्जयत्त्वद्य॥ १३॥ दिज्ञदुन्ते विद्ययाऽलङ्कृतोऽपि सन्। मणिना भूषितः सर्पः किमसी न भयङ्करः॥ १५॥ दुर्जनः परिहर्त्वव्यो विद्ययाऽलङ्कृतोऽपि सन्। मणिना भूषितः सर्पः किमसी न भयङ्करः॥ १५॥।

#### श्रीगरुइमहापुराणम् । २०११३

अकारणाविष्कृतकोपधारिगः खलाद्धयं कस्य न नाम जायते। विषं महाद्देविषमस्य दुर्वचः सुदुःसहं सन्निपतेत्सदा मुखे ॥१६॥

तुल्यार्थं तुल्यसामर्थं मर्मज्ञं व्यवसायिनम् । अर्द्धराज्यहरं भृत्यं यो हन्यात्स न हन्यते ॥१०॥

श्रूरत्वयुक्ता मृदुमन्दवाक्या जितेन्द्रियाः सत्यपराक्रमाश्च ।

प्रागेव पश्चाद्विपरीतरूपा ये ते तु भृत्या न हिता भवन्ति ॥१८॥

निरालस्याः सुसन्तुष्टाः सुस्वप्नाः प्रतिबोधकाः । सुखदुःखसमा धीरा भृत्या लोकेषु दुर्लमाः ॥ क्षान्तिसत्यविद्दीनश्च क्रूरबुद्धिश्च निन्दकः । दाम्भिकः पेटुकश्चैव शठश्च स्पृद्दयाऽन्वितः ॥ अशको भयभीतश्च राजा त्यक्तव्य एव सः ॥२०॥

सुसन्धानानि चास्त्राणि शस्त्राणि विविधानि च । दुर्गे प्रवेशितव्यानि ततः शत्रुं निपातयेत् ॥ धणमासमय वर्षे वा सन्धि कुर्यात्रराधिषः । पश्यन्सिञ्चतमात्मानं पुनः शत्रुं निपातयेत् ॥२२॥ मूर्यान्नियोजयेद्यस्तु त्रयोऽप्येते महीपतेः । अयशश्चार्यनाशश्च नरके चैव पातनम् ॥२३॥ यत्किञ्चित्कुरुते कर्म शुभं वा यदि वाऽशुभम् । तेन स्म वर्द्धते राजा सूद्दमतो भृत्यकार्य्यतः ॥ तस्मान्द्रमोश्वरः प्राज्ञं धर्मकामार्थसाधने । नियोजयेद्धि सततं गोब्राह्मणहिताय वा ॥२५॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे नीतिसारे द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥११२॥

## त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः

#### सूत उवाच

गुणवन्तं नियुक्षीत गुणहीनं विवर्जयेत् । पिएडतस्य गुणाः सर्वे मूर्ले दोषाश्च केवलाः ॥ १ ॥ सिद्धरासीत सततं सिद्धः कुर्वोत सङ्गतिम् । सिद्धिर्विवादं मैत्रीश्च नासिद्धः किश्चिदाचरेत् ॥ पिएडतैश्च विनीतेश्च धर्मज्ञैः सत्यवादिभिः । वन्धनस्थोऽपि तिष्ठेत न तु राज्ये खलैः सह ॥ सावशेषाणि कार्याणि कुर्वन्नर्थेश्च युज्यते । तस्मात्सर्वाणि कार्याणि सावशेषाणि कार्यत् ॥ स्युदेव दुहेद्राष्ट्रं कुसुमञ्च न पातयेत् । वत्सापेची दुहेत्क्षीरं भूमिं गाञ्चैव पार्थिवः ॥ ५ ॥ यथा क्रमेण पुष्पेभ्यश्चिनुते मधु षट्पदः । तथा वित्तमुपादाय राजा कुर्वोत सञ्चयम् ॥ ६ ॥ वल्मीकं मधुजालञ्च गुक्कपक्षे तु चन्द्रमाः । राषद्रव्यञ्च मैक्ष्यञ्च स्तोकस्तोकेन वर्द्धते ॥ ७ ॥ अञ्चनस्य क्षयं दृष्ट्वा वल्मीकस्य तु सञ्चयम् । अवन्दयं दिवसं कुर्याद्दानाध्ययनकर्मस् ॥ ८ ॥

वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां ग्रहेऽपि पञ्चेन्द्रियनिम्नहस्तपः ।
अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्त्तते निवृत्तरागस्य ग्रहं तपोवनम् ॥ ६ ॥
सत्येन रह्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते । मृजया रक्ष्यते पात्रं कुलं शीलेन रह्यते ॥१०॥
वरं विन्ध्याटन्यां निवसनमभुक्तस्य मरणं वरं सर्पाकीणं शयनमय कृपे निपतनम् ।
वरं भ्रान्तावर्त्ते सभयजलमध्ये प्रविशनं न तु स्वीये पक्षे तु धनमणु देहीति कथनम् ॥११॥
माग्यक्षयेषु श्वीयन्ते नोपभोगेन सम्पदः । पूर्वार्जिते हि सुकृते न नश्यन्ति कदान्वन ॥१२॥
विभाषां भूषणं विद्या पृथिन्या भूषणं नृदः । नभसो भूषणं चन्द्रः शील सर्वस्य भूषणम् ॥१३॥

एते ते चन्द्रतुल्याः क्षितिपतितनया भीमसेनार्जुनाद्याः श्रूराः सत्यप्रतिज्ञा दिनकरवपुषः केशवेनोपगृदाः। ते वै दुष्टग्रहस्थाः कृपणवश्चमता मैक्ष्यचर्थ्या प्रयाताः को वा किस्मन्समर्थो भवति विधिवशाद्धामयेत्कमरेखा ॥१४॥ ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाएडोदरे विष्णुर्येन दश्चावतारगहने श्विप्तो महासङ्कटे। स्द्रो येन कपालपाणिरमरी भिद्याटनं क।रितः स्ट्र्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे ॥१५॥ दाता बलिर्याचनको मुरारिर्दानं मही विप्रमुखस्य मध्ये। दत्त्वा फलं बन्धनमेव लब्धं नमोऽस्तु ते दैव यथेष्टकारिणे ॥१६॥

माता यदि भवेद्वक्ष्मीः विता साक्षाज्ञनार्दनः । कुबुद्धिप्रतिपत्तिश्चेत्तद्दण्डं विधृतं सदा ॥१७॥ येन येन यथा यद्वत्पुरा कर्म सुनिश्चितम् । तत्तदेवान्तरा सुङ्के स्वयमाहितमात्मनः ॥१८॥ आत्मना विहितं दुःखमात्मना विहितं सुखम् । गर्भशय्यासुपादाय सुङ्क्ते वै पौर्वदेहिकम् ॥

> न चान्तरिचे न समुद्रमध्ये न पर्वतानां विविधपदेशे। न मातृमूर्षि प्रधृतस्तथाङ्के त्यकतुं क्षमः कर्मकृतं नरो हि॥ न मातृमूर्धिन प्रधृतस्तथाङ्के त्यक्तुं क्षमः कर्मकृतं नरो हि॥२०॥ दुर्गस्त्रिकृटः परिखा समुद्रो रक्षांसि योधाः परमा च वृत्तिः। बास्त्रञ्ज वै त्यानसा प्रदिष्टं स रावणः कालवशाद्विनष्टः॥२१॥

यस्मिन्वयसि यत्काले यदिवा यच वा निश्चि । यन्मुहूर्त्ते क्षणे वापि तत्त्रथा न तदन्यथा ॥

गच्छिन्त चान्तिरिश्व वा प्रविश्वान्ति महीतले । धारयन्ति दिशः सर्वा नादत्तमुपलम्यते ॥२३॥ पुराधीता च या विद्या पुरा दत्तञ्च यद्धनम् । पुरा कृतानि कर्माण अग्ने धावन्ति धावतः ॥ कर्माण्यत्र प्रधानानि सम्यग्रक्षे शुभग्रहे । विस्षष्टकृतलग्नेऽपि जानकी दुःखभाजनम् ॥२५॥ स्थूलजङ्घो यदा रामः शब्दगामी च लद्दमणः । धनकेशी यथा सीता त्रयस्ते दुःखभाजनम् ॥ व पिण्डकर्मणा पुत्रः पिता वा पुत्रकर्मणा । कर्मजन्यशरीरेषु रोगाः शारीरमानसाः ॥२०॥ शरा इव पपन्तीह् विमुक्ता दृद्धमन्तिः । अतो वै शास्त्रगर्भिण्या धिया धीरोऽर्ध्यमीहते ॥ बालो युवा च वृद्धश्च यः करोति शुभाशुभम् । तस्यां तस्यामवस्थायां भुङ्क्ते जन्मिन जन्मिन॥ अनिच्लुमानोऽपि नरो विदेशस्थोऽपि मानवः । स्वकर्मपोतवातेन नीयते यत्र तत् फलम् ३०॥

प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो देवोऽपि तं वारियतुं न शक्तः । अतो न शोचामि न विस्मयो मे ललाटलेखा न पुनः प्रयाति ( यदस्मदीयं न तु तत् परेषाम् ) ॥३१॥

सर्पः कृपे गजः स्कन्धे आखुर्विले च धावति । नरः शीव्रतरादेव कर्मणः कः पलायति ॥३२॥ नाल्पायति हि सदिया दीयमानापि वर्दते । कूपस्थमिव पानीयं भवत्येव बहूदकम् ॥३३॥ येऽर्था धर्मेण ते सत्या ये धर्मेण गताः श्रियः । धर्मार्थी च महान्लोके तत्स्मृत्वा ह्यर्थकारणात्॥ अन्नार्थी यानि दुःलानि करोति कृपणो जनः । तान्येव यदि धर्मार्थी न भूयः क्लेशभाजनम् ॥ सर्वेषामेव शौचानामञ्ज्ञी क्षेत्रिष्यते । योऽन्नार्थेरशुचिः शौचान्न मृदा वारिणा शुचिः ३६॥ सत्यशीचं मनःश्लीमं श्लीचामान्द्रयनिग्रहः। सर्वभूते दया शीचं चलशीचञ्च पञ्चमम् ॥३७॥ यस्य सत्यश्च शौचञ्च तस्य स्वर्गो न दुर्लभः । सत्यं हि वचनं यस्य सोऽश्वमेधाद्विशिष्यते ३८॥ मृत्तिकानां सहस्रोण उदकानां शतेन च । न शुद्धयति दुराचारो भावोपहतचेतनः ॥३६॥ यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्रवे पुरायतम् । विद्या तपश्च कीर्त्तिश्च स तीर्थफलमश्रुते ॥४०॥ न प्रहुष्यति सम्माने नावमानेन कुप्यति । न कुद्धः परुपं ब्र्यादेतत् साधोस्तु लक्षणम् ॥४१॥ दरिद्रस्य मनुष्यस्य प्राज्ञस्य मधुरस्य च । काले श्रुत्वा हितं वाक्यं न कश्चित्परितुष्यते ४२॥ न मन्त्रबल्बीर्यंण प्रज्ञया पौरुषेण च । अलभ्यं लम्यते मत्येंस्तत्र का परिवेदना ॥४३॥ अयाचितो मया लब्धो मध्येषितः पुनर्गतः । यत्रागतस्तत्र गतस्तत्र का परिवेदना ॥४४॥ एक वृत्ते सदा रात्रौ नानापित्तसमागमः । प्रभाते उन्यदिशं यान्ति का तत्र परिवेदना ॥४॥॥ एकस्वार्थप्रयातानां सर्वेषान्तत्र गामिनाम् । यस्त्वेकस्त्वरितो याति का तत्र परिवेदना ॥४६॥ अन्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि शौनक । अन्यक्तनिधनान्येव का तत्र परिवेदना ॥४७॥ नाप्राप्तकालो म्नियते विद्धः शरशतैरिप । कुशाग्रेण तु संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति ॥४८॥ स्टब्ध्यान्येव स्थते गन्तस्यान्येव गच्छति । प्राप्तव्यान्येव प्राप्नोति दुःखानि च सुखानि च ४६॥ ततः प्राप्नोति पुरुषः कि प्रलापं करिष्यति । आचोद्यमानानि तथा पुष्पाणि च फस्रानि च ॥

स्वकालं नातिवर्त्तन्ते तथा कर्म पुराकृतम् ॥ ५० ॥ श्रीलं कुलं नैव न चैव विद्या ज्ञानं गुणा नैव न वीजशुद्धिः ।

भाग्यानि पूर्वं तपसार्जितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः ॥ ५१ ॥
तत्र मृत्युर्यत्र इन्ता तत्र श्रीयंत्र सम्पदः । तत्र तत्र स्वयं याति प्रेष्यमाणः स्वकमीनः ॥५२॥
मृत्यूर्वं कृतं कर्म कर्त्तारमनुतिष्ठति । यथा धेनुश्राहस्तेषु वत्सो विन्दति मातरम् ॥५३॥
एवं पूर्वकृतं कर्म कर्त्तारमनुतिष्ठति । स्कृतं सुङ्क्ष्व चात्मीयं मूढ् कि परितप्यसे ५४॥
यथा पूर्वकृतं कर्म कर्त्तारमनुतिष्ठति । एवं पूर्वकृतं कर्म शुभं वा यदि वाऽश्चभम् ॥५५॥
नीचः सर्वपमात्राणि परन्छिद्राणि पश्यति । आत्मनो विल्वमात्राणि पश्यत्नि न पश्यति ॥
रागद्वेषादियुक्तानां न सुखं कुत्रचिद्दिज । विचार्थ्यं खळ पश्यामि तत्सुखं यत्र निर्वृतिः ५७॥
यत्र स्नेहो भयं तत्र स्नेहो दुःखस्य भाजनम् । स्नेहमूळानि दुःखानि तिस्मस्त्यक्ते महत्सुखम् ५८॥
वर्षारमेवायतनं दुःखस्य च सुखस्य च । जीवितक्च शरीरक्च जात्यैव सह जायते ॥५६॥
सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् । एतिद्वशात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥६०॥
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम् । सुखं दुःखं मनुष्याणां चक्रवत्यरिवर्त्तते ॥६२॥
यद्गतं तदितकान्तं यदि स्यात्तच दूरतः । वर्त्तमानेन वर्तेत न स शोकेन बाध्यते ॥६२॥
इति श्रीगारुष्टे महापुराणे नीतिसारे त्रयोशाधिकशततमोऽध्यायः ॥११३॥

# चतुर्दशाधिकशततमोऽष्यायः

#### सूत खवाच

न कश्चित्कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्कस्यचिद्रिपुः। कारणादेव जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा॥ १॥ शोकत्राणं भयत्राणं प्रीतिविश्वासभाजनम्। केन रत्निमदं सृष्टं मित्रमित्यत्त्ररद्भयम्॥ २॥ सकृदुचरितं येन हरिरित्यक्षरद्भयम्। बद्धः परिकरस्तेन मोश्वाय गमनं प्रति॥ ३॥ न मातरि न दारेषु न सोद्रय्यें न चात्मजे। विश्वासस्ताद्दशः पुंसां याद्दङ्मित्रे स्वभावजे॥४॥ यदीन्छेत्याश्वतीं प्रीतिं त्रीणि दोषाणि वर्जयेत्। यूतमर्थप्रयोगञ्च परोक्षे दारदर्शनम्॥ ५॥

मात्रा स्वसा दुहित्रा वा न विविक्तासने वसेत् । बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमिष कर्षति ॥६॥ विपरीतरितः कामः स्वायत्तेषु न विद्यते । यत्रापायो वधो दण्डस्तथैव ह्यनुवर्तते ॥७॥ अपि कल्पानिलस्यैव तुरगस्य महोदधेः । शक्यते प्रसरो बोद्धं नह्यरक्तस्य चेतसः ॥८॥ स्रशं नास्ति रहो नास्ति नास्ति प्राथिता जनः । तेन शौनक नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥६॥ एकं वै सेवते नित्यमन्यं चेतसि रोचते । पुरुषाणामलाभेन नारी चैव पतिव्रता ॥१०॥ जननी यानि कुरुते रहस्यं मदनातुरा । सुतैस्तानिन चिन्त्यानि शीलविप्रतिपित्तिभिः॥११॥

पराधीना निद्रा परहृदयकृत्यानुसरणं सदा हेलाहास्यं नियतमपि शोकेन रहितम्।

पर्गे न्यस्तः कायः विटजनखुरैर्दारितगलोबहूत्कर्यटावृक्तिर्जगतिगणिकाया बहुमतः ॥१२॥ अभिरापः स्त्रियो मूर्खाः सर्पा राजकुलानि च । नित्यं परोपसेव्यानि सदाः प्रागहराणि षट् ॥

कि चित्रं यदि शब्दशास्त्रक्वशलो विष्रो भवेत्पण्डितः कि चित्रं यदि दर्गडनीतिकुशलो विष्रो भवेदार्मिकः। कि चित्रं यदि रूपयौवनवती योषित्र साध्वी भवेत् कि चित्रं यदि निर्द्धनोऽपि पुरुषः पापं न कुर्य्यात्कचित् ॥१४॥

नात्मछिद्रं परे दद्यादिचाच्छिद्रं परस्य च । यहे कूर्म इवाङ्गानि परभावञ्च लक्षयेत् ॥१५॥ पातालतलवासिन्य उच्चप्राकारछादिताः । यदि नो चिकुरोद्भेदः स्त्रियाः केनोपलभ्यते ॥१६॥ समधर्मा हि मुर्मजस्तीद्णः स्वजनकण्टकः । न तथा बाधते शत्रः कृतवैरो बहिःस्थितः ॥१७॥

स पण्डितो यो ह्यनुरञ्जयेद्वे मिष्टेन बालं विनयेन शिष्टम् । अर्थेन नारीं तपसा हि देवान्सर्वोश्च लोकांश्च सुसंग्रहेण ॥१८॥ छुलेन मित्रं कलुपेण धर्मं परोपतापेन समृद्धिभावम् । सुसेन विद्यां परुपेण नारीं वाञ्छन्ति वै ये न च पण्डितास्ते ॥१६॥

फलार्थी फलिनं वृद्धां यश्छिन्द्याह्मीतर्नरः। निष्कलं तस्य वै कार्यं तन्मूलं दोषमामुयात्॥ साधना हि तपस्वी च दूरतो वै कृतश्रमः। मद्यपा स्त्री सतीत्येवं विप्र न श्रद्धाम्यहम् ॥२१॥ न विश्वसेदविश्वस्ते मित्रस्यापि न विश्वसेत्। कदाचित्कुपितं मित्रं सर्वं गुद्धां प्रकाशयेत्॥२२॥ सर्वभूतेपु विश्वासः सर्वभूतेपु साच्चिकः। स्वभावमात्मना गुद्धमेतत्साधोर्हि लक्षणम् ॥२३॥ यश्मिनकस्मिन्कृते कार्ये कर्त्तारमनुवर्त्तते। सर्वथा वर्त्तमानोऽपि धैर्य्यबुद्धिन्तु कारयेत् ॥२४॥ वृद्धाः स्त्रियो नवं मद्यं शुष्कं मांसं त्रिमूलकम्। रात्रौ दिधिदवा स्वमं विद्वान्यट् परिवर्जयेत्॥ विद्यं गोष्ठी दिग्दस्य वृद्धस्य तदणी विषम्। विद्यं कुशिक्षता विद्या आजीर्णं भोजनं विषम्॥

प्रियं दानमकुण्ठस्य नीचस्योच्छासनं प्रियम् । प्रियं दानं दरिद्रस्य यूनश्च तरुणी प्रिया ॥२७॥
अत्यम्बुपानं कठिनाशनञ्च घातुःचयो नेगविधारणञ्च ।
दिवाशयो जागरणञ्च रात्रौ षड्भिनराणां निवसन्ति रोगाः ॥२८॥
बालातपश्चाप्यतिमैथुनञ्च स्मशानधूमः करतापनञ्च।
रजस्वलावक्त्रनिरीःचणञ्च सुदीर्धमासुस्त्विप कर्षयेच्च ॥२९॥

शुष्कं मांसं स्त्रियो वृद्धा बालार्कस्तरणं दिध । प्रभाते मैथुनं निद्रा सद्यः प्राणहराणि षट् ॥३०॥ सद्यः पक्षघृतं द्राक्षा बाला स्त्री क्षीरभोजनम् । उष्णोदकं तरुन्छाया सद्यःप्राणकराणि षट् ३१॥ कृपोदकं वटन्छाया नारीणाञ्च पयोधरः । शीतकाले भवेदुष्णमुष्णकाले च शीतलम् ॥३२॥ सदीबलकरास्त्रीणि बालाभ्यञ्जसुभोजनम् । सदीबलहरास्त्रीणि अध्वा च मैथुनं ज्वरः॥३३॥ शुष्कं मांसं पयो नित्यं भार्यामित्रैः सहैव तु । न भोक्तव्यं नृपैः साद्धं वियोगं कुरुते क्षणात् ॥

कुचेलिनं दन्तमलापभारिणं बह्वाशिनं निष्ठुरवाक्यभाषिणम्। सूर्योदये ह्यस्तमयेऽपि शायिनं विमुख्यति श्रीरपि चक्रपाणिनम् ॥३५॥ नित्यं छेदस्तृणानां भरणिविलिखनं पादयोश्चापमाष्टिः दन्तानामप्यशैचं मलिनवसनता रूच्ता मूर्द्यजानाम्। द्वे सन्ध्ये चापि निद्रा विवसनशयनं प्रासहासातिरेकः स्वाङ्गे पीठे च वायं निधनमुपनयेत्केशवस्यापि लक्ष्मीम् ॥३६॥ शिरः सुधौतं चरणौ सुमार्जितौ वराङ्गनासेवनमल्गमोजनम्। अनग्रशायित्वमपर्वमैथुनं चिरप्रनष्टां श्रियमानयन्ति षट्॥३७॥

यस्य तस्य तु पुष्पस्य पाण्डरस्य विशेषतः । शिरसा धार्य्यमाणस्य अल्क्ष्मीः प्रतिहृन्यते ॥३८॥ दीपस्य पश्चिमा छाया छाया शय्यासनस्य च । रजकस्य तु यत्तीर्यमल्क्ष्मीस्तत्र तिष्ठति ॥३६॥ बालातपः प्रेतधूपः स्त्री वृद्धा तद्द्यां दिध । आयुष्कामो न सेवेत तथा सम्मार्जनीरजः ॥४०॥ गजाश्वरथधान्यानां गवाञ्चेव रजः ग्रुभम् । अग्रुभञ्च विजानीयात्वरोष्ट्राजाविकेषु च ॥४१॥ गवां रजो धान्यरजः पुत्रस्याङ्गभवं रजः । एतद्रजो महाशस्तं महापातकनाशनम् ॥४२॥ अजारजः खररजो यत्तु सम्मार्जनीरजः । एतद्रजो महारापं महािकिल्विपकारकम् ॥४३॥ शूर्पवातो नस्त्राग्राम्बु स्नानवस्त्रमृजोदकम् । मार्जनीरेणुः केशाम्बु हन्ति पुण्यं पुराकृतम् ४४॥ विषयोर्विप्रवहृश्येश्च दम्पत्योः स्वामिनोस्तथा । अन्तरेण न गन्तव्यं ह्यस्य वृष्मस्य च ॥४६॥ स्त्रीषु राजाग्निसर्पेषु स्वाध्याये शत्रुसेवने । भोगास्वादेषु विश्वासं कः प्राज्ञः कर्त्तुमर्हति ॥४६॥

न विश्वसेद्विश्वस्तं विश्वस्ते नातिविश्वसेत्। विश्वासाद्भयमुत्यन्नं मूलादपि निकृत्तिति ॥४०॥ वैरिणा सह सन्धाय विश्वस्तो यदि तिष्ठति । स वृक्षाग्रे प्रसप्तो हि पतितः प्रतिबुध्यते ॥४८॥ नात्यन्तं मृदुना भाव्यं नात्यन्तं क्र्रकर्मणा । मृदुनैव मृदुं इन्ति दाक्णेनैव दाक्णम् ॥४६॥ नात्यन्तं सरलैर्भाव्यं नात्यन्तं मृदुना तथा । सरलास्तत्र छिद्यन्ते कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः ॥५०॥ नमन्ति फिलनो वृत्ता नमन्ति गुणिनो जनाः। शुष्त्रवृक्षाश्च मूर्खाध्व भिद्यन्ते न नमन्ति च ॥ अप्रार्थितानि दुःखानि यथैवायान्ति यान्ति च । मार्जार इव लम्फेत तथा प्रार्थयते नरः ॥५२॥ पूर्व पश्चाचरन्यार्थ्यं सदैव बहुसम्पदः। विपरीतमनार्थ्यं च यथेच्छिस तथा चर ॥५३॥ षट्कणों भिद्यते मन्त्रश्चतुःकर्णश्च धार्य्यते । द्विकर्णस्य तु मन्त्रस्य ब्रह्माप्येको न बुध्यते ॥५४॥ तया गवा कि कियते या न दोग्घ्री न गर्मिणी । कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वाम धार्मिकः ॥ एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन घीमता। कुलं पुरुषसिंहेन चन्द्रेण गगनं यथा ॥५६॥ एकेनापि सुबृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना। वनं सुवासितं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा ॥५०॥ एको हि गुणवान्पुत्रो निर्गुणेन शतेन किम्। चन्द्रो हन्ति तमांस्येको न च ज्योतिः सहस्रशः ॥ लालयेत्पञ्च वर्षाणि दश वर्षाणि ताङ्येत् । प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत् ॥५९॥ जायमानो हरेदारान्वर्द्धमानो हरेद्धनम्। म्रियमाणो हरेत्प्राणान्नास्ति पुत्रसमो रिपुः॥६०॥ केचिन्मृगमुखा व्याघाः केचिद्व्याघ्रमुखा मृगाः । तत्स्वरूपपरिज्ञाने ह्यविश्वासः पदे पदे ॥६१॥ एकः च्रमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥६२॥ एतदेवानुमन्येत भोगा हि क्षणभिक्कनः। स्निग्धेषु च विदग्धस्य मतयो वै ह्यनाकुलाः॥६३॥ ज्येष्ठः पितृसमी भ्राता मृते पितिर शौनक । सर्वेषां स पिता हि स्यात्सर्वेषामनुपालकः ॥६४॥ किनष्ठेषु च सर्वेषु समत्वेनानुवर्त्तते । समोपभोगजीवेषु यथैव तनयेषु च ॥६५॥ बहूनामल्पसाराणां समुदायो हि दारुणः। तृर्णैरावेष्टिता रजुस्तया नागोऽपि बध्यते ॥६६॥ अपद्धत्य परस्वं हि यस्तु दानं प्रयच्छति । स दाता नरकं याति यस्यार्थस्तस्य तत्फलम् ६७॥ देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च । कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥६०॥ ब्रह्मप्ते च सुरापे च चौरे भगवते तथा। निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतप्ते नास्ति निष्कृति: ॥ नाभन्ति पितरो देवाः क्षद्रस्य वृष्ठीपतेः । भार्याजितस्य नाभन्ति यस्याश्चोपपतिगृहे ॥७०॥ अकृतज्ञमनार्थ्यञ्च दीर्घरोषमनार्जवम् । चतुरो विद्धि चाण्डालान्जात्या जायेत पञ्चमः ॥ नोपेक्षितच्यो दुर्बुद्धिः शत्रुरल्पोऽप्यवत्रया । विद्वरल्पोऽप्यसंप्राह्मः कुरुते भरमसाजगत् ॥७२॥ नवे वयसि यः शान्तः स शान्त इति मे मतिः। धातुषु श्रीयमाग्रेषु शमः कस्य न जायते ७३।

पन्थान इव विग्रेन्द्र सर्वसाधारणः श्रियः । मदीया इति मत्वा वै न हि हर्षयुतो भव ॥७४॥ चित्तायत्तं धातुवश्यं शरीरं चित्ते नष्टे धातवो यान्ति नाशम् । तस्माचित्तं सर्वदा रक्षणीयं स्वस्थे चित्ते धातवः सम्भवन्ति ॥७५॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे नीतिसारे चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११४॥

## पश्चदशाधिकशततमोऽघ्यायः

#### सूत उवाच

कुभार्ग्याञ्च कुभित्रञ्च कुराजानं कुपुत्रकम् । कुकन्याञ्च कुदेशञ्च दूरतः परिवर्जयेत् ॥ १ ॥ धर्मः प्रव्रजितस्तपः प्रचितितं सत्यञ्च दूरङ्गतं पृथ्वी वन्ध्यफला जनाः कपिटनो लौक्ये स्थिता ब्राह्मणाः । मत्योः स्वीवश्याः स्वियश्च चपला नीचा जना उन्नताः हा कष्टं खलु सीवितं कलियुगे धन्या जना ये मृताः ॥ २ ॥

षन्यास्ते ये न पश्यन्ति देशमञ्जं कुलक्षयम् । एरिचत्तगतान्दारानपुत्रं कुन्यसने स्थितम् ॥ ३ ॥ कुपुत्रे निर्शतन्ति कुभार्यायां कुतो रितः । कुमित्रेनास्ति विश्वासः कुराज्ये नास्ति जीवितम् ॥ परान्नज्ञच परस्वज्ञच परशय्याः परिश्वयः । परवेश्मिन वासश्च शकादि श्रियं इरेत् ॥ ५ ॥ आलापाद्गात्रसंस्थात्संसर्गात्सह भोजनात् । आसनाच्छ्रयनायानात्पापं संक्रमते नृजाम् ॥६॥ स्त्रियो नश्यन्ति रूपेण तपः कोषेन नश्यित । मागो दूरप्रचारेण शृद्धान्नेन द्विजोत्तमः ॥७॥ आसनादेकशय्याया भोजनात्यङ्किसङ्करात् । ततः संक्रमते पापं घटाद्धट इवोदकम् ॥८॥ लालने बह्वो दोषास्ताइन बह्वो गुणाः । तस्माच्छिष्यञ्च पुत्रञ्च ताइयेन तु लालयेत् ॥ अध्या जरा देहवतां पर्वतानां जलं जरा । असंभोगश्च नारीणा वस्नाणामातपो जरा ॥१०॥

अधमाः कलिमिच्छन्ति सन्धिमिच्छन्ति मध्यमाः।
उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम् ॥११॥
मानो हि मूलमर्थस्य माने सित धनेन किम्। प्रभ्रष्टमानदर्पस्य कि धनेन किमायुषा ॥१२॥
अधमा धनमिच्छन्ति धनमानौ हि मध्यमाः। उत्तमा मानभिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्॥

वनेऽपि सिंहा न नमन्ति कर्णं बुभूचिता नांशनिरीक्षणश्च । भनैर्विहीनाः सुकुलेषु जाता न नीचकर्माणि समारमन्ति ॥१४॥ नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने । नित्यमृर्जितसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता ॥१५॥
बिणक्प्रमादी मृतकश्च मानी भिक्षुर्विलासी ह्यधनश्च कामी ।
वराङ्गना चाप्रियवादिनी च न ते च कर्माणि समारमन्ति ॥१६॥
दाता दिद्रः कृपणोऽर्थयुक्तः पुत्रोऽविषेयः कुजनस्य सेवा ।
परापकारेषु नरस्य मृत्युः प्रजायते दुश्चरितानि पञ्च ॥१७॥
कान्तावियोगः स्वजनापमानं ऋग्णस्य शेषः कुजनस्य सेवा ।
दारिद्रयभावाद्विमुखाश्च मित्रा विनाग्निना पञ्च दहन्ति तीव्राः ॥१८॥
चिन्तासहस्रेषु च तेषु मध्ये चिन्ताश्चतस्रोऽप्यसिधारत्रस्यः ।
नीचापमानं श्चिषितं कलत्रं भार्या विरक्ता सहजोपरोधः ॥१९॥
वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या अरोगिता सजनसङ्गतिश्च ।
इष्टा च मार्य्या वश्चवर्त्तिनी च दुःखस्य मूलोद्धरणानि पञ्च ॥२०॥
कुरङ्गमातङ्कपतङ्कभृङ्गा मीना हताः पञ्चभिरेव पञ्च ।
एकः प्रमाथी स कथं न घात्यो यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥२१॥

अर्थारः कर्कशः स्तन्धः कुचेलः स्वयमागतः । पञ्च विप्रा न पूज्यन्ते बृहस्पतिसमा यदि ॥२२॥ आयुः कर्म चरित्रञ्च विद्या निधनमेव च । पञ्चैतानि विविच्यन्ते जायमानस्य देहिनः ॥२३॥ पर्वतारोहणे तोये गोकुले दुष्टनिग्रहे । पतितस्य समुत्थाने शस्ताः ह्येते गुणाः समृताः ॥२४॥ अभ्रच्छाया खले प्रीतिः परनारीषु सङ्गतिः । पञ्चैते ह्यस्थिरा भावा यौवनानि धनानि च २५॥ अस्थिरं जीवितं लोके ह्यस्थिरं धनयौवनम् । अस्थिरं पुत्रदाराद्यं धर्मः कीर्त्तिर्थशः स्थिरम् ॥ अत्थिरं जीवितमत्थल्पं रात्रिस्तस्याद्वहारिणो । व्याधिशोकजरायासैरद्धं तदिप निष्फलम् ॥२०॥ आयुर्वर्षशतं गृणां परिमितं रात्रौ तदद्धं हृतं तस्याद्धं स्थितिकञ्चिदद्धं मधिकं बालस्य काले हृतम् । किञ्चद्दन्धुवियोगदुःसमरणैर्म्पालसेवागतं शेषं वारितरङ्गर्भचपलं मानेन कि मानिनाम् ॥२८॥ अहारात्रोमयो लोके जरारूपेण सञ्चरेत् । मृत्युर्धसित भूतानि पवनं पन्नगो यथा ॥२९॥ गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतो न चेत् । सर्वसत्त्वहितार्थाय पशोरित विचेष्टितम् ॥३०॥ अहितहितविचारश्चत्यनुद्धेः श्रुतिसमये बहुभिर्वितर्कितस्य ।

उदरभरणमात्रतृष्ट्रबुद्धेः पुरुषपशोः पश्चोश्च को विशेषः ॥३१॥ श्चौर्य्यं तपिस दाने च यस्य न प्रथितं यशः । विद्यायामर्थलामे वा मातुरुचार एव सः ॥३२॥ सजीवितं क्षणमि प्रथितं मनुष्यैर्विज्ञानविक्रमयशोभिरभग्नमानैः । तजा मजीवितमिति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः काकोऽपि जोवति चिरञ्च बलिञ्च भुङ्क्ते ॥३३॥ किं जीवितेन धनमानविवर्जितेन मित्रेण किं भवतीति सशिक्कतेन च । सिंहब्रतञ्चरत गच्छत मा विषादं काकोऽपि जीवित चिरञ्च बिट्चि भुङ्के ॥३४॥ यो वात्मनीह न गुरौ न च भृत्यवर्गे दीने दयां न कुरुते न च मित्रकार्ये ।

किं तस्य जीवितफलेन मनुष्यलोके काकोऽपि जीवित चिरञ्च बिलञ्च भुङ्के ॥३५॥ यस्य त्रिवर्गशून्यानि दिनान्यायान्ति यान्ति च । स लौहकारमस्रोव स्वसन्निप न जीवति ३६॥ स्वाधीनवृत्ते: साफल्यं न पराधीनवृत्तिता । ये पराधीनकर्माणो जीवन्तोऽपि च ते मृताः ३७॥ स्वपुरा वै कापुरुषाः स्वपुरो मूधिकाञ्चलिः । असन्तुष्टः कापुरुषः स्वल्पकेनापि तुष्यति ॥३८॥ अभ्रच्छाया तृणादिमिनीं नसेवा पथे जलम् । वेश्यारागः खले प्रीतिः षडेते बुद्बुदोपमाः ॥३९॥ वाचा विहितसार्थेन लोको न च सुखायते। जीवितं मानमूलं हि माने म्लाने कुतः सुखम्॥ अबलस्य बलं राजा बालस्य रुदित बलम् । बलं मूर्खस्य मौनत्वं तस्करस्यानृतं बलम् ॥४१॥ यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समिधगच्छति । तथा तथा दश्यमेधा स्यादिज्ञानञ्चास्य रोचते ॥४२॥ यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मतिम् । तथा तथा हि सर्वत्र किष्यते लोकसुप्रियः॥४३॥ लोभप्रमादविश्वासै: पुरुषो नश्यति त्रिभिः । तस्माल्लोभो न कर्त्तव्यः प्रमादो नो न विश्वसेत् ॥ तावद्भयस्य भेतव्यं यावद्भयमनागतम् । उत्पन्ने तु भये तीव्रे स्थातव्यं वै ह्यभीतवत् ॥४५॥ श्रृणशेषञ्चामिशेषं व्याधिशेषं तथैव च । पुनः पुनः प्रवर्द्धन्ते तस्माच्छेषं न कारयेत् ॥४६॥ कृते प्रतिकृतं कुर्याद्धिंसिते प्रतिहिंसितम्। न तत्र दोषं पश्यामि दुष्टे दोषं समाचरेत् ॥४०॥ परोक्षे कार्य्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् । वर्जयेत्तादृशं मित्रं मायामयमरिन्तथा ॥४८॥ दुर्जनस्य हि सङ्गेन सुजनोऽपि विनश्यति । प्रसन्नमपि पानीयं कर्दमैः कलुषीकृतम् ॥४९॥ सम्यग्भुङक्ते जनः सो हि द्विजायार्था हि यस्य वै । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन द्विजः पूज्यः प्रयत्नतः ॥

तद्भुज्यते यद्द्विजभुज्यशेषं स बुद्धिमान्यो न करोति पापम् ।
तत्सौहृदं यिक्कयते परोक्षे दम्मैर्विना यः क्रियते स धर्मः ॥५१॥
न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम् ।
धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति नैतत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम् ॥५२॥
बाह्मणोऽपि मनुष्याणामादित्यश्चैव तेजसाम् । शिरोऽपि सर्वगात्राणां व्रतानां सत्यमुत्तमम् ५३॥
तन्मञ्जलं यत्र मनः प्रसन्नं तज्ञीवनं यन्न परस्य सेवा ।
तद्जितं यत्स्वजनेन भुक्तं तद्गर्जितं यत्समरे रिपूणाम् ॥ ५४ ॥
सा स्त्री या न मदं कृर्यात्स मस्त्री तृष्णयोज्ञितः । तन्मित्रं यत्र विश्वासः पुरुषः स जितेन्द्रियः ।

तत्र मुक्तादरस्नेहो विछ्तं यत्र सौद्धदम् । तदेव केवलं श्लाष्यं यस्यात्मा क्रियते स्तुतौ ५६॥ नदीनामग्निहोत्राणां भारतस्य कुलस्य च । मूलान्वेषो न कर्त्तव्यो मूलाहोषेण हीयते ॥५७॥ लवणजलान्ता नद्यः स्त्रीभेदान्तञ्च मैथुनम् । पैग्रुन्यं जनवार्त्तान्तं वित्तं दुःलकुतान्तकम्॥५८॥ राज्यश्रीब्रह्मशापान्ता पापान्तं ब्रह्मवर्चसम् । आचारं घोषवासान्तं कुलस्यान्तं स्त्रियः प्रभोः ॥ सर्वे च्यान्ता निलयाः पतनान्ताः समुच्छिताः । संयोगा विष्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम् ॥ यदाच्छेत्पुनरागन्तुं नातिदूरमनुव्रजेत् । उदकान्तान्निवर्त्तंत स्निग्धवर्णाच पादपात् ॥६१॥ अनायके न वस्तव्यं न वा च बहुनायके । स्त्रीनायके न वस्तव्यं तथा च बालनायके ॥६२॥ पता स्क्षिति कौमारे भर्त्ता रक्षति यौवने । पुत्रस्तु स्थविरे काले न स्त्री स्वातन्त्र्यमहैति ॥६३॥ स्यजिद्धन्त्यामष्टमेऽब्दे नवमे तु मृतप्रजाम् । एकादक्षे स्त्रोजननीं सद्यक्षाप्रियवादिनीम् ॥६४॥ अनर्थित्वान्मनुष्याणां भिया परिजनस्य च । अर्थादपेतमर्थ्यादास्त्रयस्तिष्ठन्ति भर्तृषु ॥६५॥ अर्था श्रान्तं गर्जं मत्तं गावः प्रथमस्तिकाः । अन्दके च मण्डूकान्प्राञ्चो दूरेण वर्जयेत् ॥६६॥

अर्थातुराणां न सुद्धन्न बन्धुः कामातुराणां न भयं न लजा। चिन्तातुराणां न सुखं न निद्रा क्षुधातुराणां लवणं न तेजः॥६७॥

कुतो निद्रा दिरद्रस्य परप्रेष्यचरस्य च। परनारीप्रसक्तस्य परद्रव्यहरस्य च॥६८॥ सुखं स्विपत्यनुणवान्याधिमुक्तश्च यो नरः। सावकाशस्तु वै सुङ्के यस्तु दारैर्न सङ्गतः॥६९॥ अम्मसः परिमाणेन उन्नतं कमलं भवेत्। स्वस्वामिना बलवता भृत्यो भवति गर्वितः॥७०॥ स्थानिस्थितस्य पद्मस्य मित्रौ वरुणभास्करौ। स्थानच्युतस्य तस्यैव क्वेशशोषणकारकौ॥७१॥ पदे स्थितस्य मित्रा ये ते तस्य रिपुतां गताः। भानोः पद्मे जले प्रीतिः स्थलोद्धरणशोषणः॥

स्थानस्थितानि पूज्यन्ते पूज्यन्ते च पदे स्थिताः।
स्थानभ्रष्टा न पूज्यन्ते केशा दन्ता नला नराः॥७३॥
आचारः कुलमाख्याति वपुराख्याति भाषितम्।
सम्भ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम्॥७४॥

वृथा वृष्टिः समुद्रस्य तृप्तस्य भोजनं वृथा । वृथा दानं समृद्धस्य नीचस्य सुक्कृतं यथा ॥७५॥ दूरस्थोऽपि समीपस्थो यो यस्य हृदये स्थितः । हृदयादिप निष्कान्तः समीपस्थोऽपि दूरतः ७६॥ मुख्यमञ्जः स्वरो दीनो गात्रस्वेदो महन्द्रयम् । मरशो यानि चिह्नानि तानि चिह्नानि याचतः ॥ कुन्जस्य कीटभातस्य वातान्निष्कासितस्य च । शिखरे वसतस्तस्य वरं जन्म न याचितम् ७८॥ ज्यात्रतिर्दि याचित्वा विष्णुर्वामनताञ्चतः । कोऽन्योऽभिकृतरस्तस्य योऽर्था याति न स्राधवम्॥

माता शत्रुः पिता वैरी बाला येन न पाठिताः । सभामध्ये न शोभन्ते हंसमध्ये वका यथा८०॥ विद्या नाम कुरूपरूपमधिकं विद्यातिगुप्तं धनं विद्या साधुकरी जनिवयकरी विद्या गुरूणां गुरूः । विद्या वन्धुजनार्त्तिनाशनकारी विद्या परं दैवतं विद्या राजसु पृजिता हि मनुजो विद्याविहीनः पश्चः॥ यहे चाम्यन्तरे द्रव्यं लग्नञ्चैव तु दृश्यते । अशेषं हरणीयञ्च विद्या न हियते परैः॥८२॥ शौनकाय नीतिसारं विष्णुः सर्वेत्रतानि च । कथयामास वे पूर्वं तत्र शुश्राव शङ्करः॥

शक्कराच श्रुतो व्यासो व्यासादस्माभिरेव च ॥८३॥ इति श्रीगारुड़े महापुराणे नीतिसारे पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥११५॥

## षोडशाधिकशततमोऽष्यायः

#### **ब्रह्मो**वाच

बतानि व्यास वस्त्यामि हरियें: सर्वदो भवेत् । सर्वमासक्तितिथिषु वारेषु हरिरिर्वितः ॥ १ ॥ एकभक्तेन नक्तेन उपवासफलादिना । ददाति धनधान्यादि पुत्रराज्यजयाशया ॥ २ ॥ वैश्वानरः प्रतिपदि कुवेरः पूजितोऽर्थदः । उपोष्य ब्रह्मा प्रतिपद्यिवतः श्रीस्तथाश्विनीम् ॥ ३ ॥ दितीयायां यमो लक्ष्मीर्नारायण इहार्थदः । तृतीयायां त्रिदेवांश्व गौरीविष्ठेशशङ्करान् ॥ ४ ॥ चतुर्ध्याञ्च चतुर्व्यूहः पञ्चम्यामर्चितो हरिः । कार्त्तिकेयो रिवः षष्ठ्यां सतम्यां भास्करोऽर्थदः ॥ दुर्गोष्टम्यां नवस्याञ्च मातरोऽथ दिशोऽर्थदाः । दशम्याञ्च यमश्वन्द्र एकादश्यामृषीन्यजेत् ६ ॥ द्वादश्याञ्च हरिः कामं त्रयोदश्यां महेश्वरः । चतुर्दश्यां पञ्चद्वयां प्रह्मा च पितरोऽर्थदाः ॥ ॥ अमावस्यां पूजनीयाश्व वारा वै भास्करादयः । नक्षत्राणि च योगाश्च पूजिताः सर्वदायकाः ॥ अमावस्यां पूजनीयाश्च वारा वै भास्करादयः । नक्षत्राणि च योगाश्च पूजिताः सर्वदायकाः ॥

इति श्रीगारुड़े महापुरागे तिथ्यादिव्रतकथनं नाम षोडशाधिकशततमोऽष्यायः ॥११६॥

## सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः

#### ब्रह्मोवाच

मार्गशीर्षे सिते पक्षे व्यासानक्तत्रयोदशी। मिल्लिकाणं दन्तकाष्टं धुस्त्रैः पूजयेच्छिवम् ॥१॥ अनक्कायेति नैवेद्यैर्मधु प्राध्याय पौषके। योगेश्वरं पूजयेच बिल्वपत्रैः कदम्बजम् ॥ दन्तकाष्टञ्चन्दनादि नैवेद्यं शष्कुलीं ददेत् ॥ २॥

न्माघे नटेश्वरायार्थ्य कुन्दैमौंकिकमाल्या। स्रक्षेण दन्तकाष्ठञ्च नैवेद्यं पूरिका मुने ॥ ३ ॥ व्यरिश्वरं फाल्गुने तु पूजयेतु मस्वकैः। शर्कराशाकमण्डांश्च चूतजं दन्तधावनम् ॥ ४ ॥ चैत्रे यजेत्सुरूपाय कर्पूरं प्राश्येदिति। दन्तधावनं वटजं नैवेद्यं शक्कुलीं ददेत् ॥ ५ ॥ पूजा च मोदकैः शम्भोवेशालेऽशोकपुष्पकैः। महारूपाय नैवेद्यं गुड़मक्तं खुदुम्बरम् ॥ ६ ॥ दन्तकाष्ठं प्राश्येच्च ददेज्जातीफलं तथा। प्रद्युम्नं पूजयेज्ज्येष्ठे चम्पकैर्विल्यजं ददेत् ॥ ७ ॥ लवङ्गाशन्तथाषाढे उमाभद्रेतिशासनः। श्रगुरुं दन्तकाष्ठञ्च तमपामार्गकैर्यजेत् ॥ ८ ॥ श्रावणे करवीरञ्च शम्भवे शूलपाणये। गन्धासनो घृताद्येश्च करवीरजशोधनम् ॥ ९ ॥ सयोजातं भादपदे वकुलैः पूपकैर्यजेत्। गन्धवांशो मदनजमाश्चिने च सुराधिपम् ॥१०॥ चम्पकैः स्वर्णवाय्यादौ यजेनमोदकसंप्रदः। खादिरं दन्तकाष्ठञ्च कर्त्तिके रुद्रमर्चयेत् ॥११॥ वदर्या दन्तकाष्ठञ्च दशनो दशमाशनः। चीरशाकप्रदः पश्चरव्दानते शिवमर्चयेत् ॥१२॥ रितयुक्तमनङ्गञ्च स्वर्णमण्डलसंस्थितम्। गन्धाद्यदश्चाहस्रं तिल्बीह्यादि होमयेत् ॥१२॥ जागरं गीतवादित्रं प्रभातेऽभ्यर्च वेदयेत्। द्विजाय शय्यां पात्रञ्च छत्रं वस्त्रमुपानहौ ॥१४॥ गान्दिजं मोजयेद्धस्त्या कृतकृत्यो भवेत्ररः। एतदुद्यापनं सर्वं ब्रतेषु ध्येपमीदशम् । फल्डच्च श्रीयुतारोग्यसीभाग्यसर्वभागमवेत् ॥ १५॥

इति श्रीगारुड़े महापुराखे अनङ्गत्रयोदशीव्रतं नाम सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥११०॥

## **म**ष्टादश्घिकशततमोऽच्यायः

#### ब्रह्मोबाच

बतं कैवल्यशमनमखण्डद्वादशीं वदे। मार्गशीर्षे सिते पश्चे गव्याशी समुपोपितः ॥ १ ॥
द्वादश्यां पूजयेद्विष्णुं दद्यानमासचतुष्ट्यम् । पञ्चब्रीहियुतं पात्रं विप्रायेदमुदाहरेत् ॥ २ ॥
ससजन्मनि यत्किञ्चन्मयाऽखण्डव्रतं कृतम् । भगवंस्त्वत्यसादेन तद्य्वण्डमिहास्तु मे ॥ ३ ॥
यथाऽखण्डं जगत्सवं त्वमेव पुरुपोत्तमः । तथाखिलान्यखण्डानि व्रतानि मम सन्त्युत ॥ ४ ॥
-सक्तुपात्राणि चैत्रादौ श्रावणादौ घृतान्वितान् । व्रतकृद् व्रतपूर्णन्तु स्त्रीपुत्रस्वर्गभागभवेत् ॥५॥
-इति श्रीगारुहे महापुराणे अखण्डद्वादशीव्रतं नाम अष्टादशाधिकश्चततमोऽध्यायः ॥११८॥

#### श्रीगरुड्महापुराणम् । भ्र० ११६-१२०

## ऊनविंशत्य धिकशततमोऽष्यायः

#### ब्रह्मोवाच

अगस्यार्ध्वतं वक्ष्ये भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् । अप्राप्ते भास्करे कन्यां सित भागे त्रिभिर्दिनैः॥१॥ अर्घ्यं द्यादगस्त्याय मूर्तिं संपूज्य वै मुने । काशपुष्पमर्थो कुम्भे प्रदोषे कृतजागरः ॥ २ ॥ दृध्यक्षताद्येः संपूज्य उपोष्य फलपुष्पकैः । पञ्चवर्णसमायुक्तं हेमरौष्यसमन्वितम् ॥ ३ ॥ सप्तधान्ययुतं पात्रं दिधचन्दनचितम् । अगस्त्यः खलमानेति मन्त्रेणार्घ्यं प्रदापयेत् ॥ ४ ॥ काशपुष्पप्रतीकाश अग्निमास्तसम्भव । मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥ श्रद्धस्त्र्यादिरनेनैव त्यजेद्धान्यं फलं रसम् । द्याद्दिजातये कुम्भं सहिर्ष्यं सदिक्षणम् ॥ भोजयेच द्विजान्सन वर्षान्कृत्वा तु सर्वभाक् ॥ ६ ॥

इति श्रीगारङ् महापुराणे अगस्त्यार्ध्यवतं नाम ऊनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥११९॥

## विंशत्यधिकशतेतमोऽष्यायः

#### ब्रह्मावाच

रम्भातृतीयां वक्ष्ये च सौभाग्यश्रीसुतादिदाम् । मार्गशीषें सिते पच्चे तृतीयायामुपोषितः ॥ १ ॥ गौरीं यजेद्विल्वपत्रैः कुशोदककरस्ततः । कादम्बदो गिरिसुतां पौषे मरुवकैर्यजेत् ॥ २ ॥ कर्पूरादः कृशरदो मिस्तकादन्तकाष्ठकृत् । माधे सुभद्रां कह्वारैर्घृताशो मण्डकप्रदः ॥ ३ ॥ गीतीमयं दन्तकाष्ठं फाल्गुने गोमतीं यजेत् । कुन्दैः कृत्वा दन्तकाष्ठं जीवाशः शष्कुलीप्रदः ॥ विशालाचीं मदनकैश्चेत्रे कृशरसम्प्रदः । दिषप्राशो दन्तकाष्ठं तगरं श्रीमुखीं यजेत् ॥ वैशाखे कर्णिकारैश्च अशोकाशो रदप्रदः ॥ ५ ॥

च्येष्ठे नारायणीमर्चे च्छतपत्रैश्च खण्डदः। लवज्जाशो भवेदेव आषाद्धे माधवी यजेत् ॥ ६ ॥
तिलाशो विल्वपत्रैश्च क्षीराज्ञवटकप्रदः। औदुम्बरं दन्तकाष्ठं तगर्य्या आवणे श्रियम् ॥ ७ ॥
दन्तकाष्ठं मिल्लकाया क्षीरदो ह्युत्तमां यजेत् । पद्मैर्यजेद्भाद्रपदे श्वज्जदाशो गुड़ादिदः॥ ८ ॥
रात्रपुत्रीञ्चाश्चयुजे जवापुष्पैश्च जीरकम् । प्राश्चयित्रश्चि नैवेद्यैः कृशरैः कार्त्तिके यजेत् ॥ ६ ॥
जातीपुष्पैः पद्मजाञ्च पञ्चगव्याश्चनो यजेत् । पृतोदनञ्च वर्षान्ते सपत्नीकान्द्रिजान्यजेत् ॥ १०॥
उमामहेश्वरं पूज्य प्रदद्याञ्च गुड़ादिकम् । वस्त्रच्छत्रसुवर्णाद्यै रात्रौ च कृतजागरः।
गीतावाद्यदेत्यातर्गवाद्यं सर्वमाम्यात् ॥११॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे रम्भातृतीयाव्रतं नाम विशत्यिषकश्चततमोऽध्यायः ॥१२०॥

# एकविंशत्यधिकशततमोऽष्यायः

#### ब्रह्मोबाच

चातुर्मास्यव्रतान्यूचे एकादश्यां समाचरेत् । आषाद्धां पौर्णमास्यां वा सर्वेण हरिमर्च्यं च ॥१॥ इदं व्रतं यया देव गृहीतं पुरतस्तव । निर्विधं सिद्धिमाप्रोतु प्रसन्ने त्विय केशव ॥ २ ॥ गृहीतेऽस्मिन्वते देव यद्यपूर्णे च्रियाम्यहम् । तन्मे भवतु सम्पूर्णं त्वत्प्रसादाजनार्दन् ॥ ३ ॥ एवमम्यर्च्य गृहीयाद्रतार्चनजपादिकम् । सर्वाधञ्च च्यं याति चिकीर्षेद्यो हरेर्व्यतम् ॥४॥ स्वात्तावा यश्चतुरो मासानेकभक्तेन पूजयेत् । विष्णुं स याति विष्णोर्वे लोकं मलविवर्जितम् ॥५॥ मद्यमांससुरात्यागी वेदविद्धरिपूजनात् । तैलवर्जी विष्णुलोकं विष्णुभाककृच्छ्रपादकृत् ॥६॥ एकरात्रोपवासाच देवो वैमानिको भवेत् । श्वेतद्वीपं त्रिरात्रात्तु व्रजेत्यष्ठात्रकृत्वरः ॥७॥ चान्द्रायणादरेष्यां स लभेन्सक्तिमयाचिताम् । प्राजापत्यं विष्णुलोकं पराकवतकृद्धरिम् ॥८॥ सक्तुयावकिमिद्याशी पयोदिधिघृताशनः । गोमूत्रयावकाहारः पञ्चगव्यकृताशनः ॥

शाकमूलफलत्यागी रसवर्जी च विष्णुभाक् ॥६॥ इति श्रीगारुड़े महापुराणे चातुर्मास्यव्रतानि नाम एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२१॥

## द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

### ब्रह्मोवाच

व्रतं मासोपवासास्यं सर्वोत्कृष्टं वदामि ते । वानप्रस्थो यातनारी कुर्यान्मासोपवासकम् ॥१॥ आश्विनस्य सिते पक्षे एकादश्यामुपोषितः । व्रतमेतत्तु गृह्णेयाद्यावित्रशिद्दिनानि तु ॥२॥ अद्यप्रभृत्यदं विष्णोर्यावदुत्थानकं तव । अर्चये त्वामनअंत्तु दिनानि त्रिशदेव तु ॥३॥ कार्त्तिकाश्विनयोर्विष्णो द्वादश्योः शुक्कयोरहम् । म्रिये यद्यन्तराले तु व्रतमङ्को न मे भवेत् ॥४॥ हरि यजेत्त्रषवणस्नायी गन्धादिभिवती । गात्राभ्यङ्कं गन्धलेपं देवतायतने त्यजेत् ॥५॥ द्वादश्याम्य संपूज्य प्रदद्याद्दिजभोजनम् । ततश्च पारणं कुर्याद्वरेर्मासोपवासकृत् ॥६॥ दुग्धाद्यम्य संपूज्य प्रदद्याद्दिजभोजनम् । ततश्च पारणं कुर्याद्वरेर्मासोपवासकृत् ॥६॥ दुग्धाद्योनं व्रतं नश्येद्धक्तिमित्तमवामुयात् ॥७॥ हति श्रीगादहे महापुराणे मासोपवासास्यवतं नाम द्वाविशतत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२२॥

# श्रीगरुद्गमहापुराणम् । घ० १२३-१२४ त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

#### ब्रह्मोबाच

वतानि कार्त्तिके वद्दये स्नात्वा विष्णुं प्रपूजयेत् । एकभक्तेन नक्तेन मासं वायाचितेन वा ॥१॥ दुग्धशाकप्रलादौर्वा उपवासेन वा पुनः। सर्वपापविनिर्मुक्तः प्राप्तकामो हरि ब्रजेत्॥२॥ सदा हरेर्व्रतं श्रेष्ठं ततः स्याद्दक्षिणायने । चातुर्मास्य ततस्तरमात्कार्त्तिके भीष्मपञ्चकम् ॥३॥ ततः श्रेष्ठव्रतं शुक्कस्यैकादश्यां समाचरेत् । स्नायात्त्रिकालं वित्रादीन्यवाद्यैरर्चयेद्धरिम् ॥४॥ यजेन्मौर्ना घृताद्यैश्च पञ्चगच्येन वारिभिः। स्नापयित्वाऽथ कर्प्रमुखैश्चैवानुलेपयेत् ॥५॥ घृताक्तगुग्गुलैर्धूपं द्विजः पञ्चदिनं दहेत् । नैवेद्यं परमात्रन्तु जपेदशेत्तरं शतम् ॥६॥ ॐ नमो वासुदेवाय घृतबीहितिलादिकम्। अष्टाक्षरेण मन्त्रेण स्वाहान्तेन तु होमयेत्॥ण। प्रथमेऽहि हरेः पादौ यजेलबौद्वितीयके। विल्वपत्रैर्जानुदेशं नाभि गन्धेन चापरे ॥८॥ स्कन्धौ विल्वजवार्मिश्च पञ्चमेऽह्नि शिरोऽर्चयेत्। मालत्या भूमिशायी स्याद्गोमयं प्राश्येत्कमात्॥ गोम्त्रं क्षीरद्धि च पञ्चमं पञ्चगव्यकम् । नक्तं कुर्यात्पञ्चदस्यां व्रती स्याद्गुक्तिमुक्तिभाक् ॥१०॥ एकादशीव्रतं नित्यं तत्कुर्यात्यक्षयोर्द्धयोः । अघौधनरकं हन्यात्सर्वदं विष्णुलोकदम् ॥११॥ एकादशी द्वादशी च निशान्तं च त्रयोदशी । नित्यमेकादशी यत्र तत्र सन्निहितो हरिः ॥१२॥ दशम्येकादशी यत्र तत्रस्थाश्चासुरादयः । द्वादश्यां पारणं कुर्यात्सूतके मृतके चरेत् ॥१३॥ चतुर्दशी प्रतिपदि पूर्वमिश्रामुपावसेत् । पौर्णमास्याममावास्यां प्रतिपन्मिश्रितां मुने ॥१४॥ दितीयां तृतीयामिश्रां तृतीयाञ्चाप्युपावसेत् । चतुर्थां सङ्गतां नित्यं चतुर्थाञ्चानया युताम् ॥ पञ्चमीं पष्टीसंयुक्तां षष्ट्या युक्ताञ्च पञ्चमीम् ॥१५॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे भीष्मपञ्चकादिव्रतं नाम त्रयीविशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२३॥

## चतुर्विंशत्यधिकशततमोऽष्यायः

#### ब्रह्मोवाच

शिवरात्रिवृतं वक्ष्ये कथाञ्च सर्वकामदम् । यथा च गौरी भूतेशं १ च्छुति सम परं व्रतम् ॥१॥ ईश्वर उवाच

माघफाल्गुनयोर्मध्ये कृष्णा या तु चतुर्दशी । तस्यां जागरणादुद्रः पूजितो भुक्तिभुक्तिदः ॥२॥ कामयुक्तो हरिः पूज्यो द्वादश्यामिव केशवः । उपोषितैः पूजितः सन्नरकात्तारयेत्तया ॥३॥

निषादश्चाम्बुदे राजा पापी सुन्दरसेनकः । स कुक्कुरैः समायुक्तो मृगान्हन्तुं वनं गतः ॥४॥ मृगादिकमसंप्राप्य क्षुत्पिपासार्दितो गिरौ । रात्रौ तङ्गागतीरेषु निकुञ्जे जाग्रदास्थितः ॥५॥ तत्रास्ति लिङ्गं संरक्षञ्छरीरञ्जाक्षिपत्ततः। पर्णानि चापतन्मूर्घि लिङ्गस्यैव न जानतः॥६॥ तेन धूलिनिरोघाय क्षिप्तं नीरञ्च लिङ्गके । शरः प्रमादेनैकस्तु प्रच्युतः करपन्नवात् ॥७॥ जानुभ्यामवर्नी गत्वा लिङ्कं स्पृथ्वा गृहीतवान् । एवं स्नानं स्पर्शनञ्च पूजनं जागरोऽभवत् ॥८॥ प्रातर्ग्रहागतो भार्यादत्तान्नं भुक्तवान्स च । काले मृतो यमभटैः प्राशैर्वद्घ्वा तु नीयते ॥९॥ तदा मम गर्योर्युद्धे जिल्वा मुक्तीकृतः स च । कुक्कुरेण सहैवाभूद्गणो मलार्श्वगीऽमलः ॥१०॥ एवमज्ञानतः पुण्यं ज्ञानात्पुण्यमथाक्षयम् । त्रयोदश्यां शिवं पूज्य कुर्यात्तु नियमं व्रती ॥११॥ पातर्देव चतुर्दश्यां जागरिष्याम्यहं निश्चि । पूजां दानं तपो होमं करिष्याम्यात्मशक्तितः ॥१२॥ चतुर्देश्यां निराहारो भूत्वा शम्भो परेऽहनि । भोक्ष्येऽहं भुक्तिमुक्त्यर्थं शरणं मे भवेश्वर ॥१३॥ पञ्चगव्यामृतै: स्नाप्य अन्तकाले गुरुं श्रित: । ॐ नमी नमः शिवाय गन्धाद्यै: पूजयेद्धरम् ॥ तिलतराडुलब्रीहींश्च जुहुयात्सघृतं चरुम् । हुत्वा पूर्णाहुतिं दत्त्वा शृशुयाद्गीतसंकथाम् ॥१५॥ अर्द्धरात्रे त्रियामे च चतुर्थे च पुनर्यजेत् । मूलमन्त्रं तथा जप्त्वा प्रभाते तु समापयेत् ॥१६॥ अविभेन व्रतं देव त्वत्प्रसादान्मयार्चितम् । क्षमस्व जगतां नाथ त्रैलोक्याधिपते हर ॥१७॥ यनमयाद्य कृतं पुण्यं यदुद्रस्य निवेदितम् । त्वत्प्रसादानमया देव व्रतमद्य समापितम् ॥१८॥ प्रसन्नो भव मे श्रीमन्गृहं प्रति च गम्यताम् । त्वदालोकनमात्रेण पवित्रोऽस्मि न संशयः ॥

मोजयेद्धयाननिष्ठांश्च वस्त्रस्त्रतादिकं ददेत् ॥१६॥

देवादिदेव भूतेश लोकानुमहकारक। यन्मया श्रद्धया दत्तं प्रीयतां तेन मे प्रभुः ॥२०॥ इति समाप्य च व्रती कुर्याद्द्वादशवार्षिकम्। कीर्त्तिश्रीपुत्रराज्यादि प्राप्य शैवं पुरं व्रजेत्२१॥ द्वादशेष्वपि मासेषु प्रकुर्यादिह जागरम्। व्रती द्वादश संभोज्य दीपदः स्वर्गमाप्नुयात् ॥२२॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे शिवरात्रिव्रतं नाम चतुर्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२४॥

## **ाश्चविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः**

#### पितामह उवाच

मान्धाता चक्रवर्त्यांसीदुपोध्यैकादशीं नृपः । एकादश्यां न भुज्जीत पश्चयोरभयोरि ॥१॥ दशम्येकादशीमिश्रा गान्धार्य्या समुपोषिता । तस्याः पुत्रशतं नष्टं तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥२॥

दशम्येकादशी यत्र तत्र सिन्निहितो हरिः । बहुवाक्यिवरोधेन सन्देहो जायते यदा ॥३॥ द्वादशी तु तदा प्राह्मा त्रयोदश्यान्तु पारणम् । एकादशी कलापि स्यादुपोष्या द्वादशी तथा ॥ एकादशी द्वादशो च विशेषेण त्रयोदशी । त्रिमिश्रा सा तिथिश्रीह्मा सर्वपापहरा शुभा ॥५॥ एकादशीमुपोष्येव द्वादशीमथवा द्विज । त्रिमिश्राञ्चेव कुर्वीत न दशम्या युतां कचित् ॥६॥ रात्रौ जागरणं कुर्वन्पुराणश्रवशां नृपः । गदाधरं पूजयंश्च उपोष्येकादशीद्वयम् ॥ दक्माङ्गदो ययौ मोक्षमन्ये चैकादशीव्रतम् ॥७॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे एकादशीमाहात्म्यं नाम पञ्चिविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२५॥

# षड्विंशत्य धिकशततमोऽष्यायः

### ब्रह्मोवाच

येनार्चनेन वै लोको जगाम परमां गतिम् । तमर्चनं प्रवद्यामि भुक्तिमुक्तिकरं परम् ॥१॥ सामान्यमण्डलं न्यस्य धातारं द्वारदेशतः । विधातारं तथा गङ्गां यमुनाञ्च महानदीम् ॥२॥ द्वारिश्रयञ्च दण्डञ्च प्रचएडं वास्तुपूरुषम् । मध्ये चाधारशक्तिञ्च कूर्मञ्चानन्तमर्चयेत् ॥३॥ भूमिं धर्मं तथा ज्ञानं वैराग्येश्वैर्य्यमेव च । अधर्मादींश्च चतुरः कन्दनालञ्च पङ्कजम् ॥४॥ कर्णिकां केशरं सत्त्वं राजसन्तामसं गुणम् । स्र्यादिमण्डलान्येव विमलादाश्च शक्तयः ॥५॥ दुर्गा गणं सरस्वतीं क्षेत्रपालञ्च कोणके । आसनं मूर्त्तिमम्यर्च्यं वासुदेवं बलं स्मरम् ॥६॥ अनिरुद्धं महात्मानं नारायणमथार्चयेत् । दृदयादीनि चाङ्गानि शङ्कादीन्यायुधानि च ॥७॥ श्रियं पृष्टिञ्च गरुइं गुरुं परगुरुं यजेत् । इन्द्रादीन्दिक्ष्वधोनागमूर्ध्वं ब्रह्माणमर्चयेत् ॥८॥ विश्ववस्तेनमथेशान्यां प्रोक्तं पूजनमागमे । सकृदम्यर्चितो देवो येनैवं विधिपूर्वकम् ॥६॥ न तस्य सम्भवो भूयः संसारेऽस्मिन्महात्मनः । पुरुदरीकाय संपूज्य ब्रह्माणञ्च गदाधरम् ॥१०॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे षड्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२६॥

## सप्तविंशत्यधिकशततमोऽष्यायः

### ब्रह्मोवाच

माघमासे गुक्रपत्ते सूर्यर्क्षेण युता पुरा । एकादशी तथा चैका भीमेन समुपोषिता ॥ १ ॥

आश्चर्यन्तु व्रतं कृत्वा पितृणामनृणोऽभवत् । भीमद्वादशी विख्याता प्राणिनां पुरायवर्द्धनी ॥ नक्षत्रेण विनाप्येषा ब्रह्महत्यादि नारायेत्। विनिहन्ति महापापं कुनृपो विषयं यथा॥ ३॥ कुपुत्रस्तु कुलं यद्वत्कुभार्यो च पति यथा । अधर्मञ्च यथा धर्मः कुमन्त्री च यथा नृपम् ४ ॥ अज्ञानेन यथा ज्ञानं शौचताशौचतां यथा । अश्रद्धया यथा श्राद्धं सत्यञ्जेवानृतैर्यथा ॥ ५ ॥ हिमं यथोष्णमाहन्यादनर्थं चार्थसञ्चयः । यथा प्रकीर्त्तनाद्दानं तपो वै विस्मयाद्यथा ॥ ६ ॥ अशिक्षया यथा पुत्रो गावो दूरगतैर्यथा । क्रोधेन च यथा शान्तिर्यथा वित्तमवर्द्धनात् ॥ ७ ॥ ज्ञानेनैव यथा विद्या निष्कामेन यथा फलम् । तथैव पापनाशाय प्रोक्तेयं द्वादशी शुभा ॥ ८ ॥ ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वञ्कनागमः। युगपदुपजानाति न निहन्ति त्रिपुष्करम्॥ ९॥ न चापि नैमिषं द्वेत्रं कुरुक्षेत्रं प्रभासकम् । कालिन्दी यमुना गङ्गा न चैव न सरस्वती ॥१०॥ न चैव सर्वतीर्थानि एकादश्याः समो न हि । न दानं न जपो होमो न चान्यं सुकृतं कचित् ॥ पृथिवीदानमेकतो हरिवासरः । ततोऽप्येका महापुण्या इयमेकादशी वरा ॥१२॥ अस्मिन्वराहपुरुपं कृत्वा देवन्तु हाटकम्। घटोपरि नवे पात्रे कृत्वा वै ताम्रभाजने ॥१३॥ सर्ववीजभूतीविन्वाः सितवस्त्रावगुरिठते । सहिरएयप्रदीपाद्यैः कृत्वा पूजां प्रयत्नतः ॥१४॥ वराहाय नमः पादौ क्रोड़ाकृति नमः कटिम् । नाभि गभीरघोषाय उरः श्रीवत्सघारिणे ॥१५॥ बाहुं सहस्रशिरसे ग्रीवां सर्वेश्वराय च । मुखं सर्वात्मने पूज्यं छलाटं प्रभवाय च ॥१६॥ केशाः शतमयूखाय पूज्या देवस्य चिकणः । विधिना पूजियत्वा तु कृत्वा जागरणं निशि १७॥ श्रुत्वा पुराणं देवस्य माहात्म्यप्रतिपादकम् । प्रातर्विप्रायं दत्त्वा च याचकाय शुभाय तत् १८॥ कनककोइसहितं सन्निवेदा परिच्छदम्। पश्चातु पारणं कुर्यान्न।तितृप्तः सकृद्वतः॥१९॥ एवं कृत्वा नरो विद्यान भूयः स्तनपो भन्नेत् । उपोध्यैकादशी पुण्यां मुच्यते वै ऋणत्रयात् ॥ मनोऽभिल्षितावाप्तिः कृत्वा सर्वव्रतादिकम् ॥२०॥

इति श्रीगारुडे महापुरागे एकादशीमाहात्म्यं नाम सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥१२७॥

## **अष्टार्विशत्यधिकशततमोऽ**ष्यायः

#### ब्रह्मोबाच

व्रतानि व्यास वद्यामि यैस्तुष्टः सर्वदो हरिः । शास्त्रोदितो हि नियमो व्रतं तच्च तपो मतम् १॥ नियमास्तु विशेषाः स्युर्वतान्दस्य यमादयः । नित्यं त्रिषवणं स्नायादधःशायी जितेन्द्रियः॥ श्वीश्रूद्रपतितानां तु वर्जयेदिभिभाषणम् । पिवत्राणि च पञ्चैव जुहुयाचैव शक्तितः ॥ ३ ॥ कृच्छार्येतानि सर्वाणि चरेत्सुकृतवान्नरः । केशानां रच्चणार्थन्तु हिगुणं व्रतमाचरेत् ॥ ४ ॥ कांस्यं माषं मसूरञ्च चणकं कोरदूषकम् । शाकं मधु परान्नञ्च वर्जयेदुपवासवान् ॥ ५ ॥ पुष्पालङ्कारवस्त्राणि धूपगन्धानुलेपनम् । उपवासेन दुष्येतु दन्तधावनमञ्जनम् ॥ ६ ॥ दन्तकाष्ठं पञ्चगव्यं कृत्वा प्रातर्वतञ्चरेत् । असकृजलपानाच तान्व्लस्य च भक्षणात् ॥ उपवासः प्रदुष्येत दिवास्वप्नाच्मैथुनात् ॥ ७ ॥

अग्न्याधानं प्रतिष्ठान्तु यज्ञदानव्रतानि च । वेदब्रतवृषोत्सर्गचूडाकरणमेखलाः ॥ माञ्चल्यमभिषेकञ्च मलमासे विवर्जयेत् ॥१२॥

दर्शादर्शस्य चान्तः स्यात्त्रिशाहोभिस्तु सावनः । रिवसंक्रमणात्सौरो नाच्नतः सप्तविंशितः॥१३॥ सौरो मासो विवाहाय यशादौ सावनस्थितिः । युग्माशिकृतभूतानि पण्मुन्योर्वसुरन्ध्रयोः ॥ रुद्रेण द्वादशीयुक्ता चतुर्दश्याय पूर्णिमा ॥१४॥

प्रतिपदाप्यमावास्या तिथ्योर्युग्मं महाफलम् । एतद्वास्तं महाघोरं हन्ति पुण्यं पुराकृतम् ॥१५॥ प्रारम्भतपसां स्त्रीणां रजो हन्याद्वतं न हि । अन्यैर्दानादिकं कुर्यात्कायिकं स्वयमेव च ॥१६॥ कोघात्प्रमादाल्लोभाद्वा व्रतमञ्जो भवेदादि । दिनत्रयं न भुञ्जोत दिरसो मुण्डनं भवेत् ॥१७॥ असामर्थ्ये शरीरस्य पुत्रादीन्कारयेद्वतम् । व्रतस्थं मूर्च्छितं विष्रं जलानि चानुपाययेत् ॥१८॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे व्रतपरिभाषा नाम अष्टार्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२८॥

# **ऊनर्त्रिशाधिकशततमोऽ**घ्यायः

#### ब्रह्मोवाच

वच्ये प्रतिपदादीनि व्रतानि व्यास शृण्वथ । वैश्वानरपदं याति शिखव्रतिमदं स्मृतम् ॥
प्रतिपद्येकभक्ताशी समाप्ते कपिलाप्रदः ॥ १ ॥

चैत्रादौ कारयेचैव ब्रह्मपूजां यथाविधि । गन्धपुष्पार्चनैदानैर्माल्यादिभिर्मनोरमैः सहोमैः पूजयेद्देवं सर्वान्कामानवामुयात् ॥ २ ॥

सहोमैः पूजयेद्देवं सर्वोन्कामानवाप्नुयात् ॥ २ ॥ प्रज्यहारेण वत्सरम् । पष्पादिदाताः रूपेप्स रूपभागीः भवेत्ररः ॥३॥

II

कार्त्तिके तु सितेऽष्टम्यां पुष्पहारेण वत्सरम् । पुष्पादिदाता रूपेप्स् रूपभागी भवेत्तरः ॥३॥ कृष्णपक्षे तृतीयायां श्रावणे श्रीधरं श्रिया । व्रती सवस्त्रां शय्याञ्च फलं दद्याद्दिजातये ॥४॥ शय्यां दत्त्वा प्रार्थयेच श्रीधराय नमः श्रिये । उमां शिवं हुताशञ्च तृतीयायाञ्च पूज्येत् ॥५॥ हविष्यमन्नं नैवेद्यं देयं मदनकं तथा । चैत्रादौ फलमाप्नोति उमया मे प्रभाषितम् ॥६॥ फालगुनादितृतीयांतां लवणं यस्तु वर्जयेत् । समाप्ते शयनं दद्याद्गृहञ्चोपस्करान्वितम् ॥७॥ संपूज्य विप्रमिश्चनं भवानि प्रीयतामिति । गौरी लोके वसेन्नित्यं सौभाग्यकरमुत्तमम् ॥८॥ गौरी काली उमा भद्रा दुर्गा कान्तिः सरस्वती । मङ्गला वैष्णवी लक्ष्मीः शिवा नारायणी क्रमात् ॥

मार्गतृतीयामारभ्य अवियोगादि चामुयात् ॥ ६॥

चतुर्थ्यो सितमाघादौ निराहारो ब्रतान्वितः। दस्या तिलांस्तु विधाय स्वयं भुङ्क्ते तिलोदकम् ॥ वर्षद्वये समाप्तिश्च निर्विन्नादि समाप्नुयात् ॥ १० ॥

गः स्वाहा मूलमन्त्रोऽत्रं प्रणवेन समन्वितः । ग्लौं ग्लां हृदये गां गीं गृंहूं हीं हीं शिरःशिखा ॥ गृं वर्म गोञ्च गौं नेत्रं गोञ्च आवाहनादिषु ॥ ११ ॥

आगच्छोल्काय गन्धोलकः पुष्पोलकधूपकोल्ककः। दीपोल्काय महोल्काय बिलञ्जाय विसर्जनम्॥ सिद्धोलकाय च गायत्री न्यासोऽङ्गुष्ठादिरीरितः ।

ॐ महाकर्णाय विद्यहे वक्रतुण्डाय घीमहि तन्नी दन्ती प्रचोदयात् ॥ १३ ॥

पूजयेत्तिलहोमैश्च एते पूज्या गणाक्तथा। गणाय गणपतये स्वाहा कृष्माण्डकाय च ॥

अमोघोल्कायैकदन्ताय त्रिपुरान्तकरूपिणे ॥ १४ ॥

🏂 श्यामदन्तविकरालास्याहवेशाय वै नमः । पद्मदंष्ट्राय स्वाहान्तमुद्रा वै नर्त्तनं गणे ॥ हस्ततालश्च हसनं सौभाग्यादिफलं भवेत्॥ १५॥

मार्गशीर्षे तथा शुक्कचतुथ्यां पूजयेद्गणम् । अब्दं प्राप्नोति विद्यां श्रीकीर्त्यायुःपुत्रसन्तिम् ॥ सोमवारे चतुथ्याञ्च समुपोध्यार्चयेद्गणम् । जपजुह्नत्समरिज्ञत्यं स्वर्गं निर्विन्नतां व्रजेत् ॥१७॥ यजेच्छुक्कचतुथ्यां यः खण्डलड्डुकमोदकैः । विद्यार्चनेन सर्वान्वे कामान् सौभाग्यमाप्नुयात्॥ पुत्रादिकं मदनकैर्मदनास्या चतुर्थ्यपि ॥ १८ ॥

कं गणपतये नमः चतुर्ध्यन्तं यजेद्गणम् । मासे तु यस्मिन्कस्मिश्चिजुहुयाद् वा जपेत्स्मरेत् ॥ सर्वान्कामानवामोति सर्वविप्नविनाशनम् ॥ १९॥ विनायकं मूर्त्तिकाद्यं यजेदेभिश्च नामभिः । सोऽपि सद्गतिमाप्नोति स्वर्गमोक्षसुखानि च २०॥
गणपूज्य एकदन्ती वकतुण्डश्च त्र्यम्बकः । नीलप्रीवो लम्बोदरो विकटो विष्नराजकः ॥
श्रृष्ट्यवर्णो बालचन्द्रो दशमस्तु विनायकः ॥ २१॥

गणपितर्हिस्तमुखो द्वादद्य वै यजेद्गणम् । पृथक्समस्तं मेधावी सर्वान्कामानवामुयात् ॥२२॥ श्रावणे चाश्चिने भाद्रे पञ्चम्यां कार्तिके शुभे । वासुकिस्तक्षकश्चेव काळीयो मिणभद्रकः ॥२३॥ ऐरावतो धृतराष्ट्रः कर्कोटकधनज्ञयौ । घृताद्येः स्नापिता ह्येते आयुरारोग्यस्वर्गदाः ॥२४॥ अनन्तं वासुकि शङ्कां पद्मं कम्बलमेव च । तथा कर्कोटकं नागं धृतराष्ट्रञ्च शङ्ककम् ॥२५॥ काळीयं तक्षकञ्चापि पिङ्गलं मासि मासि च । यजेद्धाद्रसिते नागानष्टौ मुक्त्वा दिवं व्रजेत् ॥ द्वारस्योभयतो लेख्या श्रावणे तु सिते यजेत् । पञ्चम्यां पूज्येन्नागाननन्ताद्यान्महोरगान् ॥२७॥ श्वीरं सर्पिश्च नैवेद्यं देयं सर्वविषापहम् । नागा अभयहस्ताश्च दृष्टोद्धरणपञ्चमी ॥२८॥ इति श्रीगारु महापुराणे दृष्टोद्धरणपञ्चमी नाम जनित्रशाधिकशततमोऽध्यायः ॥१२९॥

# त्रिंशाधिकशततमोऽष्यायः

#### ब्रह्मोबाच

एवं भाद्रपदे मािं कार्त्तिकेयं प्रपूजयेत्। स्नानदानादिकं सर्वमस्यामक्षय्यमुच्यते ॥ स्तम्यां प्राश्येचापि भोज्यं विप्रान् रविं यजेत् ॥ १ ॥ ॐ लांकोलकायमृतत्वं प्रियसङ्गमो भव सदा स्वाहा। अष्टम्यां पारणं कुर्यान्मरिचं प्राश्य स्वर्गभाक्॥ २ ॥ इति मरिचसप्तमी।

सतम्यां नियतः स्नात्वा पूजियत्वा दिवाकरम् । दद्यात्मलानि विप्रेम्यो मार्चण्डः प्रीयतामिति ॥ सर्जूरं नारिकेलं वा प्राश्येन्मातुलुङ्गकम् । सर्वे भवन्तु सफला मम कामाः समन्ततः ॥४॥ इति फलसतमी ।

संपुज्य देवं सप्तम्यां पायसेनाथ भोजयेत् । विप्रांश्च दक्षिणां दत्त्वा स्वयञ्चाथ पयः पिबेत् ॥५॥ भक्ष्यं चोष्यं तथा लेह्यं ओदनेति प्रकीर्तितम् । धनपुत्रादिकामस्तु त्यजेदेतदनोदनः ॥६॥ इति अनोदनसप्तमी ।

वाय्वाशी विजयेच्छुश्च कुर्य्याद्विजयसप्तमीम्। अदादर्कञ्च कामेच्छुरुपवासेत कामदम् ॥७॥

गोधूममावयवषष्टिककास्यपात्र पाषाणपिष्टमधुमैथुनमद्यमांसम् । अभ्यञ्जनाञ्जनतिलांश्च विवर्जयेद्यः तस्योषितं भवति सप्तसु सप्तमीषु ॥ ८ ॥ इति श्रीगाभडे महापुराणे सप्तम्यादिवतं नाम त्रिशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३० ॥

## एकत्रिंशाधिकशततमोऽष्यायः

#### ब्रह्मे।व।च

ब्रह्मन् भाद्रपदे मासि शुक्काष्टम्यामुपोषितः । दूर्वा गौरीं गणेशञ्च फलपुष्पैः शिवं यजेत् ॥१॥ फलब्रीह्मादिकरणैः शम्भवे नमः शिवाय च । त्वं दूर्वेऽमृतजन्मासि ह्मष्टमी सर्वकामभाक्॥ अनुविपक्कमश्रीयान्मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ २॥

इति दूर्वाष्टमी।

कृष्णाष्टम्याञ्च रोहिण्यामर्द्धरात्रेऽर्चनं हरेः । कार्य्या विद्धापि सप्तम्या हन्ति पापं त्रिजनमकम् ॥ उपोषितोऽर्चयेन्मन्त्रैस्तिथिभान्ते च पारणम् । योगाय योगपतये गोविन्दाय नमो नमः॥ ४॥

श्चानभन्तः। यज्ञाय यज्ञेश्वराय यज्ञपतये यज्ञसम्भवाय गोविन्दाय नमो नमः। अर्चनमन्त्रः। विश्वाय विश्वराय विश्वपतये गोविन्दाय नमो नमः॥ ५॥

शयनमन्त्रः । सर्वाय सर्वेश्वराय पर्वताय सर्वसम्भवाय गोविन्दाय नमो नमः ।

स्थण्डिले पूजयेदेवं सचन्द्रां रोहिणीन्तथा ॥ ६ ॥ शङ्को तोयं समादाय सपुष्पपलचन्दनम् । जानुभ्यामवनीं गत्वा चन्द्रायाध्यं निवेदयेत् ॥ ७॥ श्वीरोदार्णवसंभूत अत्रिनेत्रसमुद्भव । गृहाणाध्यं शशाङ्कोमं रोहिण्या सहितो मम ॥ ८॥ श्विये च वसुदेवाय नन्दाय च बलाय च । यशोदाये ततो दद्यादध्यं फलसमन्वितम् ॥ ६ ॥ अनयं वामनं शौरि केन्नुण्टं पुरुषोत्तमम् । वासुदेवं दृषीकेशं माधवं मधुसूदनम् ॥ १० ॥ वराहं पुण्डरीकात्तं, नृसिंहं दैत्यसूदनम् । दामोदरं पद्मनामं केशवं गरुइध्वजम् ॥ ११ ॥ गोविन्दमच्युतं देवमनन्तमपराजितम् । अधोक्षजं जगद्वीजं स्वर्गस्थित्यन्तकारणम् ॥ १२ ॥ अनादिनिधनं विष्णुं त्रिलोकेशं त्रिविकमम् । नारायणं चनुर्वाहुं शङ्कचकगदाधरम् ॥ १३ ॥ पीताम्बरधरं दिव्यं वनमालाविभूषितम् । श्रीवत्साङ्कं जगद्वाम श्रीपति श्रीधरं हरिम् ॥ १४॥ यं देवं देवकी देवी वसुदेवादजीजनत् । भौमस्य ब्रह्मणो गुप्त्ये तस्मै ब्रह्मात्मने नमः ॥

नामान्येतानि संकीर्त्य गत्यर्थं प्रार्थयेत्पुनः ॥ १५ ॥
त्राहि मां देवदेवेश हरे संसारसागरात् । त्राहि मां सर्वपापन्न दुःखशोकार्णवात्प्रमो ॥१६॥
देवकीनन्दन श्रीश हरे संसारसागरात् । दुर्वृत्तास्त्रायसे विष्णो ये स्मरन्ति सकृत्सकृत् ॥
सोऽहं देवातिदुर्वृत्तस्त्राहि मां शोकसागरात् ॥ १७ ॥
पुष्कराच्च निमशोऽहं महत्यज्ञानसागरे । त्राहि मां देवदेवेश त्वामृतेऽन्यो न रिक्षता १८॥
स्वजनमवासदेवाय गोबाह्मणहिताय च । जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥

स्वजन्मवासुदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः । श शान्तिरस्तु शिवञ्चास्तु धनविख्यातिराज्यभाक ॥ १६ ॥

> इति श्रीगारुड़े महापुराणे रोहिण्यष्टमीव्रतं नाम एकत्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१३१॥

## द्वात्रिंशद्धिकशततमोऽष्यायः

### ब्रह्गोवाच

नक्ताशी त्वष्टमीं यावद्वर्णान्ते चैव घेनुदः । पौरन्दरपदं याति सद्गतिञ्च व्रतेऽच्युत ॥ १ ॥ शुक्काष्टम्यां पौषमासे महारुद्रेति साधु वै । मत्त्रीतये व्रतकृतं शतसाहस्त्रिकं फलम् ॥ २ ॥ अष्टमी बुधवारेण पक्षयोरुभयोर्यदा । भविष्यति तदा तस्यां व्रतमेतत्कया पुरा ॥

तस्यां नियमकत्तीरो न स्यः खण्डितसम्पदः ॥ ३ ॥

तण्डुलस्याष्टमुष्टीनां वर्जियत्वाऽङ्कुलिद्वयम् । भक्तं सद्भक्तिश्रद्धाभ्यां मुक्तिकामी हि मानवः ॥४॥ आम्रपत्रपुटे कृत्वा यो मुंक्ते कुशबेष्टिते । कलम्बिकाम्लिकोपेतं काम्यं तस्य फलं भवेत् ॥५॥ बुधं पञ्चोपचारेण पूजियत्वा जलाशये । शक्तितो दक्षिणां दद्यात्कर्करीं तण्डुलान्विताम् ॥६॥ बुं बुधायेति बीजः स्यात्स्वाहान्तः कमलादिकः । बाणचायधरं श्यामं दले चाङ्कानि मध्यतः ॥ बुधाष्टमीकथा पुण्या श्रोतव्या कृतिभिर्धुवम् । पुरे पाटलिपुत्राख्ये वीरो नाम दिजोत्तमः ॥॥ सम्भा भार्या तस्य चासीत्कौशिकः पुत्र उत्तमः । दुहिता विजयानाम्नी धनपालो वृषोऽभवत् ॥ गद्धीत्वा कौशिकस्तञ्च ग्रीध्मे गङ्कां गतोऽरमत् । गोपालकैर्वृषश्चीरैः कीङ्कपहतो बलात् ॥१०॥ गङ्कातः स च उत्थाय वनं बश्चाम दुःखितः । जलार्थं विजया चागाद्धात्रा सार्दश्च साप्यगात् ॥ पिपासितो मृणालार्था आगतोऽय सरोवरम् । दिव्यस्तीणाञ्च पूजादीन्दृष्ट्वा चाप्यय विस्मितः ॥ स ता गत्वा ययाचेऽन्नं सानुजोऽहं बुमुक्षितः । स्त्रियोऽज्ञुवन्त्रतं कर्तुं दास्यामश्च कुरु व्रतम् ॥

पत्यर्थं घनपालार्थं पूजयामासतुर्बुधम् । पुटद्वयं गृहीत्वाऽत्रं बुभुजाते प्रदत्तकम् ॥१४॥ स्तियो गतौ च घनदौ धनपालमपश्यताम् । चौरैर्दत्तं गृहीत्वाथ प्रदोषे प्राप्तवान् गृहम् ॥१५॥ वीरञ्च दुःखितं नत्वा रात्रौ सुप्तो यथासुखम् । कन्याञ्च युवतीं दृष्ट्वा कस्मै देया सुता मया ॥ धमायेत्यव्रवीदुःखात्साचाराद्व्रतसत्कलात् । स्वर्गं गतौ च पितरौ व्रतं राज्याय कौशिकः ॥१७॥ चक्रेऽयोध्यामहाराज्यं दत्त्वा च भगिनीं यमे । यमोऽपि विजयामाह गृहस्था भव मे पुरे १८॥ अपश्यन्मातरं स्वां सा पाश्यातनया स्थिताम् । अथोदिया च विजया ज्ञात्वा विमुक्तिदं व्रतम् ॥ चक्रे च सा ततो मुक्ता माता तस्याः कृतव्रता । व्रतपुर्यप्रभावेण स्वर्गं गत्वावसत्सुखम् ॥२०॥

इाते श्रीगारुड़े महापुराणे बुधाष्टमीव्रतं नाम द्वात्रिशद्धिकश्चततमोऽध्यायः ॥१३२॥

# त्रयस्त्रिशाधिकशततमोऽध्यायः

#### **ब्रह्मो**बाच

अशोककिका हाष्ट्री ये पिबन्ति पुनर्वसी । चैत्रे मासि सिताष्टम्यां न ते शोकमवामुयुः ॥ १ ॥ त्वामशोक हराभीष्ट मधुमाससमुद्भव । पिबामि शोकसन्तरो मामशोवं सदा कुरु ॥ २ ॥ इत्यशोकाष्टमी ।

#### व्रद्योवाच

शुक्राष्टम्यामश्चयुजे उत्तराषाद्या युता। सा महानवमीत्युक्ता स्नानदानादि चाक्षयम् ॥ ३ ॥ नवमी केवला चापि दुर्गाञ्चैव तु पूजयेत् । महावतं महापुण्यं शङ्कराद्यैरनुष्ठितम् ॥ ४ ॥ अयाचितादि पष्ठवादौ राजा शत्रुजयाय च । जपहोमसमायुक्तः कन्यां वा मोजयेत्सदा ॥ ५ ॥ दुर्गे दुर्गे रिक्षणि स्वाहा मन्त्रोऽयं पूजनादिषु । दीर्घाकाराभिर्मात्राभिर्नवदेव्यो नमोऽन्तिकाः ॥ धहामः पदैर्नमः स्वाहा वषडादि हृदादिकम् । अङ्गुष्ठादि कनिष्ठान्तं विन्यस्य पूजयेच्छिवाम् ॥ अष्टम्या नवगेहानि दाक्जान्येकमेव वा । तस्मिन्देवी प्रकर्त्तव्या हैमा वा राजतापि वा ॥ ८ ॥ श्रुते खङ्गे पुस्तके वा पटे वा मण्डले यजेत् । कपालं खेटकं घण्टां दर्पणं तर्जनीं धनुः ॥ ९ ॥ ध्वलं डम उक्तं पाशं वामहस्तेषु विभ्रती । शक्तिञ्च मुद्गरं शूलं वज्रं खङ्गं तथाङ्कुतम् ॥१०॥ शरं चक्रं शलः रुप्त्वनं दुर्गामायुषसंयुताम् । श्रेषाः घोडशहस्ताः स्युरञ्जनं डमरं विना ॥११॥ अमचरहा प्रचण्या च चरहोग्रा चण्डनायिका । चरडाचरडवती चैव चरडरूपातिचरिडका ॥ नवमी चोग्रचरडा च मध्यस्थाग्रिप्रभाकृतिः । रोचना अरुणा कृष्णानीला धूमा च शुक्रका ॥

पीता च पाण्डरा प्रोक्ता आलीद्रेन हरिस्थिताः ॥१३॥

माहिषोऽय सलङ्काग्ने प्रकचग्रहमृष्टिका । जप्ता दशाक्षरी विद्यां त्रिशूलञ्च ततो यजेत् ॥१४॥ लिङ्कस्यां पूजयेद्वापि पादुकेऽत्र जलेऽपि वा । विचित्रां रचयेत्पूजामष्टम्यामुपवासयेत् ॥१५॥ पञ्चाब्दं महिषं शस्तं रात्रिशेषञ्च घातयेत् । विधिवत्कालिकी नीतिः ततुत्यक्षिरादिकम् ॥१६॥ नैर्म्यत्यां पूतनाञ्चेवं वायव्यां पापराक्षसीम् । चण्डिकाञ्च तथैशान्यामामेट्याञ्च विदारिकाम् ॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे महानवमीव्रतं नाम त्रयस्त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१३३॥

## चतुर्स्त्रिशद्धिकश्तत्वमोऽध्यायः

#### ब्रह्मोवाच

महाकौशिकमन्त्रश्च कथ्यतेऽत्र महाफलः।

### महाकौशिकमन्त्रः।

ॐ महाकौशिकाय नमः। ॐ हूं हूं प्रस्फुर लल लल कुल्न कुल्न चुल्न चुल्न खुक्क खुल मुल्न मुल्न गुल्न 
तस्यात्रतो रुपः स्नायाच्छकं कृत्वा च पैष्टकम् । खङ्गेन घातियत्वा तु दद्यात्स्कन्दिवशाखयोः ॥ मातृणाञ्चेव देवीनां पूजा कार्य्या तथा निशि । ब्रह्माणी चैव माहेशी कौमारी वैष्णवी तथा ॥ वाराही चैव माहेन्द्री चामुण्डा चण्डिका तथा ॥३॥

जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । दुर्गा शिवा चमा धात्रीस्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ स्वीराद्यैः स्नापयेहेवीं कन्यकाः प्रमदास्तथा । द्विजादीनथपाषण्डान् अल्पदानेन पूजयेत् ॥५॥ ध्वजपत्रपताकाद्यैरथ यात्रासु वस्त्रकैः । महानवम्यां पूजेयं जयराज्यादिदायिका ॥६॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे महानवमीव्रतं नाम चतुक्षिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१३४॥

## पश्चत्रिंशदधिकशततमोऽष्यायः

#### ब्रह्मोवाच

्नवस्थामाश्विने ग्रुक्के एकभक्तेन प्जयेत् । देवीं विप्रान्छक्षमेकं जपेद्वीजं व्रती नरः ॥ १ ॥ इति वीरनवमी ।

#### ब्रह्मोबाच

चैत्रे शुक्कनवम्याञ्च देवीं दमनकैर्यजेत् । आयुरारोग्यसौमाग्यं शत्रुभिश्चापराजितः ॥२॥ इति दमनाख्या नवमी ।

#### विष्णुरुवाच

द्शम्यामेकभक्ताशी समान्ते दश्चेनुदः । दिशश्च काञ्चनीर्दत्त्वा ब्रह्माण्डाधिपतिर्भवेत् । ३॥ इति दिग्दशमी ।

#### ब्रह्योवाच

प्कादश्यामृषिपूजा कार्य्या सर्वोपकारिका । धनवान्युत्रवाँश्चान्ते ऋषिलोके महीयते ॥४॥
मरीचिरत्र्यङ्करसौ पुलस्त्यः पुलहः कृतुः । प्रचेताश्च विषष्ठश्च भृगुर्नारद एव च ॥
चैत्रादौ कारयेत्पूजां माल्यैश्च दमनोद्भवैः ॥ ५ ॥

अशोकास्याष्ट्रमी प्रोक्ता वीराख्या नवमी तथा । दमनाख्या दिग्दशमी नवम्येकादशी तथा ॥६॥ इति गारुड़े महापुराणे अष्टम्यादिवतं नाम पञ्चित्रशदिषकशततमोऽध्यायः ॥१३५॥

# **पट्त्रिंशदिषकशततमोऽघ्यायः**

#### ब्रह्मोवाच

अवणद्वादशीं वक्ष्ये भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् । एकादशी द्वादशी च अवरोन च संयुता ॥ विजया सा तिथिः प्रोक्ता हरिपूजादि चाक्षयम् ॥ १ ॥

एकमक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च। उपवासेन भैक्ष्येण नैवाद्वादशिको भवेत् ॥ २॥ कांस्यं मांसं तथा क्षीद्रं लोमं वितथभाषणम्। व्यायामञ्ज व्यवायञ्च दिवास्वप्रमथाञ्जनम् ॥ शिलापिष्टं मस्रञ्ज द्वादश्यां वर्जयेत्ररः ॥ ३॥

-मासि भाद्रपदे शुक्कद्वादशी श्रवणान्विता । महती द्वादशी श्रेया उपवासे महाफल। ॥ सङ्मे सरितां स्नानं बुधयुक्ता महाफला ।। ४ ॥ कुम्भे सरत्ने सजले यजेत्स्वणें तु वामनम् । सितवस्त्रयुगच्छन्नं छत्रोपानयुगान्वितम् ॥ ५ ॥ ॐ नमो वासुदेवाय शिरः संपूजयेत्ततः । श्रीधराय मुखं तद्वत्कष्ठं कृष्णाय वै नमः ॥ ६ ॥ नमः श्रीपतये वद्धो भुजौ सर्वास्त्रधारिणे । व्यापकाय नमः कुक्षौ केशवायोदरं बुधः ॥ ७ ॥ त्रैलोक्यपतये मेद्रं जङ्घे सर्वपतये नमः । सर्वात्मने नमः पादौ नैवेद्यं घृतपायसम् ॥ ८ ॥ कुम्भाश्च मोदकान्दद्याज्ञागरं कारयेत्रिशि । स्नात्वा पोत्वाऽर्चयित्वा तु कृतपुष्पाञ्जलिर्वदेत् ॥ नमो नमस्ते गोविन्द बुध अवणसंज्ञक । अघौयसंक्षयं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव ॥१०॥ प्रीयतां देवदेवेशो विप्रेभ्यः कलशान्ददेत् । नद्यास्तीरेऽथवा कुर्यात्मर्वान्कामानवामुयात् ११॥ प्रीयतां देवदेवेशो विप्रेभ्यः कलशान्ददेत् । नद्यास्तीरेऽथवा कुर्यात्मर्वान्कामानवामुयात् ११॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे अवणद्वादशी नाम षट्त्रिंशदिधकशततमोऽध्यायः ॥१३६॥

# सप्तत्रिंशद धिकशततमोऽध्यायः

### ब्रह्मोवाच

कामदेवत्रयोदश्यां पूजा दमनकादिभिः। रतिप्रीतिसमायुक्तां ह्यशोको मानभूपितः॥१॥ इति मदनत्रयोदशी।

चतुर्दश्यां तथाष्टम्यां पक्षयोः शुक्लकृष्णयोः । योऽन्दमेकं न भुज्जीत भुक्तिभाक् शिवपूजनात् ॥ इति चतुर्दश्यष्टमीव्रतम् ।

त्रिरात्रोपोषितो दद्यात्कार्त्तिक्यां भवनं शुभम् । सूर्य्यलोकमवाप्नोति धामब्रतमिदं शुभम् ॥ ३ ॥ अमावस्यां पितृणाञ्च दत्तं जलादि चाक्षयम् । नक्ताम्याशी वारनाम्ना यजन्वारिणि सर्वभाक् ॥ इति वारब्रतानि ।

द्वादशक्षीण विप्रर्षे प्रतिमासन्तु यानि वै । तन्नाम्ना तेऽच्युतं तेषु सम्यक्संपूजयेन्नरः ॥ ५ ॥ केशवं मार्गशीर्षे तु इत्यादौ कृत्तिकादिका । घृतहोमश्चतुर्मासं कृसरञ्च निवेदयेत् ॥ ६ ॥ आषादादौ पायसन्तु विद्यांस्तेनैव भोजयेत् । पञ्चगव्यजले स्नानं नैवेद्यैर्नक्तमाचरेत् ॥ ७ ॥ अर्वाग्विसर्जनाद्द्रव्यं नैवेद्यं सर्वमुच्यते । विसर्जिते जगन्नाथे निर्माल्यं भवति क्षणात् ॥ ८ ॥ पञ्चरात्रविदो मुख्या नैवेद्यं भुक्षते स्वयम् । एवं संवत्सरस्यान्ते विशेषण प्रपूजयेत् ॥ ६ ॥

नमो नमस्तेऽच्युत संक्षयोऽस्तु पापस्य वृद्धि समुपैति पुरायम् । ऐश्वर्य्यवित्तादि सदाऽक्षयं मे तथास्त मे सन्ततिरक्षयैव ॥१०॥ यथाच्युत त्वं परतः परस्मात्स ब्रह्मभूतः परतः परस्मात् । तथाच्युतं मे कुर वाञ्छितं सदा मया कृतं पापहराप्रमेय ॥११॥

अच्युतानन्द गोविन्द प्रसीद यदभीष्मितम् । तदश्चयममेयात्मन् कुरुव पुरुवोत्तम ॥१२॥ कुर्याद्वै सप्तवर्षाण आयुःश्रीसद्गति नरः । उपोष्यैकादशीमन्दमष्टमीञ्च चतुर्दशीम् ॥१३॥ सप्तमी पूजयेदिष्णुं दुर्गो शम्भं रिव कमात् । तेषां लोकं समाप्तोति सर्वकामांश्च निर्मलः ॥१४॥ एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च । उपवासेन शाकाद्यैः पूजयन्सर्वदेवताः ॥ सर्वः सर्वास् तिथिषु भक्तिमुक्तिमवाप्तयात् ॥१५॥

धनदोऽमिः प्रतिपदि नाजत्यो दस्र अर्चितः । श्रीर्यमश्च द्वितीयायां पञ्चम्यां पार्वतीं श्रिया ॥ नागाः षष्ठयां कार्त्तिकेयः सप्तम्यां भास्करोऽर्थदः । दुर्गाष्टम्यां मातरञ्च नवम्यामथ तक्षकः ॥ दशम्यामिनद्रो धनद एकादश्यां मुनीश्वराः । द्वादश्याञ्च हरिः कामस्त्रयोदश्यां महेश्वरः ॥

चतुर्दश्यां पञ्चदश्यां ब्रह्मा च पितरोऽपरे ॥१८॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे सर्वतिथिव्रतानि नाम सप्तत्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१३७॥

# **अष्टत्रिंशद्धिकशत्ततमोऽध्यायः**

### हरिस्वाच

राज्ञां वंशान्प्रवक्ष्यामि वंशानुचरितानि च । विष्णुनास्यब्जतो ब्रह्मा दक्षोऽङ्गुष्ठाच तस्य वै ॥१॥ ततोऽदितिर्विवस्वांश्च ततो विवस्वतः सुतः। मनुरिक्ष्वाकुः शर्यातिर्मृगो धृष्टः पृपष्रकः॥ निरिष्यन्तश्च नाभागो दिष्टः शशक एव च ॥ २ ॥

सनोरासीदिला कन्या सुद्युम्नोऽस्य सुतोऽभवत् । इलायां तु विधाजातो रजोहद्रपुरूरवाः ॥
सुतास्त्रयश्च सुद्युम्नादुःकलो विनतो गयः ॥ ३ ॥

अम्ब्लूद्रो गोवधातु पृष्ठप्रस्तु मनोः सुतः । करूषात्वित्रिया जाता कारूपा इति विश्रुताः ॥ दिष्टपुत्रस्तु नामागो वैश्यतामगमत्स च । तस्माद्धनन्दनः पुत्रो वत्सप्रीतिर्भनन्दनात् ॥ ५ ॥ ततः पांशुः खनित्रोऽभूद्भूपस्तस्मात्ततः चुपः । चुपाद्विशोऽभवत्पुत्रो विशाजातो विविशकः ॥ विविशाच खनीनेत्रो विभूतिस्तत्सुतः स्मृतः । करन्यमो विभूतेस्तु ततो जातोऽप्यविद्धितः ॥ ॥ महत्तोऽविद्धितस्यापि निर्ध्यन्तस्ततः स्मृतः । निर्ध्यन्तात्तमो जातस्ततोऽभूद्भाजवर्द्धनः ॥

राजवर्द्धात्मधृतिश्च नरोऽभूत्मुधृतेः मुतः । नराच केवलः पुत्रः केवलादुन्धुमानिष ॥ ६ ॥ धुन्धुमतो वेगवांश्च बुधो वेगवतः मुतः । तृणविन्दुर्बुधाजातः कन्या चैलिवला तथा ॥१०॥ विशालं जनयामास तृणविन्दोस्त्वलम्बुधा । विशालाद्धेमचन्द्रोऽभूद्धेमचन्द्राच चन्द्रकः ॥११॥ धूम्राश्चश्चैव चन्द्रानु धूम्राश्वात्मुज्ञयस्तथा । स्ज्ञयात्महदेवोऽभूत्कृशाश्चस्तत्मुतोऽभवत् ॥१२॥ कृशाश्चात्मोमदत्तस्तु ततोऽभूजनमेजयः । तत्पुत्रश्च मुमन्त्रिश्च एते वैशालका नृपाः ॥१३॥ शर्यातेस्तु मुकन्याऽभूत् सा भार्या च्यवनस्य तु । अनन्तो नाम शर्यातेरनन्ताद्देवकोऽभवत् ॥

### रैवतो रेवतस्यापि रेवताद्रेवती सुता ॥ १४ ॥

भृष्टस्य धार्ष्टकं क्षत्रं वैश्यकं तद्वभूव ह । नाभागपुत्रो नेदिष्टो ह्यम्बरीपोऽपि तत्सुत: ॥१५॥ अम्बरीषाद्विरूपोऽभूत्पृषदश्वो विरूपतः। स्थीनस्थ्व तत्पुत्रो वासुदेवपरायणः ॥१६॥ इक्ष्वाकोरतु त्रयः पुत्रा विकुक्षिनिमिद्राडकाः । इक्ष्वाकुको विकुक्षिरतु शशादः शशमक्षणात् ॥ पुरञ्जयः शशादाच ककुत्स्थास्योऽभवत्सुतः । अनेनास्तु ककुत्स्थाच पृथुः पुत्रस्त्वनेनसः॥१८॥ विश्वरातः पृथोः पुत्र आद्वींऽभूदिश्वराततः । युवनाश्वोऽभवचार्द्रात् श्रावस्तो युवनाश्वतः १६॥ बृहदश्वस्तु श्रावस्तात्तत्पुत्रः कुबलाश्वकः। धुन्धुमारो हि विख्यातो हदाश्वश्च ततोऽभवत् २०॥ चन्द्राश्वः कपिलाश्वश्च हर्यश्वश्च दृद्धाश्वतः । ह्य्येश्वाच निकुम्भोऽभूद्विताश्वश्च निकुम्भतः २१॥ पूजाश्वश्र हिताश्राच तत्सुतो युवनाश्वतः। युवनाश्वाच मान्धाता विन्दुमह्यस्ततोऽभवत्॥ मुचुकुन्दोऽम्बरीषश्च पुरुकुत्सस्त्रयः सुताः। पञ्चाशत्कन्यकाश्चैव भार्यास्ताः सौभरेर्मुनेः २३॥ युवनाश्वीऽम्बरीषाच हरितो युवनाश्वतः। पुरुकुत्सान्नर्मदायां त्रसद्दस्युरभूत्सुतः ॥२४॥ अनरण्यस्ततो जातो हर्य्यश्वोऽप्यनरण्यतः। तत्पुत्रोऽभूद् वसुमनास्त्रिधन्वा तस्य चात्मजः॥ त्रय्यारुणस्तस्य पुत्रस्तस्य सत्यरतः सुतः। यस्त्रिशङ्कः समाख्यातो हरिश्चन्द्रोऽभवत्ततः ॥२६॥ हरिश्चन्द्राद्रोहिताश्वो हरितो रोहिताश्वतः। हरितस्य सुतश्चञ्चश्चश्चश्च विजयः सुतः॥२०॥ विजयाद्रुरकों जग्ने रुरुकात्तु बृकः सुतः। वृकाद्वाहुनेपोऽभूच वाहोस्तु सगरः स्मृतः ॥२८॥ पष्टिपुत्रसहसाणि सुमत्यां सगरोद्भवः। केशिन्यामेक एवासौ असमञ्चसतंज्ञकः ॥२९॥ तस्यांग्रमान्सुतो विद्वान्दिलीपस्तत्सुतोऽभवत् । भर्गारथो दिलीपाच यो गङ्गामानयद्भवम् ॥३०॥ श्रुतो भगीरथमुतो नाभागश्च श्रुतात्किल । नाभागादम्बरीपोऽभूत्तिन्धुद्वीपोऽम्बरीषतः ॥३१॥ सिन्धुद्वीपस्यायुतायुः ऋतुपर्यास्तदात्मजः । ऋतुपर्णात्त्तर्वकामः मुदासोऽभूत्तदात्मजः ॥३२॥ सुदासस्य च सौदासो नाम्ना मित्रसहः स्मृतः । कल्माषपादसंज्ञश्चदमयन्त्यां तदात्मजः ॥३३॥ अश्वकाख्योऽभवत्पुत्रो ह्यश्वकान्मूलकोऽभवत् । ततो दशरथो राजा तस्य चैलविलः सुत: ॥३४॥

उस्य विश्वमहः पुत्रः खट्वाङ्गश्च तदात्मजः । खट्वाङ्गादीर्घबाहुश्च दीर्घबाहोर्छ्यजः सुतः ॥३५॥ तस्य पुत्रो दशरथश्रत्वारस्तत्सुताः स्मृताः । रामलक्ष्मणशत्रुघ्नमरताश्च रामात्कुशल्बी जाती भरतात्तार्चपुष्करौ । चित्राङ्गदश्चन्द्रकेत् 💎 लक्ष्मणात्संबभूबतुः ॥३७॥ शत्रुघात्संबभूवतुः । कुशस्य चातिथिः पुत्रो निषधो ह्यतिथेः सुतः ।। सुबाह्श्ररसेनौ च निषषस्य नलः पुत्रो नलस्य च नभाः स्मृतः । नभसः पुण्डरीकस्तु क्षेमधन्त्रा तदात्मजः ॥३६॥ देवानीकस्तस्य पुत्रो देवानीकादहीनकः । अहीनकाद्रुरुजेज्ञे पारियात्रो रुरोः हुनः ॥४०॥ शिरयात्राहलो जज्ञे दलपुत्रश्छलः स्मृतः । छलादुक्थस्ततो उक्थाद्वज्रनाभस्ततो गणः ॥४१॥ उषिताश्वो गणाजज्ञे तत्रो विश्वसहोऽभवत् । हिरएयनाभस्तत्पुत्रस्तत्पुत्रः पुष्पकः स्मृतः ॥४२॥ भुवसन्धिरभृत्पुष्पाद्भुवंसन्धेः सुदर्शनः । सुदर्शनाद्मिवर्णः पद्मवर्णोऽमिवर्णतः ॥४३॥ श्रीव्रस्तु पद्मवर्णातु शीव्रात्पुत्रो महस्त्वभूत् । मरोः प्रमुश्रुतः पुत्रस्तस्य चोदावसुः सुतः ॥४४॥ उदावसोर्नेन्दिवर्द्धनः सुकेतुर्नन्दिवर्द्धनात् । सुकेतोर्देवरातोऽभूद्बृहदुक्थस्ततः सुतः ॥४५॥ बृहदुक्थान्महावीर्घः सुपृतिस्तस्य चात्मजः । सुपृतेर्पृष्टकेतुश्च हर्य्यश्वो पृष्टकेतुतः ॥४६॥ इर्य्यश्वात्तु मरुर्जातो मरोः प्रतीन्धकोऽभवत् । प्रतीन्धकात्कृतिरथो देवमीदृस्तदात्मजः ॥४॥। विबुधो देवमीढात्तु विबुधात्तु महाधृतिः । महाधृतेः कृतिरातोः महारोमा तदात्मजः ॥४८॥। महारोम्णः स्वर्णरोमा हस्वरोमा तदात्मजः । सीरध्वजो हस्वुरोम्णः तस्य सीतामवत्सुता।।४६।। भ्राता कुशव्वजर्रतस्य सीरव्वजातु भानुमान् । शतद्युम्नो भानुमतः शतद्युम्नान्खुचिः स्मृतः ॥ कर्जनामा शुचेः पुत्रः सनद्वाजस्तदात्मजः । सनद्वाजात्कुलिर्जातोऽनञ्जनस्तु कुलेः सुतः ॥५१॥ अनञ्जनाच कुलजित्तस्यापि चाधिनेमिकः । श्रुतायुस्तस्य पुत्रोऽभूत्मुपार्श्वश्च तदात्मजः ॥५२॥ सुपार्श्वात्सञ्जयो जातः क्षेमारिः सञ्जयात्समृतः । क्षेमारितस्त्वनेनाश्च तस्य रामरथः समृतः ॥ सत्यरथो रामरथात्तस्मादुपगुरः स्मृतः । उपगुरोधपगुप्तः स्वागतश्चोपगुप्ततः ॥५४॥ स्वनरः स्वागताजज्ञे सुवर्चास्तस्य चात्मजः । सुवर्चसः सुपार्श्वस्तु सुश्रुतश्च सुपार्श्वतः ॥५५॥ जयस्तु सुश्रुताज्जत्ते जयात्तु विजयोऽभवत् । विजयस्य ऋतः पुत्रः ऋतस्य सुनयः सुतः ॥५६॥ सुनयाद्वीतह्व्यस्तु वीतह्व्याद्वृतिः स्मृतः । बहुलाश्वो भृतेः पुत्रो बहुलाश्वात्कृतिः स्मृतः ॥५०॥ जनकस्य द्वयं वंश उक्तो योगसमाश्रयः॥ ५८॥

> इति श्रीगारुड़े महापुराणे सूर्यवंशवर्णनं नाम अष्टत्रिंशदिधकशततमोऽध्यायः ॥१३८॥

# ऊनचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

#### हरि रुबाच

स्र्यस्य कथितो वंशः सोमवंशं शृगुष्व मे । नारायणमुतो ब्रह्मा ब्रह्मणोऽत्रेः समुद्भवः ॥ अत्रेः सोमस्तस्य भार्या तारा मुरगुरोः विवा ॥ १ ॥

सोमात्तारा बुधं जज्ञे बुधपुत्रः पुरूरवाः । बुधपुत्रादयोर्वश्यां वट् पुत्रास्तु श्रुतात्मकः ॥ विश्वावसुः शतासुश्च आयुर्धीमानमावसुः ॥ २ ॥

अमावसोर्भीमनामा भीमपुत्रश्च काञ्चनः। काञ्चनस्य सुहोत्रोऽभूजहुश्चाभूत्सुहोत्रतः॥ ३ ॥ सुमन्तुरभवत्सुमन्तोरपजापकः । बलाकाश्वस्तस्य पुत्रो बलाकाश्वात्कुशः रमृतः ४ ॥ क्र्यास्वः कुश्चनाभश्चामूर्त्तरयो वसुः कुशात् । गाधिः कुशाश्वात्संजज्ञे विश्वामित्रस्तदात्मजः ॥ कन्या **क्त्यवती दत्ता ऋचीकाय द्विजाय सा । ऋ**चीकाजमदिसश्च रामस्तस्याभवत्सुतः ॥ ६ ॥ विश्वामित्राद्देवरातमधुच्छन्दादयः सुताः। आयुषो नहुषस्तस्मादनेना रजिरम्भकौ॥ ७॥ क्षत्रवृद्धात्सुहोत्रश्चाभवत्रुपः । काश्यकाशग्रत्समदाः सुहोत्राद्भवंस्त्रयः ॥ ८ ॥ ण्लमदाच्छीनकोऽभूत्कास्याद्दीर्घतमास्तथा। वैद्यो धन्वन्तरिस्तस्मात्केतृमांश्च तदात्मजः ह ॥ भीमरथः केतुमतो दिवादासस्तदात्मजः। दिवादासात्प्रतर्दनः शत्रुजित्साऽत्र विश्रतः॥१०॥ श्वतध्वजस्तस्य पुत्रो ह्यलक्ष्य श्वतध्वजात् । अलर्कात्सन्नतिर्जन्ने सुनीतः सन्नतेः सुनः ॥११॥ सत्यकेतुः सुनीतस्य सत्यकेतोर्विभुः सुतः । विभोरतु सुविभुः पुत्रः सुविभोः मुकुमारकः १२॥ **युकुमारा**ङ् ष्टकेतुर्वीतिहोत्रस्तदात्मजः । वीतिहोत्रस्य भगोंऽभुद्धर्गभूमिस्तदात्मजः ॥१३॥ वैष्णवाः स्युर्महात्मान इत्येते काशयो नृपाः । पञ्चपुत्रशतान्यासन्रजेः शक्रेण संहताः ॥१४॥ प्रतिच्नः चन्नवृद्धात्मञ्जयश्च तदात्मजः। विजयः सञ्जयन्यापि विजयस्य कृतः मुतः॥१५॥ कृताद्वृषधनश्चाभूत्सह्देवस्तदात्मजः ! सहदेवाददीनोऽभूज्जयत्सेनोऽप्यदीनतः जयरसेनात्संकृतिश्च च्वत्रधर्मा च संकृतेः। यतिर्ययातिः संयातिरयातिर्वे कृतिः क्रमात् ॥ नहुषस्य सुताः ख्याता ययातेर्नृपतेस्तथा ॥ १७॥

यदुश्च तुर्वसुञ्चेव देवयानी व्यजायत । दुह्युञ्चानुञ्च पृरुञ्च शर्मिष्ठा वार्षपार्वणी ॥१८॥ सहस्रजित्कोष्ट्रमना रघुश्चेव यदोः सुतः । सहस्रजितः शतजित्तस्माद् वै हयहैहयौ ॥१९॥ अनरण्यो हयात्पुत्रो धर्मो हैहयतोऽभवत् । धर्मस्य धर्मनेत्रोऽभूत्कुन्तिवै धर्मनेत्रतः ॥२०॥ न्तेर्वभूव साहिक्कमहिष्माश्च तदात्मजः । भद्रश्रेषयस्तस्य पुत्रो भद्रश्रेण्यस्य दुर्दमः ॥२१॥

धनको दुर्दमाचैव कृतवीर्यश्र धानकिः । कृताग्निः कृतकमो च कृतोगः सुमहाबद्धः ...रशा कृतवीर्यादर्जुनोऽभूदर्जुनाच्छूरसेनकः । जयध्वजो मधुः शूरो वृषणः पञ्च सुव्रताः ॥२३॥ जयध्वजात्तालजङ्घो भरतस्तालजङ्घतः । वृषणस्य मधुः पुत्रो मधोर्वृष्णयादिवंशकः ॥२४॥ क्रोष्टोर्विजनिवान्पुत्र आहिस्तस्य महात्मनः । आहेरुशङ्कः संजज्ञे तस्य चित्ररथः सुतः ॥२॥॥ शश्चिन्दुश्चित्ररथात्पत्न्योर्लक्षञ्च तस्य ह । दशलक्षञ्च पुत्राणां पृथुकीत्र्यादयो वराः ॥२६॥ पृथुकीर्त्तः पृथुजयः पृथुदानः पृथुअवाः । पृथुअवसोऽभूतम उशनास्तमसोऽभवत् ॥२०॥ तत्पृत्रः शितगुर्नाम श्रीरुक्मकवचस्ततः । रुक्मश्च पृथुरुक्मश्च ज्यामधः पालितो हरिः ॥२८॥ श्रीरुक्मकवचस्यैते विदर्भो ज्यामधात्तथा । भार्य्यायाञ्चैव शैव्यायां बिदर्भात्कथकौशिकौरह॥ रोमपादो रोमपादाद्वभूर्वभ्रोर्धृतिस्तथा। कौशिकस्य ऋचिः पुत्रः ततश्चैद्यो नृपः किल ॥३०॥ कुन्तिः किलास्य पुत्रोऽभूत्कुन्तेर्नृष्णिः सुतः स्मृतः । वृष्णेश्च निवृतिः पुत्रां दशाहीं निवृतेस्तया ॥ दशाहर्स्य सुतो ब्योमा जीमूतश्च तदात्मजः । जीमूताद्विकृतिर्जन्ने ततो भीमरथोऽभवत् ॥३२॥ ततो मधुरथो जज्ञे शकुनिस्तस्य चात्मजः । करम्भिः शकुनेः पुत्रस्तस्य देवमतः स्मृतः॥३३॥ देवक्षत्रो देवमतो देवक्षत्रान्मधुः स्मृतः। कुरुवंशो मधोः पुत्रो ह्यनुश्च कुरुवंशतः ॥३४॥ पुरुहोत्रो ह्यनोः पुत्रो ह्यंशुश्च पुरुहोत्रतः । सत्वश्रुतः सुतश्चांशोस्ततो वै सात्वतो नृपः॥३५॥ भिजनो भजमानश्च सात्वतादन्धकः सुतः। महाभोजो दृष्णिदिव्यावन्यो देवादृधोऽभवत् ॥ निमिन्द्रणी भजमानादयुताजित्तथैव च। शतजिच सहस्राजिद्वभुर्देवो बृहस्पतिः ॥३७॥ महामोजातु भोजोऽभूद्र्षणेश्चेव सुमित्रकः । स्वधाजि .संज्ञकस्तरमादनमित्रशिनी तथा ॥३८॥ अनमित्रस्य निघोऽभूनिघान्छत्राजितोऽभवत् । प्रसेनश्चापरः स्यातो ह्यनमित्रान्छिवस्तथा ॥ शिवेस्तु सत्यकः पुत्रः सत्यकात्सात्यकिस्तथा । सात्यकेः सञ्जयः पुत्रः कुलिश्चैव तदात्मजः ॥ कुलेर्युगन्तरः पुत्रस्ते शैवेयाः प्रकार्त्तिताः ॥४०॥

अनिमित्रान्वये वृष्णिः श्वफलकश्चित्रकः सुतः । श्वफलकाचैव गान्दिन्यामकूरो वैष्णवोऽभवत् ॥ उपमद्गुरथाकूरादेवद्योतस्ततः सुतः । देववानुपदेवश्च अकूरस्य सुतौ स्मृतौ ॥४२॥ पृथुविपृथुश्चित्रस्य अन्तकस्य श्वचिः स्मृतः । कुकुरो भजमानस्य तथा कम्बलबर्हिषः ॥४३॥ पृथ्सतु कुकुराज्जन्ने तस्मात्कापोतरोमकः । तदात्मजो विलोमा च विलोम्नस्तुम्बुदः सुतः४४॥ तस्माच दुन्दुभिर्जन्ने पुनर्वसुरतः स्मृतः । तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चैवाहुकस्य तु ॥४५॥ देवकश्चोग्रसेनश्च देवकाद्देवकी त्वभुन् । वृकदेवोपदेवा च सहदेवा सुरक्षिता ॥४६॥ श्रीदेवी शान्तिदेवी च वसुदेव उवाह गः । देवश्चानुपदेवश्च सहदेवासुतौ स्मृतौ ॥४०॥

उमसेनस्य कंसोऽभूत्सुनामा च वटादयः । विदूर्यो भजमानाच्छूरश्चामूद्विदूरथात् ॥४८॥ विदूरथसुतस्याथ सूरस्यापि समी सुतः। प्रतिक्षत्रश्च समिनः स्वयम्भोजस्तदात्मजः॥४९॥ इदिकश्च स्वयम्भोजात्कृतवर्मा तदात्मजः। देवः शतधनुश्चैव शूराद्वे देवमीदुषः॥५०॥ दश पुत्रा मारिषायां वसुदेवादयोऽभवन् । पृथा च श्रृतदेवी च श्रुतकीर्त्तः श्रुतश्रवाः ॥५१॥ राजाधिदेवो सूराच पृथां कुन्तेः सुतामदात् । सा दत्ता कुन्तिनापाण्डोस्तस्यां धर्मानिलेन्द्रकै:॥ सुिषष्ठिरो भीमपार्थौ नकुलः सहदेवकः । माद्रशां नासत्यदस्राभ्यां कुन्त्यां कर्णः पुराऽभवत् ॥ शुतदेव्यां दन्तवको जज्ञे वै युद्धदुर्मदः । अन्तर्द्धानादयः पञ्च श्रुतकीत्त्र्याञ्च कैकयात् ॥५४॥ राजाधिदेव्यां विन्दश्च अनुविन्दश्च जितरे । श्रुतश्रवा दमघोषात्प्रजर्रे शिशुपालकम् ॥५५॥ पौरवी रोहिणी भार्या मदिरानकटुन्दुभेः । देवकीप्रमुखा भद्रा रोहिण्यां बलभद्रकः ॥५६॥ सारणाद्याः शठश्चैव रेवत्यां बलभद्रतः । निशठश्चोल्मुको जातो देवक्यां षट् च जित्ररे ॥५७॥ कीर्त्तिमांश्च सुपेणश्च उदाय्यों भद्रसेनकः । ऋजदासो भद्रदेवः कंस एवावधीच तान् ॥५८॥ संकर्षणः सप्तमोऽभूदष्टमः कृष्ण एव च । षोडशस्त्रीसहस्राणि भार्याणाञ्चाभवन्हरेः ॥५९॥ रुक्मिणी सत्यभामा च लक्ष्मणा चारहासिनी । श्रेष्ठा जाम्बवती चाष्टी जित्ररे ताः सुतान्बहून्॥ **प्रयुमश्चारुदेग्गश्च प्रधानाः साम्ब एव च । प्रयुमादनिरुद्धोऽभूत्ककु**बिन्यां महाबलः ॥६१॥ अनिरुद्धात्सुभद्रायां वज्रो नाम नृपोऽभवत् । प्रतिबाहुर्वज्रसुतश्चारुस्तस्य सुतोऽभवत् ॥६२॥ चह्निस्तु तुर्वसोवँशे वह्नेर्भागोंऽभवत्सुतः। भार्गाद्भानुरभूत्पुत्रो भानोः पुत्रः करन्धमः ॥६३॥ करन्धमस्य मरुतो दुह्योवेश निवोध मे । दुह्योस्तु तनयः सेतुरारद्धश्च तदात्मजः ॥ आरद्धस्यैव गान्धारो धर्मा गान्धारतोऽभवत् ॥६४॥

भृतस्तु धर्मपुत्रं। भृह्यं मश्च धृतस्य तु । प्रचेता दुर्गमस्यैव अनोवंशं शृणुष्व मे ॥६५॥ अनोः स्वभानरः पुत्रस्तस्मात्काल अयोऽभवत् । काल अयात्मु अयोऽभूत्म अयात्तु पुरञ्जयः ॥६६॥ जनमे जयस्तु तत्पुत्रो महाशालस्तदात्मजः । महामना महाशाला दुर्शानर इति स्मृतः ॥६०॥ उशीनरा च्छित्वर्जते वृपदर्भः शिवेः मुतः । महामनो जात्ति तिक्षोः पुत्रोऽभू च प्रद्रथः ॥६८॥ हेमो प्रवृद्ध्याज्ञते मुतपा हेमतोऽभवत् । बिलः मुतपसो जज्ञे अङ्गवङ्गकलिङ्गकाः ॥६९॥ अन्त्रः पौण्ड्रश्च बालेया अनपालस्तयाङ्गतः । अनपालाहि विरयस्ततो धर्मरयोऽभवत् ॥७०॥ रोमपादो धर्मरया चतुरङ्गस्तदात्मजः । पृथुला चस्तस्य पुत्रश्चम्पोऽभूतृष्टु खलाक्षतः ॥७१॥ चम्पपुत्रश्च हर्यञ्चस्तस्य भद्रस्यः मुतः । बृहत्कर्मा मुतस्तस्य बृहद्भानुस्ततोऽभवत् ॥७२॥ चृहन्मना बृहद्भानोस्तस्य पुत्रो जयद्रथः । जयद्रथस्य विजयो विजयस्य धृतिः मुतः ॥७३॥

भृतेर्भृतव्रतः पुत्रः सत्यधर्मा भृतव्रतात्। तस्य पुत्रस्त्वाधरथः कर्णस्तस्य सुतोऽभवत् ।

वृषसेनस्तु कर्णस्य पुरुवंशान् श्र्णुष्व मे ॥७४॥ इति श्रीगारुडे महापुरागे चन्द्रवंशवर्णनं नाम ऊनचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१३६॥

### चत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः।

#### हरिस्वाच

पुरोश्चाभूनमनस्युर्जनमेजयात् । तस्य पुत्रश्चाभयदः सम्बुश्चाभयदादभूत् ॥ १ ॥ सम्बोर्बहुगतिः पुत्रः संजातिस्तस्य चात्मजः । वत्सजातिश्च संजातेः रौद्राश्वश्च तदात्मजः ॥२॥ ऋतेयुः स्थण्डिलेयुश्च कक्षेयुश्च कृतेयुकः। जलेयुः सन्ततेयुश्च रौद्राश्वस्य सुता वराः॥ ३॥ रतिनार ऋतेयोश्च तस्य प्रतिरथः सुतः । तस्य मेधातिथिः पुत्रस्तत्पुत्रश्चैनिलः स्मृतः ॥ ४ ॥ ऐनिलस्य तु दुष्मन्तो भरतस्तस्य चात्मजः। शक्कुन्तलायां संजज्ञे वितयो भरतादभूत् ॥ ५ ॥ वितथस्य पुत्रो मन्युर्मन्योश्चैव नरः स्मृतः । नरस्य संकृतिः पुत्रो गर्धो हि संकृतेः सुतः ॥६॥ गर्धादमन्युः पुत्रो वै शिनिः पुत्रो व्यजायत । मन्युपुत्रान्महावीर्यादुरुक्षयः सुतोऽभवत् ॥ ७ ॥ उरुचयात्त्रय्यारुणिर्व्यूहक्षत्राच्च मन्युजात् । मुहोत्रस्तस्य हस्ती च अजमीदृद्विमीदृकौ ॥ ८ ॥ हस्तिनः पुरुमीदृश्च कण्वोऽभूदजमीदृतः । कण्वान्मेधातिथिर्जज्ञे यतः काण्वायना द्विजाः ॥ अजमीदाद् बृहदिपुस्तत्पुत्रश्च बृहद्धनुः । बृहत्कर्मा तस्य पुत्रस्तस्य पुत्रो जयद्रथः ॥ १० ॥ जयद्रथाद्विश्वजिच्च सेनजिच्च तदात्मजः । रुचिराश्वः सेनजितः पृथुसेनस्तदात्मजः ॥ ११ ॥ पारस्तु पृथुसेनस्य पाराद् द्वीपोऽभवन्नृपः । नृपस्य समरः पुत्रः सुकृतिश्च पृथोः सुतः ॥ १२ ॥ विभाजः सुकृतेः पुत्रोविभाजादश्वहो अवत् । कृत्यां तस्माट् ब्रह्मदत्तो विष्वक्सेनस्तदात्मजः ३॥ यवीनरो द्विमीदृस्य भृतिमाश्च यवीनरात् । भृतिमतः सत्यभृतिर्द्देनेमिस्तदात्मजः ॥ १४ ॥ दृद्नेमेः सुपारवों अपूत्सुपारवात्सन्नतिस्तथा । कृतस्तु सन्नतेः पुत्रः कृतादुग्रायुधोऽभवत् ॥ १५ ॥ उम्रायुधाच क्षेम्योऽभूत्सुधीरस्तु तदात्मजः । पुरञ्जयः सुधीराच्च तस्य पुत्रो विदृरयः ॥ १६ ॥ अजमीदान्निलन्याञ्च नीलो नाम नृपोऽभवत् । नीलाच्छान्तिरभूत्पुत्रः सुशान्तिस्तस्य चात्मजः ॥ सुशान्तेश्च पुरुर्जातो ह्यर्कस्तस्य सुतोऽभवत् । अर्कस्य चैव हर्य्यस्वो हर्य्यस्वानमुकुलोऽभवत् ॥ यवीनरो बृहद्भानुः कम्पिल्लः,सुञ्जयस्तथा । पाञ्चालान्मुकुलाजज्ञे शरद्वान् वैष्णवो महान् १६॥ दिवोदासो द्वितीयोऽस्य अहल्यायां श्ररद्वतः। श्रतानन्दोऽभवत्पुत्रस्तस्य सत्यधृतिः सुतः ॥२०॥ कृपः कृपी सत्यधृतेर्र्वश्या वीर्य्यहानितः । द्रोणपत्नी कृपी जज्ञे अश्वत्थामानमुत्तमम् ॥२१॥ विवोदासान्मित्रयुश्च मित्रयोश्चयवनोऽभवत् । सुदासद्यवनाजज्ञे सौदासस्तस्य चात्मजः॥२२॥ सहदेवस्तस्य पुत्रः सहदेवातु सोमकः। जन्तुस्तु सोमकाजज्ञे पृथतश्चापरो महान्॥२३॥ पृषताद् द्रुपदो जज्ञे धृष्टयुम्नस्ततोऽभवत् । यृष्टयुम्नाद् भृष्टकेतुर्ऋकोऽभूदजमीदृतः ॥ २४ ॥ ऋक्षात् संवरणो जज्ञे कुरुः संवरणादभूत् । सुधनुश्च परीक्षिच्च जह्नश्चैव कुरोः सुताः ॥ २५ ॥ सुधनुषः सुहोत्रोऽभृच्च्यवनोऽभृत्सुहोत्रतः। च्यवनात्कृतको जज्ञे अथोपरिचरो वसुः॥२६॥ बृहद्रयश्च प्रत्यप्रः सत्याद्यश्च वसोः सुताः । बृहद्रयात्कुशाप्रश्च कुशाप्राहपमोऽभवत् ॥२७॥ श्चाषमात्पुष्पवांस्तस्माज्जज्ञे सत्यहितो तृपः । सत्यहितात्सुधन्त्राऽभूज्बह्श्वेव सुधन्वतः ॥२८॥ सहदेवस्तदात्मजः । सहदेवाच्च सोमापिः सोमापेः श्रुतवान् ततः॥२९॥ बृहद्रयाजरासन्धः भीमसेनोग्रसेनौ च श्रुतसेनोऽपराजितः । जनमेजयश्चान्योऽभूज्जह्रोस्तु सुरथोऽभवत् ॥३०॥ विदूरथस्तु सुरथात्सार्वभौमो विदूरथात् । जयसेनः सार्वभौमादावाशीतस्तदात्मजः ॥३१॥ अयुतायुस्तस्य पुत्रस्तस्य चाक्रोधनः सुतः । अक्रोधनस्यातिथिश्च ऋच्चोऽमूदतियेः सुतः ॥३२॥ ऋधाच्च भीमसेनोऽभूहिलीपो भीमसेनतः। प्रतीपोऽभूहिलीपाच्च देवापिस्तु प्रतीपतः ॥३३॥ **शन्तनुश्रैव वाह्मीकस्त्रयस्ते भ्रातरो** नृषाः । वाह्मीकात्सोमदत्तोऽभूद्ध्रिर्सूरिश्रवास्ततः ॥३४॥ शालक्ष शन्तनोर्भोष्मो गङ्गायां धार्मिको महान् । चित्राङ्गदविचित्रौ तु सत्यवत्यान्तु शन्तनोः॥ विचित्रवीर्यस्य भार्ये तु अभिकाम्बालिके तयोः। धृतराष्ट्रन्तु पाण्डुञ्च तदास्यां विदुरं तथा ॥ न्यास उत्पादयामास गान्धारी धृतराष्ट्रतः । शतं पुत्रं दुर्योधनाद्यं पाण्डोः पञ्च प्रजित्ररे ॥३०॥ प्रतिबिन्ध्यः श्रुतसोमः श्रुतकीर्त्तिश्च चार्जुनात् । शतानीकः श्रुतकर्मा द्रौपद्यां पञ्च वै कमात् ॥ योषेयी च हिड़िम्बा च कैशी चैव सुभद्रिका। विजयी वै रेणुमती पञ्चभ्यस्तु सुनाः कमात्॥ देवको घटोत्कचश्च अभिमन्युश्च सर्वगः। सुहोत्रो निरमित्रश्च परीक्षिदभिमन्युजः।।

जनमेजयोऽस्य ततो भविष्यांश्च तृपान् शृणु ॥ ४० ॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे चन्द्रवंशवर्णनं नाम चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१४०॥

# एकचत्वारिंशद्धिकशततमोऽष्यायः

हरिष्वाच

श्रतानीको हाश्वमेधदत्तक्षाप्यिधसोमकः । कृष्णोऽनिरुद्धश्चाप्युष्णस्ततिश्चित्ररथो तृपः ॥१॥

श्चिद्रयो वृष्णिमांश्च सुषेणश्च सुनीयकः। तृचत्तुश्च मुखाबाणो मेधावी च तृपञ्जयः॥२॥ पारिञ्जवश्च सुनयो मेघावी च नृपञ्जयः। हरिस्तिग्मो बृहद्रथः शतानीकः सुदानकः॥३॥ उदानोऽह्निनरश्चेव दगडपाणिर्निमित्तकः । क्षेमकश्च ततः शूद्रः पिता पूर्वस्ततः सुतः ॥४॥ बृहद्भलास्तु कथ्यन्ते तृपाश्चेत्त्वाकुवंशजाः । वृहद्भलादुरुत्वयो वत्सव्यूहस्ततः परः ॥५॥ बृहदश्चो भानुरथः प्रतीव्यश्च प्रतीतकः । मनुदेवः सुनच्चत्रः किन्नरश्चान्तरिक्षकः ॥६॥ सुपर्णः कृतजिन्नैव बृहद्धाजश्च धार्मिकः। कृतञ्जयो धनञ्जयः सञ्जयः शाक्य एव च ॥७॥ शुद्धोदनो बाहुलश्च सेनजित्क्षुद्रकस्तथा । समित्रः कुड़वश्चातः सुमित्रो मागधान् शृषु ॥८॥ जरासन्धः सहदेवः सोमापिश्च श्रुतश्रवाः । अयुतायुर्निरमित्रः स्वक्षेत्रो बहुकर्मकः ॥६॥ श्रुतञ्जयः सेनजिन्च भूरिश्चेव शुचिस्तथा। क्षेम्पश्च सुव्रतो धर्मः श्रमश्रुमो दृदसेनकः॥१०॥ सुमतिः सुवलो नीतो सत्यजिद्विश्वजित्तथा । इषुञ्जयश्च इत्येते नृपा बाईथद्रथाः स्मृताः ॥११॥ अवर्मिष्ठाश्च शुद्राश्च भविष्यन्ति नृपास्ततः । स्वर्गादिकृद्धि भगवान्साक्षान्नारायणोऽव्ययः ॥१२॥ नैमित्तिकः प्राकृतिकस्तथैवात्यन्तिको लयः । याति भृः प्रलयञ्चाप्सु आपस्तेजसि पावकः ॥१३॥ वायौ वायुश्च वियति आकाशं यात्यहंकृतौ । अहंबुद्धौ मतिर्जीवे जीवोऽव्यक्ते तदात्मिन ॥ आत्मा परेश्वरो विष्णुरेको नारायणो नरः। अविनाश्यपरं सर्वं जगत्सर्गादि नाशि हि ॥१५॥ नृपादयो गता नाशमतः पापं विवर्जयेत् । धर्मं कुर्य्यात्स्थरं येन पापं हित्वा हरिं वर्जेत् ॥ इति श्रीगारुं महापुराणे राजवंशो नाम एकचत्वारिंशदिषकशततमोऽध्यायः ॥१४१॥

### दिचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

#### **ब्रह्मोवा**च

वंशादीन्यालयामास अवतीणों हरिः प्रमुः । दैत्यधर्मस्य नाशार्थं वेदधर्मादिगुप्तये ॥१॥

मत्त्यादिकस्वरूपेण अवतारं करोत्यजः । मत्त्यो भूवा हयप्रीवं दैत्यं हत्वाजिकएटकम् ॥२॥

वेदानानीय मन्वादीन्यालयामास केशवः । मन्दरं धारयामास कूमों भूत्वा हिताय च ॥३॥

क्षीरोदमथने वैद्यो देवो धन्वन्तरिर्द्धभूत् । विभ्रत्कमण्डलुं पूर्णममृतेन समुत्थितः ॥४॥

आयुर्वेदमथाष्टाङ्गं मुश्रुताय स उक्तवान् । अमृतं पाययामास स्त्रीरूपी च सुरान् हरिः ॥५॥

अवतीणों वराहोऽथ हिरण्याच्नं जधान ह । पृथिवीं धारयामास पालयामास देवताः ॥६॥

नरसिंहोऽवतीणोंऽथ हिरण्यकशिपुं रिपुम् । दैत्यान्निहतवान्वेदधर्मादीनभ्यपालयत् ॥७॥

ततः परश्चरामोऽभूजमदग्नेर्जगत्मभः । त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी चक्रे निःक्षत्रियां हरिः ॥८॥ कार्त्तवीर्यं जधानाजौ कश्यपाय महीं ददौ । यागं कृत्वा महाबाहुर्म हेन्द्रे पर्वते स्थितः ॥६॥ ततो रामो भविष्णुश्च चतुर्घा दुष्टमर्दनः । पुत्रो दशरथाजञ्जे रामश्च भरतोऽनुजः ॥१०॥ छक्ष्मणश्चाय शत्रुग्नो रामभार्या च जानकी ॥११॥

रामश्च पितृसत्यार्थं मातृभ्यो हितमाचरन् । शृङ्कवेरं चित्रकृटं दएडकारएयमागतः ॥१२॥ नासां शूर्पणखायाश्च छित्वाथ खरद्षणम् । इत्वा स राक्षसं सीतापहारिरजनीचरम् ॥१३॥ रावणं चानुजं तस्य लङ्कापुर्य्यो विभीषणम् । रक्षोराज्ये च तंस्याप्य सुग्रीवहनुमन्मुखैः ॥१४॥ आरुख पुष्पकं सार्दं सीतयां पतिभक्तया । सुमहापतिव्रतया सोऽयोध्यां स्वपुरीं गतः ॥१५॥ राज्यञ्चकार देवादीन्यालयामास स प्रजाः । धर्मसंरच्चणं चक्रे अश्वमेधादिकानकतृन् ॥१६॥ सुमहापतिव्रतया रेमे रामो यथासुलम् । रावणस्य गृहे सीता स्थित्वापि न हि रावणम् १७॥ कर्मणा मनसा वाचा सा गता राघवं विना । पतिव्रता तु सा सीता अनसूया यथैव तु ॥१८॥ पतित्रतायाः सीताया माहात्म्यं कथयाम्यहम् । कौशिको ब्राह्मणः कुष्ठी प्रतिष्ठानेऽभवत्पुरा ॥ तं तथा व्याधितं भार्या पतिं देवमिवार्चयत्। निर्भिर्तितापि भर्त्तारं तममन्यत दैवतम् ॥२०॥ भर्त्रोक्ता सान्यद्वेश्यां शुल्कमादाय चाधिकम् । पिय शूले तदा प्रोतमचौरं चौरशङ्कया ॥२१॥ माण्डव्यमतिदुःखार्त्तमन्धकारेऽथ स द्विजः। पत्नीस्कन्धसमारूदश्चालयामास कौशिकः॥२२॥ पादावमर्षणात्कुद्धो माण्डव्यस्तमुवाच ह । सूर्योदये मृतिस्तस्य येनाह् चः लितः पदा ॥२३॥ तच्छुत्वा प्राह तद्भार्या स्यों नोदयमेष्यति । ततः स्योदयाभावादभवत्वततं निशा ॥२४॥ बहुन्यब्दप्रमाणानि ततो देवा भयं ययुः। ब्रह्माणां शरणां जग्मुस्तामूचे पद्मसम्भवः॥२५॥ प्रशास्यते तेजसैव तपस्तेजस्त्वनेन वै। पतिव्रताया माहात्स्यान्नोद्गच्छति दिवाकरः २६॥ वस्य चानुद्याद्धानिर्मर्त्यानां भवतां तथा । तस्मात्पतिव्रतामत्रेरनपूरां तपस्विनीम् ॥२७॥ प्रसादयत वै पर्ती भानोरुद्यकाम्यया । तैः सा प्रसादिता गत्वा ह्यनसूया पतिव्रता २०॥ कृत्वादित्योदयं सा च तं भर्त्तारमजीवयत् । पतिव्रतानस्यायाः सीताभूद्रधिका किल ॥२६॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे सीतामाहात्म्यं नाम द्विचत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१४२॥

# त्रिचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

#### ब्रह्मोवाच

रामायणमतो वक्ष्ये श्रुतं पापविनाशनम् । विष्णुनाभ्यन्जतो ब्रह्मा मरीचिस्तत्सुतोऽभवत् ॥१॥

मरीचेः कश्यपस्तरमाद्रविस्तरमान्मनुः स्मृतः। मनोरिच्ताकुरस्याभूद्वंशे राजा रष्टुः स्मृतः॥२॥ रघोरजस्ततो जातो राजा दशरथो बली। तस्य पुत्रास्तु चत्वारो महाबलपराक्रमाः॥३॥ कौशल्यायामभृद्रामो भरतः कैकयीसुतः। सुतौ लक्ष्मणशत्रुष्नौ सुमित्रायां बभूवतुः॥४॥ राभो भक्तः पितुर्मातुर्विश्वामित्रादवासवान्। अस्त्रश्रामं ततो यद्दी ताङ्कां प्रज्ञधान ह "५॥ विश्वामित्रस्य यज्ञे वै सुवाहुं न्यवधीद्वली। जनकस्य कृतुं गत्वा उपयेमेऽथ जानकीम् ॥६॥ उर्मिलां लक्ष्मणो वोरो भरतो माण्डवीं सुताम्। शत्रुक्षो वै कीर्त्तिमतीं कुशष्ट्रविस्ते उमे ॥७॥ पित्रादिभिरयोध्यायां गत्वा रामादयः स्थिताः। युधाजितं मातुलञ्च शत्रुक्षभरतौ गतौ॥८॥ गतयोर्नृपवय्योऽसौ राज्यं दातुं समुद्यतः। रामाय तत्सुपुत्राय कैकेय्या प्रार्थितं तदा॥

### चतुर्दशसमा वासो वने रामस्य वाञ्चितः ॥ ६ ॥

रामः पितृहितार्थञ्च लक्ष्मणेन च सीतया । राज्यञ्च तृणवत्त्यक्त्वा शृङ्कवेरपुरं गतः ॥१०॥ रथं त्यक्ता प्रयागञ्च चित्रकूटगिरिं गतः । रामस्य तु वियोगेन राजा स्वर्गं समाश्रितः॥११॥ संस्कृत्य भरतश्चागाद्राममाह बलान्वितः । अयोध्यां त समागत्य राज्यं कुर महामते ॥१२॥ स नैच्छत्पादुके दत्त्वा राज्याय भरताय तु । विसर्जितोऽय भरतो रामराज्यमपालयत् ॥१३॥ नन्दिग्रामे स्थितो भक्तो ह्ययोध्यां नाविद्यद् व्रती । रामोऽपि चित्रकृटाच अत्रेराश्रममाययौ ॥ नत्वा मुनीक्ष्णं चागस्त्यं द्राडकारण्यमागतः। तत्र सूर्पणला नाम राक्षसी चात्तमागता ॥१५॥ निकृत्य कर्णों नासे च रामेणाथापराहिता । तन्त्रेरितः खरश्चागाद्दूपणिक्वशिरास्तथा ॥१६॥ चतुर्दशसहस्रेण रक्षसां तु बलेन च। रामोऽपि प्रेषयामास बाणैर्यमपुरञ्जतान् ॥१७॥ राक्षस्या प्रेरितोऽभ्यागाद्रावणो हरणाय हि । मृगरूपं स मारीचं कृत्वाग्रेऽय त्रिदगडधृक् ॥ सीतया प्रेरितो रामो मारीचं निजधान ह । म्रियमाणः स च प्राह हा सीते उद्मगोति च१९॥ तीतोक्तो लक्ष्मणोऽथागाद्रामश्चानु ददर्श तम् । उवाच राक्षती माया नूनं तीता हतेति सा॥२०॥ रावणोऽन्तरमासाद्य अङ्केनादाय जानकीम् । जटायुपं विनिर्मिद्य ययौ लङ्कां ततो बली ॥२१॥ अशोकवृक्षच्छायायां रक्षितां तामधारयत् । आगत्य रामः श्रून्याञ्च पर्णशालां ददर्शे ह ॥२२॥ शोकं कृत्वाय जानक्या मार्गणं कृतवान्त्रभुः । जटायुषञ्च संस्कृत्य तदुक्तो दिश्चणां दिशम्॥२३॥ गत्वा सख्यं ततश्चके सुप्रीवेण च राघवः । सप्त तालान्विनिर्मिद्य शरेणानतपर्वणा ॥२४॥ बालिनञ्ज विनिर्मिद्य किष्किन्ध्यायां हरीश्वरम् । सुग्रीवं कृतवात्राम ऋष्यमूके स्वयं स्थितः ॥ सुग्रीवः प्रेषयामास वानरान्पर्वतोपमान् । सीताया मार्गणं कत्तु पूर्वाद्यैः सुमहाबलान्।।२६॥ प्रतीचीमुत्तरां प्राचीं दिशं गत्वा समागताः। दक्षिणान्त दिशं ये च मार्गयन्तोऽय जानकीम् ॥

वनानि पर्वतान्द्वीपान्नदीनां पुलिनानि च । जानकीन्ते ह्यपश्यन्तो मरणे कृतनिश्चयाः ॥२८॥ सम्पातियचनाज्ज्ञात्वा हनूमान्कपिकुञ्जरः । शतयोजनविस्तीर्णं पुस्रुवे मकरालयम् ॥२६॥ अपस्यजानकीं तत्र अशोकवनिकास्थिताम् । मर्तितां राश्वसीमिश्च रावणेन च रच्चसा ॥३०॥ भव भार्येति वदता चिन्तयन्तीञ्च राघवम् । अङ्गरीयं कपिर्दत्त्वा सीतां कौशल्यमब्रवीत् ॥३१॥ रामस्य तस्य दूतोऽहं शोकं मा कुरु मैथिलि । स्वाभिज्ञानञ्च मे देहि येन रामः स्मरिष्यति ॥ तच्छुत्वा प्रददौ सीता वेणीरतं इन्मते । यथा रामो नयेच्छीघ्रं तथा वाच्यं त्वया गते ॥ तथेत्युक्त्वा तु हनुमान्वनं दिव्यं वभञ्ज ह । हत्वाचं राक्षसांश्चान्यान्वन्धनं स्वयमागतः ॥३४॥ सर्वेरिन्द्रजितो वार्गीर्द्धा रावणमत्रवीत् । रामदूतोऽस्मि इनुमान्देहि रामाय मैथिलीम् ३५॥ . एतच्छुत्वा प्रकुपितो दीपयामास पुच्छकम् । कपिष्वीलतलाङ्गलो लङ्कां देहे महाबलः ॥३६॥ दग्ध्वा लङ्कां समायातो रामगाद्यं स वानरः । जग्ध्वा फलं मधुवने दृष्टा सीतेत्यवेदयत् ॥३७॥ वेर्णारत्नञ्च रामाय रामो लङ्कापुरी ययौ । ससुग्रीवः सहनुमान्साङ्गदाद्यः सलक्ष्मणः ॥३८॥ विभीषणोऽपि सम्प्राप्तः शरणं राघवं प्रति । लङ्कैश्वर्य्येष्वभ्यपिश्चद्रामस्तं रावणानुजम् ॥३६॥ रामो नलेन सेतुञ्च कृत्वाच्यो चोत्ततार तम्। सुवलावस्थितश्चैव पुरी लङ्का ददर्श ह ॥४०॥ अथ ते वानरा वीरा नीलाङ्गदनलादयः । धृम्रधूम्राक्षवीरेन्द्रा 👚 जाम्बवल्रमुखास्तदा ॥४१॥ मैन्दद्विविदमुखास्ते पुरी लङ्कां बभिञ्जरे । राज्ञसांश्रमहाकायान्कालाञ्जनचयोपमान् ॥४२॥ रामः सलक्ष्मणो इत्वा सकपिः सर्वराक्षसान् । विद्युजिहञ्च धूम्राचा देवान्तकनरान्तकौ ॥४३॥ महोदरमहापार्श्वावितिकायं महावलम् । कुम्मं निकुम्भं मत्तश्च मकरात्तं सकम्पनम् ॥४४॥

### प्रहस्तं वीरमुन्मत्तं कुम्भकर्णं महाबलम् ॥४५॥

रावणि लक्ष्मणिहिन्न हास्त्राचैरायवो बली । निकृत्य बाहुचकाणि रावणं तु व्यपातयत् ॥४६॥ सीतां शुद्धां ग्रहीत्वाथ विमाने पुष्पके स्थितः । सवानरः समायातो ह्ययोध्यां प्रवरां पुरीम् ॥४०॥ तत्र राज्यं चकाराथ पुत्रवत्गालयन्त्रजाः । दशास्वमेधानाहृत्य गयाशिरिक पातनम् ॥४८॥ पिएडानां विधिवत्कृत्वा दस्त्वा दानानि राधवः । पुत्रौ कुशल्वौ हृष्ट्वातौ च राज्येऽभ्यषेचयत्॥४९॥ एकादशसहस्राणि रामो राज्यमकारयत् । शतुन्नो लवर्षां जन्ने शैल्को भरतः स्थितः ॥५०॥ अगस्त्यीदीन्मुनीन्नत्वा श्रुत्वोत्पत्तिञ्चरक्षसाम्। स्वर्गं गतो जनैः सार्द्रमयोध्यास्यै कृतार्थकः ५१॥

इति श्रीगारुडे महापुरासे रामायणवर्णनं नाम त्रिचत्वारिंशद्धिकशततमोऽष्यायः ॥१४३॥

# श्रीगरुद्रमहापुराणम् । घ० १४४-१४५ चतुत्र्यत्वारिंशद्धिकशततमोऽष्यायः

#### ब्रह्मोवाच

इरिवंशं प्रवस्थामि कृष्णमाहात्म्यमुत्तमम् । वसुदेवातु देवक्यां वासुदेवो बलोऽभवत् ॥ १ ॥ धर्मादिरक्षणार्थाय अधर्मादिविन्छये । कृष्णः पीत्वा स्तनौगाढं पूतनामनयत्थयम् ॥ २ ॥ शकटः परिवृत्तोऽथ भग्नौ च यमलार्जनौ । दिमतः कालियो नागो धेनुको विनिपातितः ॥ ३ ॥ धृतो गोवर्द्धनः शैल इन्द्रेण परिपूजितः । भारावतरणं चक्रे प्रतिज्ञां कृतवान्हरिः ॥ ४ ॥ स्वणायार्जनादेश्व अरिष्टादिर्निपातितः । केशो विनिह्तो दैत्योगोपाद्याः परितोषिताः ॥ ५ ॥ चाणूरोमुष्टिको मल्लः कंसो मञ्जान्निपातितः । विनमणीसत्यभामाद्या अष्टौ पत्न्यो हरेः पराः ६ ॥ षोडशस्त्रीसहस्राणि अन्यान्यासन्महात्मनः । तासां पुत्राश्च पौत्राद्या शतकोऽथ सहस्रशः ॥ ७ ॥ विनमण्याञ्चेव प्रद्यमोन्यवधीच्छम्बरञ्च यः । तस्य पुत्रोऽनिकद्वोऽभूदुषावाणसुतापतिः ॥ ८ ॥ विरश्चस्रयोपत्र महायुद्धं वभूव ह । वाणवादुसहस्रञ्च छिन्नं वादुद्वयो ह्यभूत् ॥ ६ ॥ नरको निह्तो येन पारिजातं जहार यः । बलश्च शिश्चपालश्च हतश्च द्विवदः कपिः ॥१०॥ अनिकद्वादभूद्वजः स च राजा गते हरौ । सान्दीपनि गुरुञ्चके सपुत्रञ्च चकार सः ॥

मथुरायाञ्चोप्रसेनं पालनञ्च दिवौकसाम् ॥११॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे हरिवंशवर्णनं नाम चतुश्चत्वारिंशदिधकशततमोऽध्यायः ॥१४४॥

### पश्च चत्वारिंशद्धिकशततमोऽष्यायः

#### ब्रह्मोवाच

भारतं संप्रवध्यामि भारावतरणं भुवः। चक्रे कृष्णो युध्यमानः पाग्डवादिनिमित्ततः॥१॥ विष्णुनाभ्यन्त्रतो ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रोऽत्रिर्राततः। सोमस्ततो बुधस्तस्मादुवंश्याञ्च पुरूरवाः । २॥ तस्यायुस्तत्र वंशेऽभूद्ययातिर्भरतः कुरुः। शन्तनुस्तस्य वंशेऽभूद्गङ्गायां शन्तनाः मृतः ॥३॥ भीष्मः सर्वगुणैर्युक्तो ब्रह्मवैयर्त्तपारगः॥ ४॥

शन्तनोः सत्यवत्याञ्च द्वौ पुत्रौ सम्बभ्वतुः । चित्राङ्कदं तु गन्धर्वः पुत्रं चित्राङ्कदोऽवधीत् ।। अन्यो विचित्रवीय्योऽभूत्काशिराजमुतापतिः । विचित्रवीर्य्यं स्वयति व्यासाक्तक्षेत्रतोऽभवत् ६॥ भृतराष्ट्रोऽस्विकापुत्रः पाण्डुरम्बालिकासुतः । भुजिष्यायान्तु विदुरी गान्धाय्यो भृतराष्ट्रतः ॥॥॥ दुर्य्योधनप्रधानास्तु शतसंख्या महावलाः । पाण्डोः कुन्त्याञ्च माद्रयाञ्च पञ्च पुत्राः प्रजिहिरे ।॥ युधिष्ठिरो भीमसेनो हार्जुनो नकुलस्तथा। सहदेवश्च पञ्चैते महाबलपराक्रमाः ॥६॥ कुरुपाण्डवयोवैरं देवयोगाद्वभूव ह । दुर्थ्योधनेनाधीरेण पाण्डवाः समुपद्रुताः ॥१०॥ दम्ध्वा जतुग्रहं वीरास्ते मुक्ता स्वधियामलाः। ततस्तदेकचकायां ब्राह्मणस्य निवेशने ॥११॥ विश्ववेशा महात्मानो निहत्य वकराक्षसम् ॥१२॥

ततः पाञ्चालविषये द्रौपद्यास्ते स्वयंवरम् । विज्ञाय वीर्थ्यशुल्कान्तां पाण्डवा उपयेमिरे ॥१३॥ द्रोणभीष्मानुमत्या तु धृतराष्ट्रः समानयत् । अर्द्धराज्यं ततः प्राप्ता इन्द्रपस्ये पुरोत्तमे ॥१४॥ राजसूयं ततश्चकुः सभां कृत्वा यतव्रताः । अर्जुनो द्वारवत्यान्तु सुभद्रां प्राप्तवान्प्रियाम् ॥ वासुदेवस्य भगिनीं मित्रं देविकनन्दनम् ॥१५॥

निद्धोषं रथं दिव्यमग्नेर्धनुरनुत्तमम्। गाण्डीवं नाम तिद्दव्यं त्रिपु लोकेषु विश्रुतम्॥ अक्षयान्सायकांश्चैव तथाभेदाञ्च दंशनम् ॥१६॥

स तेन धनुषा वीरः पागडवी जातवेदसम् । कृष्णद्वितीयी बीभत्सुरतर्पयत वीर्य्यवान् ॥१७॥ नृपान्दिग्विजये जित्वा रत्नान्यादाय वै ददौ। युधिष्ठिराय महते भात्रे नीतिविदे मुदा ॥१८॥ युविष्ठिरोऽपि धर्मात्मा भ्रातृभिः परिवारितः। जितो दुर्योधनेनैव मायायृतेन पापिना ॥१९॥ कर्णदुःशासनमते स्थितेन शक्ननेर्मते। अथ द्वादश वर्षाण वने तेपुर्महत्तपः ॥२०॥ सधौम्या द्रौपदीषष्ठा मुनितृन्दाभिसंतृताः। ययुर्विराटनगरं गुनरूपेण संश्रिताः॥२१॥ वर्षमेकं महाप्रज्ञा गोग्रहादिमपालयन् । ततो ज्ञाताः स्वकं राष्ट्रं प्रार्थयामासुराहताः ॥२२॥ पञ्चग्रामानर्द्धराज्याद्वीरा दुर्थ्योधनं नृषम् । नाप्तवन्तः कुरुक्षेत्रे युद्धञ्चकुर्वलान्विताः ॥२३॥ अन्त्रीहिणीभिर्दिव्याभिः सप्तभिः परिवारिताः । एकादशभिरुवुक्ता युक्ता दुर्योधनादयः ॥२४॥ आसी बुद्धं सङ्कलञ्च देवा मुररणोपमम् । भीष्मः सेनापतिरभूदादौ दौर्योधने बले ॥२५॥ पारङवानां शिलर्ग्डाच तयोर्युढं वभूव ह । शस्त्राशस्त्रि महाघोरं दशरात्रं शराशरि ॥२६॥ शिखण्ड्यर्जुनबार्णेटच भीष्मः शरशतैर्युतः । उत्तरायणमीक्ष्याय ध्यात्वा देवं गदाधरम् ॥२७॥ उक्त्वा धर्मान्यहुविधास्तर्पयित्वा वितृन्यहून् । आनन्दे तु पदे लीनो विमले मुक्तकिल्बिषे ॥२८॥ तता द्रोणो ययौयोड् भृष्टबुम्नेन वीर्य्यवान् । दिनानि पञ्च तद्युद्धमासीत्यरमदारुणम् ॥२९॥ यत्र ते पृथिर्वापाला इताः पार्यतसागरे । शोकसागरमासाद्य द्रोगोऽपि स्वर्गमाप्तवान् २०॥ ततः कणों ययी योद्धमर्जुनेन महात्मना । दिनद्वयं महायुद्धं कृत्वा पार्थास्त्रसागरे ॥ निमग्नः सूर्य्यलोकन्तु ततः प्राप स वीर्य्यवान् ॥३१॥

ततः शल्यो ययौ योद्धः धर्मराजेन घीमता । दिनाईन हतः शल्यो बाणैर्ज्वलनसन्निमैः ॥३२॥

दुय्योंधनोऽथ वेगेन गदामादाय वीर्य्यवान् । अभ्यधावत वै मीमं काळान्तकयमोपमः ॥३३॥ अथ भीमेन वीरेण गदया विनिपातितः । अश्वत्थामा गतो द्रौणः सुप्तसैन्यं ततो निश्चि ३४॥ ज्ञान बाहुवीर्यंण पितुर्वधमनुस्मरन् । दृष्ट्युम्नं ज्ञ्ञानाथ द्रौपदेयांश्च वीर्य्यवान् ॥३६॥ द्रौपयां रुयमानायामश्वत्थामः शिरोमणिम् । ऐषिकास्त्रेण तं जित्वा ज्याहार्जुन उत्तमः ॥३६॥ सुधिष्ठिरं समाश्वास्य स्त्रीजनं शोकसङ्कुलम् । स्नात्वा सन्तर्प्य देवांश्च पितृनथ पितामहान् ३०॥ आश्वासितोऽथ भीमेन राज्यञ्चेवाकरोन्महत् । विष्णुमीजेऽश्वमेषेन विधिवद्विणावता ॥३८॥ राज्ये परीक्षितं स्थाप्य यादवानां विनाशनम् । श्रुत्वा तु मौशले राजा जप्त्वा नामसहस्रकम्॥

विष्णोः स्वर्गं जगामाथ भीमाचैर्श्वातृभिर्युतः ॥३६॥

वामुदेवः पुनर्बुद्धः स मोहाय सुरिद्धषाम्। देवादीनां रक्षणाय अधर्महरणाय च ॥४०॥ दुष्टानाञ्च वथार्थाय अवतारं करोति च । यथा धन्वन्तरिर्विशे जातः र्क्वारोदमन्थने ॥४१॥ देवादीनां जीवनाय आयुर्वेदसुवाच ह । विश्वामित्रसुनायैव सुश्रुताय महात्मने ॥ भारतांश्चावतारांश्च श्रुत्वा स्वर्गं ब्रजेन्नरः ॥४२॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे भारतवर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१४५॥

# षट् बत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

#### धन्वन्तरि रुवाच

-सर्वरोगनिदानञ्च वक्ष्ये मुश्रुत तत्त्वतः । आत्रेयाद्यैर्मुनिवरैर्यथा पूर्वमुदीरितम् ॥१॥
-रोगः पाप्मा ज्वरो व्याधिर्विकारो दुष्टमामयः । यक्ष्मातङ्कगदावाधाः शब्दाः पर्व्यायवाचिनः २॥
निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युरशयस्तथा । संप्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम् ॥३॥
निमित्तद्देत्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणैः । निदानमाहुः पर्यायैः प्राप्रूपं येन टक्ष्यते ॥४॥
उत्पित्सुरामयो दोषविद्रोपेणानिधिष्ठतः । लिङ्कमव्यक्तमल्यत्वाद्वयाधीनां तद्यथायथम् ॥५॥
-तदेव व्यक्ततां जातं रूपमित्यभिधीयते । संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्कां लक्षणं चिह्नमाकृतिः ॥६॥
हेतुव्याधिविपर्व्यस्तिवपर्यस्तिपर्यस्तार्थकारिणाम् । औषधान्नविद्याराणामुपयोगं सुखावहम् ॥७॥
विद्यादुपश्ययं व्याचेः स हि सात्स्यमिति स्मृतः । विपरीतोऽनुपश्यो व्याध्यसात्म्येतिसंज्ञितः ॥८॥
यथा दुष्टेन दोपेण यथा चानुविसर्पता । नित्रृत्तिरामयस्यासौ सम्प्राप्तिरागितः ॥६॥
संस्थाविकल्पप्राधान्यवलकालविद्रोषतः । सा भिद्यते यथात्रैव वक्ष्यन्तेऽष्टी ज्वरा इति ॥१०॥

दोषाणां समवेतानां विकल्पोंऽशांशकल्पना । स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्याम्यांव्याधेःप्राधान्यमादिशेत् ॥ हेत्वादिकार्त्कावयवैर्यं छाबछविशेषणम् । नक्तं दिनर्तुभुक्तांशैर्व्याधिकाछो यथा मछम् ॥ १२॥ इति प्रोक्तो निदानार्थः स व्यासेनोपदेश्यते । सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मछाः ॥१३॥ तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम् । अहितस्त्रिविधो योगस्त्र्याणां प्रागुदाहृदः ॥१४॥ तिक्तोषणकषायाम्छरू ह्वाप्रमितभोजनैः । धावनोदीरणिनगाजागरात्युचभाषणैः ॥१५॥ कियाभियोगभीशोकचिनताव्यायाममैथुनैः । ग्रीष्माहोरात्रभुक्तयन्ते प्रकुप्यति समीरणः ॥१६॥ पित्तं कट्वम्छतीक्ष्णोष्णकटुक्रोधविदाहिभिः । शरन्मध्याहरात्र्यद्वविदाहसमयेषु च ॥१७॥ स्वाहम्छछवणस्नम्थर्गुर्वभाष्यन्त्रदर्शातलैः । आस्यास्वप्रमुखाजीर्यादिवास्वप्रादिवृह्गैः ॥१८॥ प्रच्छर्दनाद्ययोगेन भुक्तमात्रवसन्तयोः । पूर्वाह्वे पूर्वरात्रे च स्क्रेष्मा वक्ष्यामि सङ्करान्॥१९॥ मिश्रीभावात्समस्तानां सन्निपातस्तया पुनः । संकीर्णाजीर्यविषमविद्याद्यशनादिभिः ॥२०॥ व्यापन्नमद्यपानीयश्चष्कत्रशक्तशक्ताकाममूछकैः । पिर्याकमृत्यवसर्वृतिशुष्ककृषामिषेः ॥२१॥ दोषत्रयक्तरेत्रस्तौरतस्त्रेष्मग्रहैर्जन्मर्व्याङ्गतः । मिथ्यायोगाच विविधात्पापानाञ्च निपेवणात् ॥ स्त्रीणां प्रसववैषम्यात्त्या मिश्रोपचारतः ॥२२॥ स्त्रीणां प्रसववैषम्यात्त्या मिश्रोपचारतः ।।२२॥

प्रतिरोगमिति कुद्धा रोगविध्यनुगामिनः । रस्रायनं प्रपद्माशु दोषा देहे विकुर्वते ॥२४॥ इति श्रीगारुडं महापुराणे सर्वरोगनिदानं नाम षट्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः । १४६॥

## सप्तचत्वारिंशद्धिकशततमोऽष्यायः

#### धन्वन्तरिरुवाच

वक्ष्य ज्वरनिदानं हि सर्वज्वरिवबुद्धये । ज्वरी रोगपितः पाष्मा मृत्युराजोऽशनोऽन्तकः ।। कृद्धदक्षाध्वरध्वंसिरुद्रोध्वनयनोद्भवः ॥१॥

तत्सन्तापो मोहमयः सन्तापात्मापचारजः । विविधैर्नामभिः कूरो नानायोनिषु वर्तते । २ । पाकलो गजेष्वभितापो वाजिष्वलकः कुकुरेषु । इन्द्रमदो जलदेष्वप्सु नीलिका ज्योतिरोषधीषु भूम्यामृषरो नाम ॥ ३ ॥ इक्षासश्छर्दनं कासः स्तम्भः शैत्यं त्वगादिषु । अङ्गेषु च समुद्भूताः पीडकाश्च कफोद्भवे ॥ ४ ॥ काले यथास्तं सर्वेषां प्रवृत्तिवृद्धिरेव वा । निदानोक्तानुपश्यो विपरीतो यथापि वा ॥ ५ ॥

अर्हनिश्चाविपाकश्च स्तम्भमालस्यमेव च । इद्दाहश्च विपाकश्च तन्द्रा चालस्यमेव च ॥ वस्तिविमर्दावनया दोषाणामप्रवर्त्तनम् ॥ ६ ॥

लालाप्रसेको हृह्णासः क्षुत्राशो रसदं मुखम्। स्वन्छमुष्णगुरुत्वञ्च गात्राणां बहुमूत्रता॥ न विजीर्णं न च ग्लानिष्वरस्यामस्य लचणम्॥ ७॥

चुत्वामता लघुत्वञ्च (गात्राणां ज्वरमार्दवम् । दोषप्रवृत्तिरष्टाहान्निरामज्वरलचणम् ॥
यथा स्वलिङ्गं संसर्गे ज्वरसंसर्गजोऽपि वा ॥ ८ ॥
शिरोर्त्तिमूर्च्छाविमिदेहदाहकण्ठास्यशोषाविष पर्वभेदाः ।
उन्निद्रता सम्भ्रमरोमहर्षा जृम्मातिवाक्त्वं पवनात्सिपत्तात् ॥ ६ ॥
तामहान्यविचपर्वशिरोक्षीणश्वासकासविवर्णाः ।
शीतजाङ्यतिमिरभ्रमितन्द्राश्ठेष्मवातजनितज्वरलिङ्गम् ॥१०॥
शीतस्तम्भस्वेददाहाव्यवस्थास्तृष्णा कासः श्रेष्मिपत्तप्रवृत्तिः ।
मोहस्तन्द्रा लिस्निकास्यता च श्रेषं रूपं श्रेष्मिपत्तज्वरस्य ॥११॥

सर्वजो लच्च एैं: सर्वे द्वि दिन च मुहुर्मुहुः। तद्वच्छीतं तिमिरिनद्रा दिवा जागरणं निशि १२॥ सदा वा नैव वा निद्रा महास्वेदो हि नैव वा। गीतन्त्रनहास्यादिः प्रकृतेहाप्रवर्त्तनम् १३॥ साश्रुणी कछ्ये रक्ते भुग्ने छिलतपक्ष्मणी। अच्चिणी पिण्डिकापार्श्वशिरःपर्वास्थिरुग्ध्रमः १४॥ सस्वनौ सर्वजौ कर्णो महाश्रीतो हि नैव वा। परिदग्धा खरा जिह्ना गुरुस्रस्ताङ्गसन्धिता ॥१५॥ श्रीवनं रक्तपित्तस्य लोठनं शिरसोऽतितृष्ट्। कोठानां श्यावरक्तानां मएडलानाञ्च दर्शनम्॥ हृद्यथा मलसंसर्गः प्रवृत्तिर्वाल्पशोऽति वा। क्रिग्धास्यता बलभ्रंशः स्वरसादः प्रलापितः १७॥ दोषपाकश्चिरं तन्द्रा प्रततं कर्ण्यकुजनम्। सिन्धात्मिमिन्यासं तं ब्र्याच हतौजसम्॥१८॥ वायुना कर्ण्यस्वेन पित्तमन्तः मुर्पाडितम्। व्यवायित्वाच्च सोस्यात्च विहर्मार्गं प्रपद्यते॥ तेन हारिद्रनेवत्वं सिन्धातोद्भवे ज्वरे॥ १६॥

दोषे विश्व नेष्टे नेष्टे मर्वसंपूर्णल्वाणः । सिन्नपातज्वरोऽसाध्यः कृच्छ्नसाध्यस्ततोऽन्यथा २०॥ अन्यत्र सिन्नपातोत्थं यत्र पित्तं पृथक् स्थितम् । त्विच कोष्ठे च वा दाहं विद्धाति पुरोऽनु वा॥ तद्वद्वातकफे शीतं दाहादिर्दुस्तरस्तयोः । श्रीतादौ तत्र पित्तेन कफे स्यन्दितशोषिते ॥२२॥ पित्ते शान्तेऽथ वै मूच्छां मदस्तृष्णा च जायते । दाहादौ पुनरन्तेषु तन्द्र।लस्ये विमः क्रमात् ॥ आगन्तुरभिघाताभिषञ्जशापाभिचारतः । चतुर्धा तु कृतः स्वेदो दाहादौरभिघातजः ॥२४॥ अमाच्च तस्मिन्यवनः प्रायो रक्तं प्रदूषयन् । सव्यथाशोकवैवर्यं सद्धं कुदते ज्वरम् ॥२५॥

अहावेशीषिविषकोधभीशोककामजः । अभिषङ्गग्रहोऽप्यस्मिन्नकस्माद्धासरोदने ॥ २६ ॥ **ओषिगन्धजे मूर्च्छा शिरोरुग्वमधुः ज्ञवः ।** विषानमृञ्ज्ञातिसारश्च स्थावता दाहकृद्भमः ॥२७॥ कोधात्कम्पः शिरोरुक् च प्रलापो भयशोक्षजे । कामाद्भमोऽरुचिर्वाहो ह्यानिद्राधीर्धतिक्षयः ॥ गहादौँ सन्निपातस्य रूपादौ महतस्तयोः । कोपात्कोपेऽपि पित्तस्य यौ तु शापाभिचारजौ २६॥ सन्निपातन्वरौ घोरौ तावसहातमौ मतौ। तत्राभिचारिकैर्मन्त्रेर्द्रयमानश्च तप्यते ॥ ३०॥ पूर्वञ्चेतस्ततो देहस्ततो विस्फोटदिग्भ्रमै:। सदाहम्ब्र्ङाग्रस्तस्य प्रत्यहं वर्द्धते ज्वरः ॥३१॥ इति ज्वरोऽष्टथा दृष्टः समासाद्द्विविधस्तु सः। शरीरो मानसः सौम्यस्तीच्णोऽन्तर्बहिराश्रयः ३२॥ प्राकृतो वैकृतः साध्योऽसाध्यः सामो निरामकः । पूर्वं शरीरे शारीरे तापो मनसि मानसे ३३॥ पवनैयोगवाहित्वाच्छीतं श्लेष्मयुतं भवेत् । दाहः वित्तयुते मिश्रं मिश्रेऽन्तःसंश्रये पुनः ॥३४॥ ज्वरेऽधिकं विकाराः स्यरन्तः कोभी मलग्रहः। बहिरेव बहिवेंगे तापोऽपि च स साधितः ॥३५॥ वर्षाश्ररद्वसन्तेषु वाताद्यैः प्राकृतः क्रमात् । वैकृतोऽन्यः स दुःसाध्यः प्रायश्र प्राकृतोऽनिलात् ॥ वर्षासु मास्तो दुष्टः पित्तश्लेष्मान्वितं ज्वरम् । कुर्याच पित्तं शरिद तस्य चानुबलः कफः ३०॥ तत्प्रकृत्या विसर्गाच तत्र नानशनाद्भयम् । कको वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेदनु ॥३८॥ बलवत्स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः । सर्वथा विकृतज्ञाने प्रागसाध्य उदाहृतः ॥३६॥ ज्वरोपद्रवतीच्णत्वमन्दामिर्बहुमूत्रता । न प्रवृत्तिर्न विर्जाणी न त्तुत्सामज्वराकृतिः ॥४०॥ ज्वरवेगोऽधिकरतृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः । मठप्रदृत्तिरुत्क्कोशः पच्यमानस्य लक्षणम् ॥४१॥ जीर्णतामविषय्यांसात्सप्तरात्रञ्च लङ्कनम् । ज्वरः पञ्चविधः प्रोक्तां मलकालबलावलात् ॥४२॥ प्रायशः सन्निपातेन भूयसामुपद्दियते । सन्ततः सत्तोऽन्येयस्तृतीयकचतुर्थकौ ॥४३॥ भातुमूत्रशाक्टबाहिश्रोतसां व्यापिनो मलाः । तापयन्तरतनुं सर्वा तुल्यहष्ट्यादिवर्द्धिताः ॥४४॥ बिलनो गुरवस्तस्याविशेषेण रसाः स्मृताः । सततं निष्प्रतिद्वन्द्वा ज्वरं कुर्य्यः सुदुःसहम् ॥४५॥ मलं ज्वरोष्णधातृन् वा स शीघ्रं चपयेत्ततः । सर्वाकारं रसादीनां शुद्धया शुद्धयापि वा कमात् ॥ सप्तदशद्वादशवासरात्। प्रायोऽनुयाति मर्य्यादां मोक्षाय च वधाय च ॥४७॥ इत्यमिवेशस्य मतं हारीतस्य पुनः स्मृतिः। द्विगुणा सप्तमी या च नव्योकादशी तथा।

एषा त्रिदोषमर्थ्यादा मोद्याय च वधाय च ॥ ४८ ॥

शुद्धश्राद्धश्रा ज्वरः कालं दीर्घमप्यत्र वर्त्तते । क्वशानां व्याधिपुक्तानां मिथ्याहारादिसेविनाम् ॥ अल्पोऽपि दोषोदुष्टश्यांदेर्लेव्धान्यतमतो वलम् । सप्तत्यनीको विषमं यस्माद् वृद्धिच्चयान्वितः ॥५०॥ विषक्षेपो ज्वरं कुर्य्याद्विषमक्षयवृद्धिमाक् । दोषः प्रवर्त्तते तेषां स्वे काले ज्वरयन् वली ॥५१॥

ानवर्त्तते पुनश्चेव प्रत्यनीकवलावलः । क्षीणदोषो ज्वरः स्क्ष्मा रसादिष्वेव लीयते ॥५२॥ कीनत्वात्काश्यवैवययंजाड्यादीनां दधाति सः । आसन्नविकृतास्यत्वाच्छ्रोतसां रसवाहिनाम् ॥ आशु सर्वस्य वपुषो व्याप्तिदोषो न जायते ॥५३॥

सन्ततः सत्तरतेन विपरीतो विपर्ययात् । विषमो विषमारम्भः क्ष्याकालेन सङ्गवान् ॥५४॥ दोषो रक्ताश्रयः प्रायः करोति सन्ततं ज्वरम् । अहोरात्रस्य सन्धौ स्यात् सक्तदन्येद्युराश्रितः ॥ तिस्मिन्मांसवहा नाङ्गी मेदोनाङ्गी तृतीयके । प्राही पित्तानिलानमूर्ध्नित्रकस्य कप्रपित्ततः ॥५६॥ सप्रष्ठस्यानिलकपात्स चैकाहान्तरः स्मृतः । चतुर्थको मलैमेदोमजास्थ्यन्तरे स्थितः ॥५७॥ मजास्थ एव ह्यपरः प्रमावमनुदर्शयेत् । द्विधा कप्रोणिजङ्गाभ्यां सपृवंशिरसानिलात् ॥५८॥ अस्थिमजोहपगते चतुर्थकविपर्ययः । त्रिधा त्रथहं ज्वरयित दिनमेकन्तु मुञ्जति ॥५९॥ बलावलेन दोषाणामभ्यचेष्टादिजन्मनाम् । पकानामविनिर्यासात्तसरात्रञ्च लङ्कयेत् ॥६०॥ ज्वरः स्थान्मनसत्तद्वत्कर्मणश्च तदा तदा । गम्भीरधातुचारित्वात्सित्रपातेन सम्भवात् ॥ तुल्योच्छ्रयाच दोषाणां दुश्चिकित्स्यश्चतुर्थकः ॥६१॥

सूदमात्सूक्ष्मज्वरेष्वेषु दूरादूरतरेषु च। दोषो रक्तादिमार्गेषु शनैरल्पश्चिरेण यत् ॥६२॥ याति देहञ्ज नाशेषं सन्तापादीन्करोत्यतः । क्रमो यत्नेन विच्छिन्नः सतापो लक्ष्यते ज्वरः ॥ विषमो विषमारम्भः क्षपाकालानुसारवान् ॥६३॥

यथोत्तरं मन्दगतिर्मन्दशक्तिर्यथायथम् । कालेनामोति सदृशान्सरसादींस्तथा तथा ॥६४॥ दोषो ज्वरयति कुद्धश्चिराचिरतरेण च । भूमौ स्थितं जलैः सिक्तं कालं नैव प्रतीक्ष्यते ॥ अङ्कराय यथा वीजं दोष वीजं भवेत्तथा ॥६५॥

वेगं कृत्वा विषं यद्वदाशये नीयते बलम् । कुप्यत्यासवलं भूयः कालदोषविषं तथा ॥६६॥ एवं ज्वराः प्रवर्त्तन्ते विषमाः सततादयः । उत्क्लेशो गौरवं दैन्यं भङ्गोऽङ्गानां विजृम्भणम् ॥ अरोचको विमः श्वासः सर्वस्मिन्रसगे ज्वरे ॥६७॥

रक्तनिष्ठीवनं तृष्णा रूक्षोष्णः पिड़कोद्यमः । दाहरागभ्रममदप्रलापो रक्तसंश्रिते ॥६८॥ तृद्खानिस्पृष्टवर्चस्कमन्तर्दाहो भ्रमस्तमः । दौर्गन्ध्यं गात्रविक्षेपो मांसस्थे मेदसि स्थिते ॥

खेदोऽतितृष्णा वमनं दौर्गन्ध्यं वा सिहण्युता ॥६९॥ प्रलापो म्लानिरहचिरस्थिगे त्वस्थिभेदनम् ॥७०॥

बोषप्रवृत्तिरद्वोधः श्वासाङ्गक्षेपकूजनम् । अन्तर्दाहो बहिः शैत्यं श्वासो हिका हि मजगे ॥७१॥ समसो दर्शनं मर्गच्छेदनं स्तन्धमेदता । ग्रुकपवृत्तौ मृत्युस्तु जायते शुक्रसंश्रये ॥७२॥ उत्तरोत्तरदुःसाध्याः पञ्चान्ये तु विपर्व्यये । प्रलिम्पन्निय गात्राणि क्षेष्मणा गौरवेण च ॥ मन्दज्वस्प्रलापस्तु संशीतः स्यात्प्रलेपकः ॥७३॥

नित्यं मन्द्रवरो रूक्षः शीतकृच्छ्रेण गच्छति । स्तव्धाङ्गः श्रेष्मभूिष्ठो भवेदङ्गवलाशकः ॥ हिरिद्राभेदवणाभस्तत्तल्लेपं प्रमेहति । स वै हारिद्रको नाम ज्वरभेदोऽन्तकः स्मृतः ॥७५॥ कफवातौ समी यत्र हानिपत्तस्य देहिनः । तीद्गोऽथवा दिवा मन्दी जायते रात्रिजो ज्वरः ॥ दिवाकरार्पितदले व्यायामाच विशोषिते । शरीरे नियतं वाताज्ज्वरः स्यात्पौर्वरात्रिकः ॥ ७०॥ आमाश्यये यदात्मस्थे श्लेष्मित्ते ह्याधः स्थित । तद्दं शीतलं देहे अर्दं चोष्णं प्रजायते ॥ ७८॥ काये पितः यदा न्यस्त श्लेष्मा चानते व्यवस्थितः । उष्णत्वं तेन देहस्य शीतत्वं करपाद्योः ॥ रसरकाश्रयः साध्यो मासमदोगतश्च यः । अस्थिमजागतः कृच्छुस्तैस्तैः स्वाङ्गहतप्रभः ॥ ८०॥ विसंशो ज्वरवंगात्तः सकोध इव वीक्ष्यते । सदोपमुष्णञ्च सदा शकृन्मञ्चति वेगवत् ॥ ८१॥

देही लघुर्व्यवगतक्कममोहतापः पाको मुखे करणसीष्ठवमन्यथत्वम् । खेदः क्षवः प्रकृतियोगिमनोऽन्नलिप्सा कपडूश्च मृत्रि विगतज्वरलक्षणानि ॥८२॥ इति श्रीगारुडं महापुराणे ज्वरनिदानं नाम सप्तचत्वःरिशद्धिक-

श्वततमोऽध्यायः ॥१४७॥

# श्रष्टचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः

#### धन्बन्तरिक्रवाच

अथातो रक्तिपत्तस्य निदानं प्रयदाम्यहम् । भृशांण्णितिककट्यम्बलवणादिविदाहिभिः ॥ १ ॥ कोद्रवोद्दालकैश्रान्येस्ततुक्तंर्यन्सेवितः । कुषितं पैत्तिकैः पित्तं द्रवं रक्तञ्च मृच्छिति ॥ २ ॥ तैर्मिथस्तुल्यक्पत्वमागम्य व्याप्नुवंस्तनुम् । पित्तरक्तस्य विकृतेः संसर्गाद्द्पणादिष ॥ ३ ॥ गन्धवर्णानुवृत्तेषु रक्तेन व्यपदिश्यते । प्रभवत्यस्तः स्थानात्स्रीहतो यकृतश्च तत् ॥ ४ ॥ शिरोगुक्त्वमक्तिः शीतेच्छा धृमकोऽम्लकः । छर्डित्रछर्दिवैभत्स्यं कासः श्वासो भ्रमः क्लमः ॥ लोहितो न हितो मत्स्यगन्धास्यत्वञ्च विज्वरे । रक्तहारिद्रहरितवर्णता नयनादिषु ॥ ६ ॥ नीललोहितपीतानां वर्णानामविवेचनम् । स्वप्ने उन्मादधर्मित्वं मवत्यस्मिन्भविष्यति ॥ ७ ॥ कर्ष्वं नासाद्विकर्णास्यैर्मेद्रयोनिगुदैरधः । कुपितं रोमकूपैश्च समस्तैस्तत्प्रवर्तते ॥ ८ ॥ कर्ष्वं साध्यं कफाद्यस्मात्तद्विरेचनसाधितम् । बद्यौषधस्य पित्तस्य विरेको हि वरीषधम् ॥ ९ ॥

अनुबन्धी कफो यत्र तत्र तस्यापि शुद्धिकृत् । कषायाः स्वाद्वो यस्य विशुद्धौ श्लेष्मला हिताः ॥ कटुतिक्तकषाया वा ये निसर्गात्कपावहाः । अधो याप्यञ्च नायुष्मास्तत्प्रच्छदंनसाधकम् ॥११॥ अलगौषधञ्च पित्तस्य वमनं नवमौषधम् । अनुबन्धिबलो यस्य शान्तिपत्तनरस्य च ॥१२॥ कषायश्च हितस्तस्य मधुरा एव केवलम् । कफमाध्नसंस्पृष्टमसाध्यमुपनामनम् ॥१३॥ असह्यं प्रतिलोमत्वादसाध्यादौषधस्य च । न हि संशोधनं किञ्चिदस्य च प्रतिलोमिनः ॥१४॥ शोधनं प्रतिलोमञ्च रक्तपित्तेऽभिसर्जितम् । एवमेवापशमनं संशोधनमिहेष्यते ॥१५॥ संसप्टेषु हि दोषेपु सर्वथा छर्दनं हितम् । तत्र दोषोऽत्र गमनं शिवास्त्र इव लद्द्यते ॥ उपद्रवाश्च विकृति फलतस्तेषु साधितम् ॥१६॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे रक्तपित्तनिदानं नाम अष्टचत्वारिंशद-धिकशततमोऽध्यायः ॥१४८॥

### ऊनपश्चाशद्धिकशततमोऽच्यायः

#### धन्वन्तरिरुवाच

आशुकारी यतः कासः स एवातः प्रचच्यते । पश्च कासाः स्मृता वातिपत्तरुष्टेमस्रतन्नयैः ॥१॥ स्वयायोपेक्षिताः सर्वे बिलनश्चोत्तरोत्तरम् । तेषां भविष्यतां रूपं कण्ठे कण्डूररोचकः ॥ २ ॥ शुष्ककणांस्यकण्ठत्वं तत्राधोविहितोऽनिलः । ऊर्ध्वं प्रवृत्तः प्राप्योरस्तिस्मन्कण्ठे च संसुजन् ॥ शिरास्रोतांसि संपूर्य्यं ततोऽङ्गान्युत्क्षपन्ति च । क्षिपन्निवान्तिणी क्षिष्टस्वरः पार्श्वं च पीड्यन् ॥ प्रवर्त्तते स वक्त्रेण भिन्नकांस्योपमध्वनिः । हत्पाश्चांकशिरःश्रूलमोहन्नोभस्वरन्नयान् ॥ ५ ॥ करोति शुष्ककासञ्च महावेगकजास्वनम् । सोऽङ्गहर्षां कणं शुष्कं कृच्छ्यान्युक्त्वाल्पतां व्रजेत् ॥ पित्तात्पीताक्षिकता तिक्तास्यत्वं ज्वरो भ्रमः । पित्तास्यवमनं तृष्णा वैस्वय्यं धूमको मदः ॥७॥ प्रततं कासवेगे च ज्योतिपामिव दर्शनम् । क्षादुरोऽल्परुङ्मूर्प्तं हृदयं स्तिमितं गुक् ॥ ८ ॥ कृष्ठे प्रलेपमदनं पीनसञ्जर्धरोचकाः । रोमहर्षो धनक्षिग्धश्लेष्मणाञ्च प्रवर्त्तनम् ॥ ६ ॥ यद्वाद्यैः साहसैस्तैस्तैः सेवितैरयथावलम् । उरस्यन्तःक्षतो वायुः पित्तेनानुगतो बली ॥१०॥ कृषितः कुक्ते कासं कणं तेन सशोणितम् । पीतं स्थावञ्च शुष्कञ्च प्रयितं कृपितं बहु ॥११॥ द्वावित्तरुक्ते कत्रता विभिन्ननैव चोरसा । सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन श्लिना ॥१२॥ द्वावित्तर्यक्षते सूलेन मेदपीइ। हि तापिना । पर्वमैदज्वरश्वासतृष्णावैस्वर्यक्रम्यवान् ॥१३॥

पारावत इवोत्कृजन्मार्श्वशूली ततोऽस्य च । कफारौर्वमनं पक्तिवलवर्णश्च हीयते ॥१४॥ चीणस्य सासृङ्मूत्रत्वं श्वासपृष्ठकटिग्रहः । वायुप्रधानाः कुपिता धातवो राजयक्ष्मणः ॥१५॥ कुर्वन्ति यक्ष्मायतेने कासं ष्ठीवेत्कफं ततः । पूतिपूर्योपमं पीतं मिश्रं हरितलोहितम् ॥१६॥ सुप्यते तुत्रत इव हृदयं पचतीव च। अकस्मादुष्णशीतेच्छा वहाशित्वं वलक्षयः ॥१७॥ श्रीमद्दर्शननेत्रता । ततोऽस्य क्षयरूगणि सर्वाण्याविर्भवन्ति च ॥१८॥ **क्षि**ग्धप्रसन्नवस्त्रत्वं इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः । याप्यो वा बिलनां तद्वत्वतजोऽपि नवौ तु तौ ॥ सिद्धयेतामपि सामर्थात्साध्यादौ च पृथक्कमः। मिश्रा याष्याश्च ये सर्वे जरसः स्थविरस्य च ॥ कासश्वासञ्जयच्छर्दिस्वरसादादयो गदाः । भवन्त्युपेत्तया यस्मात्तस्मातां त्वरया जयेत् ॥२१॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे कासनिदानं नाम ऊनपञ्चाशद-

धिकशततमोऽध्यायः ॥१४६॥

# पञ्चाशदधिकशततमोऽष्यायः

#### धन्वन्तरिष्ठवाच

अयातः श्वासरोगस्य निदानं प्रवदाम्यहम् । कासहृद्धया भवेत् श्वासः पूर्वेर्वा दोषकोपनैः ॥१॥ आमातिसारवमथ्विवपाण्डुज्वरैरपि । रजीधूमानिलैर्ममेवातादपि हिमाम्बुना ॥ २ ॥ क्षुद्रकस्तमकच्छित्रो महानूःर्वश्च पश्चमः । कफोपरुद्धगमनपवनो विष्वगास्थितः ॥ ३ ॥ प्राणोदकाञ्चवाहीनि दुष्टस्रोतांसि दूपयन्। उरःस्थः कुरुत श्वासमामाशयसमुद्भवम्॥ ४॥ प्राग्रूपं तस्य हुत्यार्श्वयूलं प्राणिवलीमता । आनाहः शङ्कभेदश्च तत्रायासोऽतिभोजनैः ॥ ५ ॥ प्रेरितः प्रेरयन् क्षुद्रं स्वयं स समलं मस्त् । प्रतिलामं शिरा गच्छेदुर्दार्थ्य पवनः कफम् ॥ ६ ॥ परिष्ट्य शिरोशीवमुरःपार्थे च पीड़यन्। कासं बुर्बुरकं मोहरुचिरं पीनसं भुशम्॥ ७॥ करोति तीब्रवेगञ्च श्वासं प्राणोपतापिनम् । प्रताम्येत्तस्य वेगेन ष्ठीवनान्ते क्षणं मुखी ॥ ८ ॥ कुच्छाच्छयानः श्वसिति निषण्णः स्वास्थ्यमईति। उच्छितास्रो ललाटेन स्विदाता भृशमार्त्तमान्॥ विशुष्कास्यो मुहुः श्वासः कांक्षत्युष्णं सर्वेपथुः। मेघाम्बुशीतप्राग्वातैः श्रेष्मलैश्च विवर्द्धते ॥१०॥ स याप्यस्तमकः साध्यो नरस्य बलिनी भवेत्। ज्वरमूच्छीवतः शीतैर्न शाम्येत्प्रथमस्तु सः ॥११॥ कासश्वसितवन्त्रीर्णमर्मन्त्रेदरुजार्दितः । सस्वेदमूर्च्छः सानाहो वस्तिदाहविबोधवान् ॥१२॥ अधोदृष्टिः सुताक्षस्तु स्निह्यद्वक्तैकलोचनः । शुष्कास्यः प्रलपन्दीनो नष्टच्छायो विचेतनः ॥१३॥

महता महता दीनो नादेन श्वसिति कथन् । उद्ध्यमानः संरब्धो मत्तर्षम इवानिश्चम् ॥१४॥ प्रनष्टशानिश्चानो विभ्रान्तनयनाननः । अत्वं समाक्षिपन्यद्वमूत्रवचो विशोर्णवाक् ॥१५॥ ग्रुष्ककण्ठो मुहुश्चेव कर्णशङ्क्षिरिरोऽतिरुक् । यो दीर्घमुच्छ्वसित्यूर्ध्वं न च प्रत्याहरत्यधः ॥१६॥ स्रुष्मावृतमुखश्रोत्रः अद्भग्नधवहार्दितः । ऊर्ध्वदिग्वीक्षते आन्तमक्षिणी परितः क्षिपन् ॥१०॥ मर्ममु छिद्यमानेषु परिदेवी निरुद्धवाक् । एते सिद्धयेयुरव्यक्ता व्यक्ताः प्राणहरा ध्रुवम् ॥१८॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे श्रामनिदानं नाम पञ्चाशदिधकशततमोऽध्यायः ॥१५०॥

### एकपञ्चाशदधिकशततमोऽष्यायः

#### धन्वन्तरिहवाच

हिकारोगनिदानञ्च वक्ष्ये सुश्रुत तच्छुणु । श्वासैकहेतु प्राप्रूपं संख्या प्रकृतिसंश्रया ॥ १ ॥ हिका भक्ष्योद्भवा श्रुद्रा यमला महतीति च । गम्भीरा च मरुत्तत्र त्वरयाऽयुक्तिसेवितैः ॥ २ ॥ स्ञ्जतीक्ष्णखराशान्तैरन्नपानैः प्रपीड़ितः । करोति हिकां मरुतो मन्दशब्दां श्रुषानुगाम् ॥ समं सन्ध्यान्नपानेन या प्रयाति च सान्नजा ॥ ३ ॥

आयासात्पवनः कुद्धः क्षुद्रां हिकां प्रवर्तयेत्। जत्रुमूलात्परिस्ता मन्दवेगवती हि सा॥ ४॥ वृद्धिमायासतो याति भुक्तमात्रे च मार्दवम्। चिरेण यमलैवेंगैर्या हिका संप्रवर्तते॥ ५॥ परिणामा मुखे वृद्धि परिणामे च गच्छिति। कम्पयन्ती शिरो ग्रीवां यमलां तां विनिर्दिशेत्॥ ६॥ प्रलापच्छर्यतीसारनेत्रविष्ठुतज्ञृम्भता । यमला वेगिनी हिका परिणामवती च सा॥ ७॥ ध्वस्तभूशङ्क्षयुग्मस्य श्रुतिविष्ठुतचक्षुषः । स्तम्भयन्ती तनुं वाचं स्मृति संज्ञाञ्च मुञ्जती ॥ ८॥ तुदन्ती मार्गमाणस्य कुर्वनी मर्मघट्टनम्। पृष्ठतो नमनं साऽऽद्यं महाहिका प्रवर्तते॥ ९॥ महाश्रूला महाश्रव्दा महावेगा महावला। पकाशयाच नाभेर्वा पूर्ववत्सा प्रवर्त्तते॥ १०॥ तद्रूपा सा महत्रुत्व्यां ज्ञुम्भणाङ्गप्रसारणम्। गम्भीरेण निदानेन गम्भीरां तु सुसाधयेत्॥ ११॥ आदे दे वर्जयेदन्यं सर्विलङ्गाञ्च वेगिनीम्। सर्वस्य सञ्चितामस्य स्थविरस्य व्यवायिनः॥ १२॥ व्याघिभिः क्षीणदेहस्य भक्तच्छेदकुशस्य च सर्वेऽपि रोगा नाशाय नत्वेवं शीष्रकारिणः॥

हिकाश्वासौ यथा तौ हि +ृ-युकाले कृतालयौ ॥ १३ ॥ इति श्रीगारुंड महापुराणे हिकानिदानं नाम एकपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१५१॥

### श्रीगरुद्गमहापुराणम्। अ०१५२

# द्विपश्चाशद्धिकशतत्र मोऽष्यायः

#### धन्बन्तरिहवाच

अथातो यक्ष्मरोगस्य निदानं प्रवदाम्यहम् । अनेकरोगानुगतो वहुरोगपुरोगमः ॥ १॥ राजयद्मा क्षयः शोषो रोगराडिति कथ्यते । नक्षत्राणां द्विजानाञ्च राज्ञोऽभूद्यद्यं पुरा ॥ यच राजा च यक्ष्मा च राजयद्मा ततो मतः ॥ २॥

देहीषधक्षयकृतेः श्वयान्ते सम्भवेच्च सः। रसादिशोषणाच्छोपो रोगराचिति राजवान् ॥२॥ साहसं वेगसंरोधः शुक्रीजःस्नेहसंच्यः। अन्नगनविधित्यागश्चत्वारस्तरप हेनवः॥ ४॥ तैरुदीणोंऽनिलः पित्तं व्यर्थञ्चोदीर्थ्यं सर्वतः। शरीरसन्धिमाविश्य ताः शिराः प्रतिपीइयन् ॥५॥ सुखानि स्नोतसां रुद्धा तथैवातिविस्तुच्य वा। मध्यम्ध्वमधिस्तर्थंग्व्यथां सञ्जनयेद्धृदः॥ ६॥ स्पं भविष्यतस्तस्य प्रतिश्यायो भृशं ज्वरः। प्रसेको सुखमाधुर्यं मादवं विह्नदेहयोः॥ ७॥ लोल्यमार्गान्नपानादौ शुचावश्चचित्रीक्षणः। मिष्ठकातृणकेशादिपातः प्रायोऽन्नगनयोः॥ ८॥ स्वृत्तास्त्रकृत्विरस्वातेऽपि वल्क्षयः। पार्योरुवचःभार्यकृत्वर्थगारितशुक्कता ॥ ६॥ बाह्योः प्रतोदो जिह्नायाः काये वैभत्स्यदर्शनम्। स्त्रीमयमांसप्रियता पृणिता नृद्रगुण्ठनम्॥१०॥ नस्वकेशास्थिवृद्धिश्च स्वप्ने चाभिभवो भवेत्। पतनं कृत्रलासहिकपिश्वावद्पितिमः ॥११॥ केशास्थितुषमस्मादितरौ समिधरोहणम्। शून्यानां ग्रामदेशानां दर्शनं शुप्पतोऽस्मसः॥

ज्योतिर्दिवि द्वारनीनां ज्वलताञ्च महीरुहाम् ॥ १२ ॥

पीनसश्चासकासक्च स्वरमूर्डक्जोऽरुचिः । कर्य्वनिःश्वाससंशोगावधरुक्षृरिश्च कोष्ठगे ॥१३॥ स्थिते पार्श्वे च रुग्वाचे सन्वर्थे भवति ज्वरः । रूपाएयैकादशैतानि जायन्ते राजयद्मणः १४॥ तेपामुपद्रवान् विद्यात्कण्डव्यंसकरो रुजः । जुम्माङ्गमर्दनिष्ठीवविद्यमान्द्रास्पपृतिता ॥१५॥ तत्र वाताच्छिरःपार्श्वरूञ्च साङ्गमर्दनम् । कण्डरोधः स्वरप्रशेशे पित्तात्पादांसगणिषु ॥१६॥ दाहोऽतिसारोऽस्पक्छिर्द्वमुखगन्धो ज्वरो मदः । कपादरोचकच्छिर्दकासावद्धाङ्गगौरवम् ॥१७॥ प्रसेकः पीनसः श्वासः स्वरभेदोऽस्पविद्या । दोपैर्मन्दानलत्वेन शोथलेपकफोल्यणैः ॥१८॥ स्वतिमुखेषु रुद्धेषु धातुषु स्वल्पकेषु च । विद्याहो मनसः स्थाने भवन्त्यन्ये द्युपद्रवाः ॥१८॥ स्वयते कोष्ठ एवान्नमम्लयुक्तै रसैर्युतम् । प्रायोऽस्य क्षयभागानां नैवान्नं चाङ्गपृष्टये ॥२०॥ रसो ह्यस्य न रक्ताय मांसाय कुरुते तु तत् । उपस्तन्थः समन्ताच केवलं वर्तते क्षयी ॥२१॥ लिङ्गेध्वल्पेष्वतिक्षीणं व्याघी षट्करण्डयम् । वर्जयेतसाधयेदेव सर्वेष्वपि ततोऽन्यया ॥२२॥ दोषेव्यस्तैः समस्तैश्च क्षयासर्वतस्य मेरसाम् । स्वरमेदो मवेतस्य क्षामो रूक्षश्चलः स्वरः ॥२३॥

शूकपर्णाभकण्ठत्वं स्निग्धोष्णोपशमोऽनिलात्। पित्तात्ताङ्गले दाहः शोषो भवति सन्ततम् रु४॥ लिम्पन्निव कपैः कण्ठं मुखं युरघुरायते। स्वयं विरुद्धैः सर्वेस्तु सर्वेलिङ्गैः क्षयो भवेत्॥१५॥ धूमायतीव चात्यर्थमुदेति श्लेष्मलक्षणम्। कृच्छुसाध्याः क्षयाश्चात्र सर्वेर्तस्यञ्च वर्जयेत् २६॥

> इति श्रीगारुड़े महापुराणे यहमनिदानं नाम द्विपञ्चाशदिधकशततमोऽध्यायः ॥१५२॥

### त्रिपश्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः

#### धन्बन्तरि म्बाच

अरोचकनिदानं ते वक्ष्येऽहं मुश्रुताधुना । अरोचका भवेहांपैर्जिह्वाहृदयसंश्रयैः ॥१॥ सिन्निपातेन मनसः सन्तापेन च पञ्चमः । कपायितक्तमधुरं वातादिपु मुखं क्रमात् ॥२॥ सर्वं वीत्ररसं शोकक्रोधादिषु यथा मनः । छुर्दिद्यंपः पृथक् सर्वेदुंष्टैरन्येश्च पञ्चमी ॥३॥ उदानोऽधिकृतान्दोपान्सर्वं सन्ध्यद्वमस्यित । आशुक्लेशांऽस्य छावण्यप्रसेकारुचयोपमाः ॥४॥ नाभिष्रष्ठं रुजत्याशु पार्श्वं चाहारमुत्थिपेत् । ततो विच्छिन्नमल्पाल्पकषायं फेनिलं वमेत् ॥ ५॥ शब्दोद्गारयुतः कृच्छुमनुकृच्छुंण वेगवत् । कासास्यशोषकं वातात्स्वरपीड़ासमन्वितम् ॥६॥ पित्तात्क्षारादकिमं धूम्रं हरितपीतकम् । सास्तगम्लं कटु तिक्तं तृणमूच्छादाहपाकवत् ॥ ७॥ किकात्क्षिण्यं घनं पीतं रुजेमतस्तु समाक्तिकम् । मधुरं छवणं भूरि प्रसक्तं छोमहर्पणम् ॥ ८॥ मुखश्चत्रथमाधुर्य्यतन्त्रीहृङ्खासकासवान् । सर्वेछिङ्कः समापन्नस्याज्यो भवति सर्वथा॥ ६॥ सर्वं वस्य च विद्विष्टं दर्शनश्रवणादिभिः । वातादिनैव संक्रुद्धाः कृमिदुष्टान्नजे गदे ॥

ग्रूलवेपथुहृङ्कासो विशेषात्क्रभिजे भवेत् ॥ १०॥ इति श्रीगारुंड महापुराणे अरोचकनिदानं नाम त्रिपञ्चाशदिषकशततमोऽध्यायः ॥१५३॥

### चतुःपश्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः

#### धन्वन्तरि रुवाच

हृद्रोगादिनिदानं ते वस्येऽहं सुश्रुताधुना । कृमिहृद्रोगलिङ्गेश्च स्मृताः पञ्च तु हृद्गताः ॥१॥ वातेन शस्यतात्यर्थं भुज्यते रोदितीति च । भिद्यते शुप्यते स्तब्धं हृद्यं शून्यता भ्रमः ॥२॥ व्यक्तस्माद्दीनता शोको भयं शब्दैऽसिहिष्णुता । वेपशुर्वेपनान्मोहश्वासरोधोऽल्पनिद्रता ॥३॥ पितातृष्णाश्रमो दाहः स्वेदोऽम्लक्का क्लमः । छुर्दनं ह्यम्लिपत्तस्य धूमकिल्पितको ज्वरः ॥४॥ स्रोष्ट्रस्य स्तब्धमियान्द्यास्यवैकृतम् । कासास्थिसादिनष्ठीविनद्रालस्यादिचज्वराः ॥५॥ हृद्रोगे हि त्रिभिदोषैः कृमिभिः श्यावनेत्रता । तमःप्रवेशो हृक्लासः शोथः कण्डुः कफस्रुतिः ॥ हृद्रयं सततञ्चात्र ककचेनेव दीर्थ्यते । चिकित्सेदामयं घोरं तच्छीष्रं शीष्रमारिणम् ॥७॥ वातात्यित्तात्कपातृष्णा सित्रपाताद्वलक्षयः । षष्ठी स्यादुपसर्गाच वातपित्ते च कारणम् ॥८॥ सर्वेषु तत्प्रकोपो हि सम्यग्धातुप्रशोषणात् । सर्वदेहभ्रमोत्कम्पतापद्वद्दाहमोहकृत् ॥९॥ जिह्नामूलगलक्कोमताञ्जतोयवहाः शिराः । संशोष्य तृष्णा जायन्ते तासां सामान्यलक्षणम् ॥१०॥ मुखशोषो जलातृतिरस्रद्वेषः स्वरक्षयः । कण्ठौष्ठताञ्जकार्कश्याजिह्वानिष्कमणे क्लमः ॥ प्रलाश्चित्तविभंशो ह्युगाराद्यस्तथामयः ॥११॥

मारुतात्क्षामता दैन्यं शङ्कभेदः शिरोभ्रमः । गन्धाज्ञानास्यवैरस्यश्रुतिनिद्रावलक्षयाः ॥१२॥ अम्लाल्पकेन वृद्धिश्च पित्तान्मूच्छ्यस्यितक्तता ॥१३॥

रक्तेक्षणत्वं सततं शोषो दाहोऽतिधूमकः । कफो रुणिद्ध कुपितस्तोयवाहिए मारुतम् ॥१४॥ स्रोतश्च सकपं तेन पङ्कवच्छोष्यते तपः । श्रूकैरिवाचितः कर्राठो निद्रामधुरवक्त्रता ॥१५॥ सर्वदा शिरसो जाङ्यं स्तेमित्यछुर्यरोचकाः । आलस्यमिवपाकश्च यः स स्यात्सर्वेलक्षणः ॥१६॥ आमोद्भवाच रक्तस्य संरोधाद्वातपित्तता । उष्णाकान्तस्य सहसा शीतो भवति दुःसहः ॥१७॥ तृष्णारुद्धो गतः कोष्ठं कुर्य्यातु पित्तजैव सा । या च पानातिपानोत्यास्तीच्णाग्रे स्नेहपाकजा ॥ किम्बकट्वम्ललवणभोजनेन कफोद्भवा । तृष्णारसद्धयोक्तेन लक्षणेन क्षयात्मिका ॥१९॥ शोपमोहज्वराद्यन्यदीर्धरोगीपसर्गतः । या तृष्णा जायते तीव्रा सोपसर्गात्मिका स्मृता ॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे हृद्रोगनिदानं नाम चतुःपञ्चासद्धिकसततमोऽध्यायः ॥१५४॥

### पश्चपश्चाशद्धिकशतत्मोऽष्यायः धन्वन्तरिकवाच

वक्ष्ये मदात्ययादेश्च निदानं मुनिभाषितम् । तीष्णाम्लरुक्षयुद्दमाद्यव्यवायाद्यकरं लघु ॥१॥ विकाशि विषदं मद्ये मेदसोऽस्माद्विपर्य्ययः । तीक्ष्णोदयाश्च दिव्युक्ताश्चित्तोपतापिनो सुणाः॥२॥ जोवितान्ताः प्रजायन्ते विशेषोत्कर्पवर्तिनः । तीक्ष्णादिभिर्गुर्शैर्मद्यान्मान्यदीनौजसो गुणाः ३॥ इन्द्रियाणि च संक्षोभ्य चेतो नयित विकियान् । आये मये द्वितीयेऽपि प्रमदायतने स्थितः ४॥ दुर्विकल्पहतां मृदः सुखिमत्येव मुच्यते । मयपाने मितर्यस्य प्राप्य राजासनं मदैः ॥५॥ निरक्कुश इय व्यालो न किञ्चित्राचरेत्ततः । इयं भूभिरवाच्यानां दौःशीलस्येदमास्पदम् ॥६॥ एकोऽयं बहुमार्गाया दुर्गतेर्दर्शकः परः । निश्चेष्टः सततं वाष्ठ्छेत्तृतीयेऽत्र मदे स्थितः ॥७॥ मरणादिष पापात्मा गतः पापतरां दशाम् । धर्माधर्म मुख्यं दुःखं मानामानं हिताहितम् ॥८॥ न वेद शोकमोहार्त्तः शोपमोहादिसंयुतः । संगोदभ्रममृद्ध्यां सारमारं पतत्यधः ॥ नाति माद्यन्ति विलनः कृताहारा महाशनाः ॥६॥

वातात्वित्तात्कपात्सवैभवेद्रोगो मदात्वयः । सामान्यलक्षणं तेवां प्रमोहो हृदयव्यथा ॥१०॥ विभेदप्रततं तृष्णा सौम्यो ग्लानिज्यरोऽहचिः । पुरोविबन्धस्तिमिरं कासः श्वासः प्रजागरः ॥ स्वेदोऽतिमात्रं विष्टम्भः श्वयञ्जरिचत्तविभ्रमः । स्वप्नेनेवाभिमवति न चोक्तरच स भाषते ॥१२॥ पिताइ।इज्वरस्वेदो मोहो नित्पञ्च हृद्भमः। श्ठेष्मणस्कुर्दिहृह्वासनिद्रा चोदरगौरवम् ॥१३॥ सर्वजे सर्विविद्धारवं ज्ञाल्या मद्यं पिबेत्तु यः। सर्वञ्च रुचिरञ्चास्य मतिध्वंसकविक्रिये ॥१४॥ भवेतां पायिनः काष्ठे द्रव्ये तस्याविशेषतः । मारुताच्छ्लेष्मनिष्ठीवकरठशोपोऽतिनिद्रता॥१५॥ शब्दासहत्वं तचित्तविक्षेगोङ्गे हि वातरुक्। इत्करठरांगः सम्माहः श्वासतृष्णावमिज्वराः ॥१६॥ निवर्त्तेवस्तु मद्येभ्यो जितात्मा बुद्धिपूर्वकृत् । विकारैः क्लिश्यते या तु न स द्यारीरमानसैः ॥ रजामोहहिताहारपरस्य स्युस्त्रयो गदाः । वसासुक्कंदनावाहिस्रोतोराधसमद्भवाः मदम्च्छोंपसंन्यासा यथोत्तरवोद्धवाः । मदोऽत्र दोपैः सर्वेस्तु रक्तमद्यविपैरिष ॥१६॥ रकाल्पत्याद्वताभासश्चलश्छलितचेष्टिः । ६धरपामारुणतनुर्मये वाताद्भवे भवेत् ॥२०॥ पित्तेन कोधनो रक्तपीताभः कलह्भियः । स्वप्नोऽसम्बद्धवाक्यादिः ककाद्ध्यानपरो हि सः 🖟 सर्वात्मा सन्निपातेन रक्तस्तम्भाङ्गदूरणम् । पित्तलिङ्गं तु मद्येन विकृतेहः स्वराज्ञता ॥२२॥ विशेरकम्पातिनिद्रा च सर्वेभ्योऽन्यधिकं श्रमः । लक्ष्येल्लक्षणोरकर्पाद्वातादीन्लक्षणादिषु ॥२३॥ अरुणं नीलकुष्णं वा खमपश्यन्विशेत्तमः। शीघञ्च प्रतिबुध्येत हृत्यीङा वेपशुर्भमः॥२४॥ कासः श्यावारणच्छायामूच्छां च मारुतात्मिका। पित्तेन रक्तं पीतं वा नभः पश्यन्विदोत्तमः॥ विबुध्येत च सस्वेदो दाहट्णोपपीड़ित:। भिन्नवर्त्पातनीलाभो रक्तपित्तारुणेक्षण:॥२६॥ कफं समेघसङ्काशं पश्यत्याकाशमाविशेत्। तमश्चिराच बुध्येत हृह्णासः सुप्रसेकवान् ॥२७॥ गुरुमिः स्तिमितैरङ्गे राजधर्मावबन्धवत् । सर्वाकृतिस्त्रिदोषेश्च अपस्मार इवापरः ॥२८॥

पातयत्याश्च निश्चेष्टं विना बीभत्सचेष्टितैः। दोषेपु मदमूच्छीयां कृतवेगेषु देहिनाम् ॥२६॥ स्वयमेवोपशाम्यन्ति संन्यासेनौषधैर्विना। वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिबलोऽमनाः॥३०॥ ससंन्यासान्निपतिताः प्राणघातेन संश्रयाः। भवन्ति तेन पुरुषाः काष्ठभूता मृतोपमाः ॥३१॥ म्रियेत शीघं शीघं चेच्चिकित्सा न प्रयुज्यते। अगाधे प्राहबहुले सिल्लीघ इवार्णवे॥३२॥ संन्यासे विनिमजन्तं नरमाश्च निवर्त्तयेत्। मदमानो रोपतोषं लभेयुरिति निश्चितम्॥३३॥ युक्तया युक्तं च विमुक्तिहेतवे मद्यमयुक्तं नरकादेः॥

सामध्ये प्रकृतिसहायमथवा वयांसि कुरुते । प्रविविचय तनुं रूपं पिवति ततः पिवत्यमृतम् ३४॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे मदात्ययादिनिदानं नाम पञ्चपञ्चादादिभकशततमोऽध्यायः ॥१५५॥

# षट्पश्चाशदधिकशततमोऽघ्यायः

#### धन्वन्तरिरुवाच

अवार्शमां निदानञ्च व्याख्यास्यामि च सुश्रुत । सर्वदा प्राणिनां मांसे कीलकाः प्रभवन्ति य ॥ अर्शासि तस्मादुच्यन्ते गुदमार्गनिरोधनात् । दोपस्तवङ्मांसमेदांसि सन्दृष्य विविधाकृतीन्।।२॥ मांसाङ्कुरानपानादौ कुर्वन्त्यर्शासि तान् जगुः । सहजन्मान्तरोत्येन भेदो द्वेषा समासतः ॥३॥ शुष्कियावा विभेदाश्च गुदस्थानानुसंश्रयाः । अर्द्वपञ्चाङ्गिलिस्तिस्मिलोऽर्द्धाङ्गिलिस्थिताः ॥४॥ रक्तप्रवाहिणी तासामन्त्रमध्ये विसर्जिनी । बाह्यासंवरणे तस्या गुदादौ बहिरङ्गुले ॥६॥ सार्द्धाङ्गलप्रमाणेन रोमाण्यत्र ततः परम् । तत्र हेतुः सहोत्थानां वाल्ये जीवोपतसता ॥६॥ अर्शसां बीजसृष्टिस्तु मातृषित्रु गचारतः । देवतानां प्रकोपे हि सिन्नपातो हि चान्नतः ॥७॥ अस्तर्भुखानि पाण्डूनि दारुणोपद्रवाणि च ॥=॥

षोढाशांित पृथग्दोपसंसर्गिनश्चयत्वतः । शुम्काणि वातरलेष्माभ्यामाद्रीणि त्वस्य पित्ततः ॥९॥ दोपप्रकोपहेतुस्तु प्रागुक्तमलसादिनि । अग्रो मलेऽतिनिचिते पुनश्चातिव्यवायतः ॥१०॥ पानसंक्षोभिवषमकठिन सुद्रकाशनात् । वस्तिनेत्रगलौष्ठोत्थयलभेदादिघद्दनात् ॥११॥ भृशश्चीताम्बुसंस्पर्शप्रततातिप्रवाहणात् । गतम्त्रशक्कद्वेगधारणात्तदुदीरणात् ॥१२॥ खुगुप्सातीसारमेव ग्रहणी सोऽप्युपद्रवः । कर्षणाद्विषमादेश्च चेष्टाभ्यो योषितां पुनः ॥१३॥ आमगर्भप्रपतनाद्गर्भवृद्धिप्रपीड़नात् । ईदृशैरचापरैर्वायुरपानः कुषितो मले ॥१४॥

पार्वोर्बलीषु संवृत्तिरुद्धासु पर्वमूर्तिषु । जायन्तेऽशीसि तत्पूर्वं लक्षणं विद्वमन्दता ॥१९॥ विष्टमः सास्यिसदनं पिएडकोद्देष्टनो भ्रमः । सन्दाहो नेत्रयोः शोथः शकुद्धेदेण्टय वा ग्रहः ॥ मारुतः पुरतो मूदः प्रायो नाभेरघश्चरन् । सरकः परिव्यक्तश्च कृच्छ्रातिगच्छ्रति श्वसन् ॥१७॥ अंत्रक् जनमाटोपः चारितोद्गारभूरिता । प्रभूतमूत्रमल्पविडश्रद्धाधूम्रकोऽम्रकः ॥ १८ ॥ विरःपृष्ठोरसां ग्र्लमालस्यं भिन्नवर्त्तता । इन्द्रियार्थेषु लौल्यञ्च कोषो दुःखोपचारतः॥ १६ ॥ भागकः ग्रहणीशोषपाण्डुगुल्मोदराणि च । एतान्येव विवर्द्धन्ते जातेष्वहतनामसु ॥ २० ॥ विवर्त्तमानो मानो हि तैरधोमार्गरोघतः । क्षोभयेदनिलानन्यान् सर्वेन्द्रियशरीरगान् ॥ २१ ॥ तया मूत्रशकृत्पित्तकफस्थानानि शोषयन् । ग्रह्बात्यिमं ततः सर्वे भवन्ति प्रायशोऽर्शसः ॥ २२ ॥ कृशो भृशं कृशोत्सहो दीनः क्षामोऽथ निष्प्रमः । असारो विगतच्छ्रायो जन्तुदग्ध इव दुमः ॥२३॥ कृष्ट्येक्पद्रवेर्षस्तो यक्ष्मोक्तर्भर्मपीड़नैः । तथा कासिपपासास्यवेरस्यश्वासपीनसैः ॥ २४ ॥ कृष्ट्येक्पद्रवेर्षस्तो यक्ष्मोक्तर्भर्मपीड़नैः । तथा कासिपपासास्यवेरस्यश्वासपीनसैः ॥ २४ ॥ कृष्यवाधिय्यंस्तैमित्यशर्करापरिपीड़ितः ॥ २५ ॥ कृष्यवाधिय्यंस्तैमित्यशर्करापरिपीड़ितः ॥ २५ ॥ कृष्यवाधिय्यंस्तेमस्य स्वर्कराभिपायुवङ्क्षणग्रलवान् ॥ गुदेन सवता पत्तं पल्लोदक्षित्रभम् ॥ २६ ॥

विशुष्कञ्चव मुक्ताग्रं पक्कमाचान्तवान्तरम् । पित्तात् पीतं हरिद्राक्तं विच्छिन्नञ्चोपदिश्यते ॥२७॥ मुदाङ्करा बहुनिलाः शुष्काश्चिमचिमान्विताः। म्लानाः श्यावारुणाः स्तन्धा विषदाः परुषाः खराः॥ मिथो विसदशा वक्तास्त्रीक्षणा विस्फुटिताननाः। विम्वखर्जुरकर्मन्धुकार्पासफलसिन्नमाः ॥ २६ ॥ केचित्कदम्बपुष्पामाः केचित्सद्धार्थकोपमाः। शिरःपाश्वांसजङ्कोरुवङ्चणाद्यिकव्यथाः ॥ ३१ ॥ स्वय्द्वारिवष्टममद्धद्महारोचकप्रदाः । कासश्वासामिवेषम्यकर्णनादभ्रमावहाः ॥ ३१ ॥ त्रे ।। देश ॥ त्रे ।। त्रे ।। त्रे ।। त्रे ।। त्रे ।। कृष्णत्वङ्नखिण्मूत्रनेत्रवक्तञ्च जायते । गुल्मिन्नीहोदराष्टीलासम्भवस्तत एव च ॥ ३३ ॥ पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्तपीतासितप्रभाः । तन्त्रप्रसाविणो विस्नास्तनवो मृदवः रुथाः ॥३४॥ स्वष्किष्यकृत्विष्टाकृत्वव्यक्तलेष्वाकृत्वविष्टास्त्रविष्टाः ॥ ३५ ॥ स्वष्माणो द्रवनीलोष्णपीतरक्तामवर्चसः । यवमध्या हरित्पीतहारिद्रत्वङ्नखादयः ॥ ३६ ॥ स्रे ।। स्वष्टाम्हल्वणा महामूला वना मन्दद्वः सिताः। उत्सन्नोपचितिक्रथस्तन्धन्त्वापुरुतिस्थराः ॥ ३० ॥

पिच्छिलाः स्तिमिताः श्रष्टणाः कण्ड्वाट्याः स्पर्शनिप्रयाः। करीरपनसास्थ्याभास्तया गोस्तनसन्निभाः ॥३८॥

बङ्खणानाहिनः पायुवस्तिनाभिविकर्षिणः । सश्वासकासद्वल्लासप्रसेकारुचिपीनसाः ॥ ३६ ॥

मेहकुच्छ्रशिरोजाडयशिशिरक्षारकारिणः । क्लेव्याग्निमार्दवच्छर्दिरामप्राविकारदाः ॥ ४० ॥ वसामसकप्रपाज्यपुरीवाः सप्रवाहिकाः । न सवन्ति न मिद्यन्ते पण्डुक्षिग्यत्वगादयः ॥४१॥ संसुष्टिल्क्कात्संसर्गनिचयात्सर्वलक्षणाः । रक्तोल्वणा गुदे कीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः ॥४२॥ वटप्ररोहसहशाः गुञ्जाविद्रुमसन्निमाः । तेऽत्यर्थं दुष्टमुष्णञ्च गाद्विट्कप्रपीकिताः ॥ ४३ ॥ सवन्ति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रवृत्तितः । मेकामः पीडयते दुःखेः शोणितक्षयसम्भवैः ॥४४॥ सवन्ति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रवृत्तितः । मेकामः पीडयते दुःखेः शोणितक्षयसम्भवैः ॥४५॥ स्वः संग्राहिभिर्वायुर्विट्स्थाने कुपितो वली । अभोवहानि स्रोतांसि संस्थापः प्रशोषयन् ॥४६॥ पुरोषं वातिवरमूत्रसङ्गं कुर्वति दारुणम् । तेन तीवा रूजा कोष्ठपृष्ठहृत्यार्वगा मवेत् ॥४०॥ आध्मानमुदरे विष्ठा हृल्लासपरिवर्त्तनम् । बस्तौ च सुतरां श्रूलो मस्वस्वययुसम्भवः ॥४०॥ अवनस्योध्वर्गामित्वात् ततरकुर्यस्विज्वराः । हृद्रोगप्रहृणीदोषमूत्रसङ्गप्रवाहिकाः ॥ ५९ ॥ पते च वातजा रोगा जायन्ते दारुणाः स्मृताः । दुर्नामामृत्यूदावर्त्तपरमोऽयमुपद्रवः ॥ ५० ॥ एते च वातजा रोगा जायन्ते दारुणाः स्मृताः । दुर्नामामृत्यूदावर्त्तपरमोऽयमुपद्रवः ॥ ५० ॥ स्ते च वातजा रोगा जायन्ते दारुणाः स्मृताः । दुर्नामामृत्यूदावर्त्तपरमोऽयमुपद्रवः ॥ ५० ॥ स्ते च वातजा रोगा जायन्ते दारुणाः स्मृताः । दुर्नामामृत्यूदावर्त्तपरमोऽयमुपद्रवः ॥ ५० ॥ स्ते च वातजा रोगा जायन्ते दारुणाः स्मृताः । दुर्नामामृत्यूदावर्त्तपरमोऽयमुपद्रवः ॥ ५० ॥ स्ते वाताभिभूतकोष्ठानां तैर्विनापि प्रजायते । सहजानि तु दोषाणि यानि चाम्यन्तरे बलौ ॥ स्वतानि तान्यसाध्यानि याप्यन्तेऽग्निवलादिभिः ॥ ५२ ॥

द्वन्द्वजानि द्वितीयायां बढ़ी यान्याश्रितानि च । कृच्छुसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥ बाह्यायां तु बढ़ी जातान्येकदोषोल्यणानि च । अशांसि सुखसाध्यानि न चिरोत्पत्तिकानि च ॥ मेट्रादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्वं नाभिजानि तु । गण्डूपदस्य रूपाणि पिच्छिलानि मृदूनि च॥५५॥ व्यानो गृहीत्वा क्षेष्माणं करोत्यर्शस्त्वचो वहिः । कीलोपमं स्थिरखरं चर्मकील्झ तं विदुः॥५६॥ वातेन तोदपारुष्यं पित्तादसित्वक्त्रता । श्लेष्मणा स्विष्यता तस्य प्रथितत्वं सवर्णता ॥५०॥ अर्शसां प्रशमे यत्नमाशु कुर्वीत बुद्धिमान् । तान्याशु हि गदं कार्यं कुर्युरूर्ष्वंगुदोदरम् ॥५८॥

इति गारुड़े महापुराणे अशोनिदानं नाम षट्पञ्चाशदिषकशततमोऽध्यायः ॥१५६॥

# सप्तपश्चाशद्धिकशततमोऽच्यायः ।

#### धन्वन्तरिख्वाच

अतीसारप्रहण्योश्च निदानं विन्म सुश्रुत । दौषैर्व्यस्तैः समस्तैश्च भयाच्छोकाच षड्विषः ॥ १ ॥ अतीसारः स सुतरां जायतेऽत्यम्बुपानतः । विशुष्कानवसास्नेहतिलपिष्टविरूद्धकैः ॥ २ ॥ मद्यवद्यातिमात्रादिदिवसादिपरिभ्रमात् । कृमिभ्यो वेगरोधाच तद्विधैः कुपितानिलः ॥ ३ ॥ विभ्रंसयत्यधो रक्तं इत्वा तेनैव चानलम् । व्यापर्यात्रशक्तरकोष्ठपुरीषद्रवतादयः ॥ ४ ॥ प्रकल्पतेऽतीसारस्य लक्षणं तस्य भाविनः । भेदो हृद्गुदकोष्ठेषु, गात्रस्वेदो मलप्रहः ॥ ५ ॥ आध्मानमविपाकश्च तत्र वोतेन विज्वरम् । स्वल्पाल्पं शब्दशून्यादयं विरुद्धमुपवेश्यते ॥ ६ ॥ स्वः मफेनमस्वच्छं प्रथितं वा मुहुर्मुहुः । तथा दग्ध्वा गुदामांसं पिच्छिलं परिकर्त्तयन् । स्रुष्कभ्रष्टपायुश्च हृष्टरोमा विनिःश्वसन् ॥ ७ ॥

पित्तेन पीतमिसतं हारिद्रं शाद्वलप्रमम्। सरक्तमितदुर्गन्धं नृषम्च्छ्रांस्वेददाहवान्॥ ८॥ सश्क्षलपायुसन्तापपाकवान्स्रोहमणा घनम्। पिन्छिलं तत्रानुसारमल्पाल्पं सप्रवाहिकम्॥ ६॥ सरोमहर्षः सोत्क्लेशो गुरुर्वस्तिगुदोदरः। कृतेऽप्यकृतसङ्गश्च सर्वात्मा सर्वलक्षणः॥१०॥ भयेन श्चिमते चित्ते शियतो द्रावयेच्छकृत्। वायुस्ततो निवार्येत क्षिप्रमुष्णं प्रविक्षवम्॥११॥ वातिपत्ते समं लिङ्गमभूतद्वच शोकतः। अतीसारः समासेन द्वेषा सामो निरामकः ॥१२॥ शक्तदुर्गन्थमाटोपविष्टम्भार्त्तप्रसेकिनः । विपरीतो निरामस्तु कफात्कोऽपि न मज्जति १३॥ अतीसारेषु यो नातियज्ञवान्प्रहणीगदः। तस्य स्यादिप्तिन्वर्णकरैरित्यनुसेवितैः ॥१४॥ सामं शक्तिरामं वा जीर्गं येनातिसार्य्यते। सोऽतिसारोऽतिसरणादाशुकारी स्वभावतः॥

सामशीर्णमजीर्णेन जीर्से पकंतु नैव च ॥१५॥

चिरकृद्ग्रहणीदोषः सञ्चगञ्चोपवेशयेत् । स चतुर्द्धा पृथग्दोषैः सन्निपाताच जायते ॥१६॥ प्राग्नपाङ्गस्य सदनं चिरात्यवनमल्पकः । प्रसेको वक्त्रवैरस्यमक्चिस्तृट्समो भ्रमः ॥१७॥ आबद्धोदरता छर्दिः कर्णकेऽप्यनुकृजनम् । सामान्यलक्षण काश्यं भूमकस्तमको ज्वरः ॥१८॥ भू-र्छा शिरोक्विष्टम्भः श्वयथुः करपादयोः । तन्द्रानिलात्तालुक्कोपस्तिमिरं कर्णयोः स्वनः ॥ पाश्योक्विङ्क्षणग्रीवाक्जा तीक्ष्णविम् चिका ॥१६॥

रग्णेषु वृद्धिः सर्वेषु चुनूष्णापरिकर्त्तिकाः । जीर्णे जीर्यिति चाध्मानं मुक्ते स्वास्थ्यं समश्चते ॥ वाताद्भृद्रोगगुल्मार्शःभ्लोइपाण्डुस्त्वसंज्ञिता । चिराद्दुःखं द्रवं शुष्कं तुन्दारं शन्दफेनवत् ॥ पुनः पुनः सुजेद्धर्षः पायुरुच्छ्वासकासवान् ॥२१॥

पीतेन पीतनीलाभं पीताभं सजित द्रवम् । अत्यम्लोद्गारहृत्कर्ण्यदाहाकचितृडर्दितः ॥२२॥
श्लेष्मणा पच्यते दुःखे मलश्लुर्दिररोचकाः । आस्योपदाहनिष्ठीवकासदृल्लासगीनसाः ॥२३॥
इदयं मन्यते स्यानमुदरं स्तिमितं गुरुम् । उद्गारो दुष्टमधुरः सद्नं संप्रहर्पणम् ॥२४॥
सम्मिन्नश्लेष्मसंश्लिष्टगुरुवर्चः प्रवर्तनम् । अक्रुशस्यापि दौर्यल्यं सर्वजे सवदर्शनम् ॥२५॥

विभागेऽङ्गस्य ये चोक्ता विषमाद्यास्त्रयो मताः । तेऽप्यस्य ग्रह्णीदोषाः समस्तेष्वस्ति कारणम् ॥ वातन्याध्यश्मरीकुष्ठमोहोदरभगन्दरम् । अर्शासि ग्रहणीत्यष्टौ महारोगाः सुदुस्तराः ॥२७।

इति श्रीगारुड़े महापुराणे अतिसारनिदानं नाम सप्तपञ्चारादधिकशततसोऽध्यायः ॥१५७॥

### **भ**ष्ट पश्चाशदिषकशततमोऽष्यायः

#### धन्वन्तरिरुवाच

अथातो मृत्रघातस्य निदानं शृशु सुश्रुत । बस्तिबस्तिशिरामेदृकटीवृषणपायु एकसंवरणाः प्रोक्ता गुदास्थिविवराश्रयाः । अधोमुखोऽपि वस्तिर्हि मूत्रवाहिशिरामुखैः ॥ २ ॥ पार्केम्यः पूर्यते सूक्ष्मैः स्यन्दमानैरनारतम् । तैस्तैरेव प्रविदयैवं दोषाः कुर्वन्ति विश्वतिम् ३ ॥ मूत्राघातः प्रमेहश्च कुच्छान्मर्म समाश्रयेत् । बस्तिवङ्चणमेट्रास्थियुक्तमल्पं मुहुर्मुहुः ॥ ४ ॥ मूत्राणि वाते कृष्छ्राय पित्ते पीतं सदाहरुक्। रक्तं वा कफजे बस्तिमेट्गौरवशोयवान् ॥ ५ ॥ सपिच्छिलं पिङ्गलञ्च सर्वैः सर्वात्मकं मलैः। यदा वायुर्मुखं बस्तेर्व्यावन्त्रं परिशोपयन् ॥ ६ ॥ मूत्रं सिपत्तं सकफं सशुक्रं वा तदा क्रमात् । संजायतेऽश्मरी घोरा पित्ताङ्गमिय रोचता ॥ ७ ॥ क्रेब्माश्रया च सर्वा स्यादथास्याः पूर्वलच्चणम् । बस्त्याध्मानं तदासन्नदेशे हि परितोऽतिस्क् ॥ बस्तौ च मूर्त्रसङ्गित्वं मूत्रकृच्छं ज्वरोऽहचिः । सामान्यलिङ्गं हंग्णाभिसीवनीबस्तिमूर्द्धसु ॥६॥ विस्तीर्णायासमूत्रं स्यात्तया मार्गनिरोधने । बध्यं बाधामुखं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम् ॥१०॥ तत्संचोभाद्भवेत्सासङ्मांसमध्विन रूग्भवेत् । तत्र वाताभिमूत्रात्तों दन्तान्खादति वेपते ॥११॥ यहाति मेहनं नामि पीड़यत्यतिलक्षणम् । सानिलं मुञ्जति शक्तनमुहुर्मेहति बिन्दुशः ॥१२॥ श्यामरुचाश्मरी चास्य स्याचिता कण्टकैरिव । पित्तेन दह्यते वस्तिः पच्यमान इवोष्णवान् ॥ भल्लातकास्थिसंस्थाना रक्ता पीता सिताश्मरी । बस्तिर्निस्तुद्यत इव श्लेष्मणा शीतला गुरुः ॥ अश्मरी महती शुक्णा मधुवर्णायवा सिता । एता भवन्ति बालानां तेषामेव च भूयसाम् १५॥ आशयोपचयाल्पत्वाद्ग्रहणाहरणे सुखी । शुकाश्मरी तु महती जायते शुक्रधारणात् ॥१६॥ स्थानच्युतममुक्तं वा अण्डयोरन्तरेऽनिलः । शोषयत्युपसंग्रहा ग्रुकं तच्छुकमश्मरी ॥१०॥ बस्तिस्क् कुच्छुमूत्रत्वं शुक्रा स्वयथुकारिणी । तस्यामुत्पन्नमात्रायां शुष्कमेत्य विलीयते ॥१८॥

पीड़िते न्वरकासेऽस्मिन्नश्मर्योव च शर्करा। असौ वा वायुना भिन्ना सा त्वस्मिन्ननुलोमगे॥ निरेति सह सुत्रेण प्रतिलोमे विपच्यते॥१६॥

मूत्रसंस्राविणं कुर्यात्कृद्धो बस्तेर्मुखं महत् । मूत्रसङ्गं हजं कुर्यात्कदाचिच स्वधामतः ॥२०॥ प्रच्छाद्य वस्तिमुद्धृत्य गर्मान्तं स्थूलविश्वताम् । करोति तत्र रुग्दाहं स्पन्दनोद्देष्टनानि च ॥२१॥ बिन्दुशश्च प्रवर्तेतं मूत्रं बस्तौ तु पीड़िते । धारावरोधश्चाप्येष वातवस्तिरिति स्मृतः ॥२२॥ दुस्तरो दुस्तरतरो द्वितीयः प्रबलोऽनिलः। शकुन्मार्गस्य वस्तेश्च वायुश्चान्तरमाश्रितः॥२३॥ अष्ठीलामं घनं प्रन्यि करोत्यचलमुन्नतम् । वाताष्ठीलेति सात्मानं विण्मूत्राणि च सर्गकृत् ॥ विगुणः कुण्डलीमृतो बस्तौ तीव्रव्यथानिलः । अवध्यमूत्रं भ्रमति संस्तम्भोद्देष्टगौरवम् ॥२५॥ मुत्रमल्याल्यमथवा विमुञ्चित सकृत् सकृत् । वातकुगडलिकेत्येव शुक्रे तु विधृतेऽचिरे ॥२६॥ न निरेति निरुद्धं वा मूत्रातीतं तदस्परक् । विधारणात् प्रतिहते वातादावर्त्तितं यदा ॥२७॥ मूत्रमापूरयेत्तदा । कुर्यादि रगनाध्मानमशक्तिमलसंग्रहम् ॥२८॥ नामेरपस्तादुद्रं तन्मूत्रं जाठरं ख्रिद्रं वैगुण्येनानिलेन वा । आधिप्तमल्यमूत्रस्य बस्तौ नाभौ च वा मले ॥ स्थित्वा स्रवेच्छनैः पश्चात्सरजं वायवाऽरुजम् । मूत्रोत्सर्गमविच्छन्नं तच्छेषं गुरुशोषवत् ॥३०॥ अन्तर्बितिमुखे वृत्तः स्थिरोऽल्पः सहसा भवेत् । अश्मरीतुल्यक्ग्य्रन्थिमूत्र्य्यन्थः स उच्यते ॥ मूत्रितस्य स्त्रियं यातो वायुना शुक्रमुद्भृतम् । स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक् पश्चाद् वा प्रवक्तते ॥ भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रधकं तदुच्यते । रुक्षदुर्बलयोर्वातेनोदावर्तं शकुद् यदा ॥३३॥ मुत्रस्रोतोऽनुपन्नेत संसृष्टं शकृता तदा । मूत्रविन्दुस्तुल्यगन्धी स्यादिवातं तदादिशेत् ३४॥ पित्तव्यायामतीक्ष्णाम्छमोजनाध्मानकादिभिः । प्रवृद्धवायुना मूत्रे वस्तिस्थे चैव दाहकृत् ३५॥ मत्रं वर्त्तयते पूर्वे सरक्तं रक्तमेव वा । उष्णं पुनः पुनः कृच्छादुष्णवातं वदन्ति तम् ॥ क्वस्य क्वान्तदेहस्य बस्तिस्यो पित्तमारुतौ । मूत्रक्षयं सरुग्दाइं जनयेतां तदाइयम् ॥३७॥ पित्तं कफो द्वाविप वा इन्येते चानिलेन चेत् । कृच्छ्वान्म्त्रं तदा पीतं रक्तं श्वेतं धनं स्वेत् ॥ **पदाहं रोचनाशङ्ख चूर्णवर्णं** भवेच तत्। शुष्कं समस्तवर्णं वा मूत्रसादं वदन्ति तम्।।

इति विस्तारतः प्रोक्ता रोगा मूत्रप्रवृत्तिजाः ॥३९॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे मूत्राघातमूत्रकृच्छ्रनिदानं नाम अष्टपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१५८॥

# ऊनषष्टचिकशततमोऽष्यायः

#### धन्वन्तरिष्ठवाच

प्रमेहाणां निदानं ते वक्ष्येऽहं शृणु सुश्रुत । प्रमेहो विंशतिस्तत्र श्लेष्मणो दश पिचतः ॥ षट्चत्वारोऽनिलात्तेषां मेदोमूत्रकफावद्दाः ॥ १ ॥

इार्फ्रिमेही कटुकं हरिद्रासन्निमं शकृत्। विस्नं माञ्जिष्ठमेहेन मञ्जिष्ठासलिलोपमम्।। २॥ विसमुष्णं सलवणं रक्तामं रक्तमेहतः। वसानेही वसामिश्रं वसामं मूत्रयेन्मुहः॥ ३॥ मजाभं मजिमिश्रं वा मजमेही मुहुर्मुहुः । हस्ती मत्त इवाजस्रं मूत्रं वेगविवर्जितम् ॥ ४ ॥ सलसीकं विबद्ध इस्तिमेही प्रमेहति। मधुमेही मधुसमं जायते स किल द्विषा।। ५ ॥ कुद्धे धातुक्षयाद्वायौ दोषावृतपये यदा । आवृतो दोषलिङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदर्शयेत् ६ ॥ श्वणात्र्श्वीणः क्षणात्पूर्णो भजते कुच्छुसाध्यताम् । जालेनीपेश्वितः सर्वो ह्यायाति मधुमेहताम् ७ ॥ मधुरं यच मेहेलु प्रायो मध्विव मेहित । सर्वे ते मधुमेहास्या माधुर्याच तनोर्यतः ॥ ८ ॥ आविपाकोऽहाचिश्छादिनिद्रा कासः सपीनसः । उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम् ॥ ९ ॥ वस्तिमेहनयोस्तोदो मुष्कावदरणं ज्वरः । दाहस्तृष्णाम्छिका मूर्च्छा विड्मेदः पित्तजनमनाम् वातजानामुदावर्तः कम्पद्धद्यहलोलताः । शूलमुन्निद्रता शोषः स्वासः कासश्च जायते ॥११॥ श्चराविका कच्छिपिका ज्वालिनी विनतालजी। मसूरिका सर्पपिका पुत्रिणी सविदारिका॥

विद्रिधिश्चेति पिडकाः प्रमेहोपेक्षया दश ॥१२॥

अन्नञ्ज कफसंस्ठेषात्प्रायस्तत्र प्रवर्त्तनम् । स्वाद्वम्ललवणस्निग्धगुरुपिच्छिलशीतलम् ॥१३॥ सुरासूपमांसेक्षुगुड़गोरसम् । एकस्थानासनवति शयनं विनिवर्त्तनम् ॥१४॥ वस्तिमाश्रित्य कुरुते प्रमेहान्दूषितः कफः । दूषियत्वा वपुः क्लोदं स्वेदमेदोवसामिषम् ॥१५॥ पित्तं रक्तमतिक्षीणे कफादौ मूत्रसंश्रयम् । धातुं वस्तिमुपानीय तत्त्व्ये चैव मास्तः ॥१६॥ साध्यासाध्यप्रतीक्ष्याद्या मेहास्तेनैव तद्भवाः । सने समकृता दोषे परमत्वान्मतापि च ॥१७॥ सामान्यलक्षणं तेषां प्रभूताविलमूत्रता। दोषदूष्या विशेषेऽपि तत्संयोगविशेषतः ॥ मूत्रवर्णादिभेदेन भेदो मेहेषु कल्प्यते ॥१८॥

अच्छं बहुसितं शीतं निर्गन्धमुदकोपमम् । मे**इत्युदकमेहेन** किञ्चिदाविरूपिच्छिरुम् ॥१९॥ इक्षोररमिवात्यर्थं मधुरं चेक्षुमेहतः। सान्द्रीभवेत् पर्य्युषितं सान्द्रमेहेन मेहति ॥२०॥ सुरामेही सुरातुल्यमुपर्य्यच्छमधो धनम्। संदृष्टरोमा पिष्टेन पिष्टवद्वहुलं सितम् ॥२१॥ शुकामं गुक्रमिश्रं वा गुक्रमेही प्रमेहति। मूर्त्ताणून् सिकतामेही सिकतारूपिणो मलान् ॥२२॥ श्रीतमेही सुबहुशो मधुरं भृशशीतलम् । शनैः शनैः शनैमेही मन्दं मन्दं प्रमेहित ॥ लालातन्तुयुतं मूत्रं लालामेहेन पिन्छिलम् ॥२३॥

गन्धवर्णारसस्पर्शैः क्षारेण क्षारतोयवत्। नीलमेहेन नीलामं कालमेही मसीनिभम् ॥२४॥ सन्धिममेसु जायन्ते मांसलेषु च धामसु। अन्तोन्नता मध्यनिम्ना अक्नेदमरुजान्विता॥ श्रावमानसंस्थाना पिङ्का स्यात् शराविका॥२५॥

सदाहा कूर्मसंस्थानां ज्ञेया कच्छिपिका बुधैः । महती पिड़का नीला विनता नाम सा स्मृतारदाः दहित त्वचमुत्थाने ज्वालिनी कष्टदायिनी । रक्ता सिता स्फोटचिता दारुणा त्वलजी मवेत् ॥ मस्राकृतिसंस्थाना विज्ञेया तु मस्रिका । सर्पपामानसंस्थाना जिह्वापाकमहारुजा ॥२८॥ पुत्रिणी महती चाल्पा सुस्द्मा पिड़का स्मृता । विदार्शकन्दवद्वता कठिना च विदारिका ॥ विद्वर्षलेच्चणैर्युक्ता ज्ञेया विद्विषका तु सा । पुत्रिणी च विदारी च दुःसहा बहुमेदसः ॥३०॥ सदः पित्तोल्यणास्त्वन्याः सम्भवन्त्यल्पमेदसः । तास्ताश्चापि पिड़काः स्यादोषोद्रेको यथायथम् ॥ प्रमेदेण विनाप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः । तावच नोपलक्ष्यन्ते यावद्वर्णञ्च वर्जितम् ॥३२॥ हारिद्वयरक्तवर्णं वा मेहपाग्रूपवर्जितम् । यो मूत्रयेत तन्मेहं रक्तपित्तन्तु तिहृदुः ॥३२॥ हारिद्वयरक्तवर्णं वा मेहपाग्रूपवर्जितम् । यो मूत्रयेत तन्मेहं रक्तपित्तन्तु तिहृदुः ॥३२॥

स्वेदोऽङ्गगन्धः शिथिलत्वमङ्गे शय्याश्चनस्वप्रसुखाभिपङ्गः ।
हृन्नेत्रजिह्वाश्रवणोपदाहा घनाग्रता केशनखाभिवृद्धिः ॥३४॥
श्वीतिप्रियत्वं गलतालुशोपो माधुर्य्यमास्ये करपाददाहः ।
भविष्यतो मेहगणस्य रूपं मूत्रेऽि धावन्ति पिपीलिकाश्च ॥३५॥
तृष्णा प्रमेहे मधुरं प्रिपच्छन् मध्वामये स्याद् विविधो विकारः ।
सम्पूरणाह्वा कफसम्भवः स्यात्व्वीगोषु दोपेष्वनिलात्मको वा ॥३६॥
सम्पूर्णरूपाः कफपित्तमेहाः क्रमेण ये वै रतिसम्भवाश्च ।
संक्रामते पित्तकृतास्तु याप्याः साध्योऽस्ति मेहो यदि नास्ति विष्टम् ॥३०॥
इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रमेहनिदानं नाम ऊनषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१५९॥

# **ष**ष्टचिष**कशततमो**ऽष्यायः

#### धन्वन्तरिख्वाच

निदानं विद्रधेर्वक्ष्ये गुल्मस्य शृणु सुश्रुत । भक्तैः पर्य्युषितात्युष्णशुष्करक्षविदाहिभिः ॥ १ ॥ विद्यवाय्याविचेष्टाभिस्तैरतैश्चासुक्प्रदूषणैः । दुष्टस्त्वङ्मांसमेदोऽस्थिमदामृष्टोदराश्रयः ॥ २ ॥ यः शोथो बहिरन्तश्च महाशुलो महारुजः । वृत्तः स्यादायतो वा स्मृतो रोगः स विद्रधिः ॥ ३॥ दोषैः पृथक् समुदितैः शोणितेन सुतेन च । बाह्ये ते तत्र तत्राङ्के दारुणे प्रथितः सुतः ॥ ४ ॥ अन्तरो दारुणश्चेव गम्भीरो गुल्मवर्द्धनः । वल्मीकवत्समुत्स्रावी अग्निमान्यञ्च जायते ॥ ५ ॥ नाभिवस्तियकृत्स्रीहक्कोमद्दत्कुक्षिवङ्क्षणि । दृदये वेपमाने तु तत्र तत्रातितीव्रहक् ॥ ६ ॥ श्यामारुणशिरोत्थानपाको विषमसंस्थितिः । संज्ञान्छेदभ्रमानाहस्यन्दसर्पणशन्दवान् ।। ७ ॥ रक्तताम्रासितः पित्तात्तृषमोहज्वरदाहवान् । क्षिप्तोत्थानप्रपाकश्च पाण्डुः कण्डूयुतः कफात् ८।। संक्लेशशीतकस्तम्भज्म्मारोचकगौरवाः । चिरोत्थानोऽविपाकश्च सङ्कीर्णः सन्निपातजः ॥ ६ ॥ सामर्थ्याचात्र विड्मेदो वाह्याभ्यन्तरलक्षणम् । कृष्णः स्फोटावृतः श्यामस्तीव्रदाहरुजाज्वरः ॥ पित्तलिङ्गोऽसुजा बाह्यं स्त्रीणामेव तथान्तरम् । शस्त्राद्यैरभिघातोत्थरक्तेश्च रोगकारणम् ॥११॥ क्षतोत्थो वायुना च्चिप्तः स रक्तः पित्तमीरयन् । पित्तासुरूक्षणां कुर्याद्विद्रधिं भूर्य्युपद्रवम् ॥१२॥ तेनोगद्रवभेदश्चं स्मृतोऽधिष्ठानभेदतः । नाभौ हि ध्मातं चेद्रस्तौ मूत्रकृच्छुञ्च जायते ॥१३॥ रवासप्रश्वासरींघश्च सीहायामतितृट् परम् । गलरोधश्च क्लोम्नि स्यात्सर्वोक्नप्रक्जो हृदि ॥१४॥ प्रमोहस्तमकः कासो हृक्यौद्धृष्टनं तथा। कुक्षिपार्श्वान्तरे चैव कुक्षौ दोपोपजन्म च ॥१५॥ तथा चेदूरसन्धी च वङ्क्णे कटिपृष्ठयोः । पार्श्वयोश्च व्यथा पायौ पवनस्य निरोधनम् ॥१६॥ आमपक्कविदग्धत्वं तेषां शोथवदादिशेत्। नामेकध्वंमुखात्यकात्प्रद्रवन्त्यपरे गुदात् ॥१७॥ गुदास्यनाभिजे विद्याद्दोषं क्लोदाञ्च विद्रधौ । कुरुते स्वाधिष्ठानस्य विवर्तं सन्निपातजः ॥१८॥ पको हि नाभिवस्तिस्थो भिन्नोऽन्तर्वहिरेव च। पाकश्चान्तःप्रवृद्धस्य चीणस्योपद्रवार्दिताः १९॥ विद्रधिश्च भवेत्तत्र पापानां पापयोषिताम् । मृते तु गर्भगे चैव सम्भवेत् श्वयथुर्घनः ॥२०॥ स्तने समुत्थे दुःखं वा बाह्यविद्रधिलक्षणम् । नारीणां स्च्मरक्तत्वात्कन्यायां तु न जायते ॥२१॥ कुद्धो रुद्धगितवायुः रोफमूलकरो हि सः । मुष्कवङ्चणतः प्राप्य फलकोषातिवाहिनीम् ॥२२॥ आपीड्य धमनीवृद्धि करोति फलकोषयोः । दोषो मेदेषु तदाऽऽस्ते सवृद्धिः सप्तधा गदः ॥२३॥ मूत्रं तयोरप्यमिलाद्वाह्मे वाभ्यन्तरे तथा। वातपूर्णः खरस्पशों रुद्धो वाताच्च दाहकृत्॥ पक्कोदुम्बरसङ्काशः पित्तादाहोष्मपाकवान् । कफात्तीब्रो गुरुः स्निग्धः कगडूमान्कठिनाल्यस्क् ॥ कृष्णः स्फोटावृतः पिएडो वृद्धिल्ज्ञश्च रक्ततः । कफवन्मेदसां वृद्धिर्मृदुतालफलोपमः ॥२६॥ <del>मू</del>त्रधारणशीलस्य मूत्रजस्तत्र गच्छतः। अलोमः पूर्णंधृतिमान्द्योमं याति सरन्मृदु ॥२७॥ मूत्रकृच्छुमधस्ताच्च बलयः फलकोषयोः । वातकोपिमिराहारैः शीततोयावगाहनैः ॥२⊏॥ विरम्त्रधारणाञ्चेव विषमाङ्गविचेष्टनैः । क्षोभितैः क्षोभितौजश्च क्षीणान्तःशरिरो यदा ॥ पवनो विगुणीभूय शोणितं तदधो नयेत्। कुर्यात्तत्वणसन्धिस्यो प्रन्थयामः श्वययुस्तदा ॥ उपेक्ष्यमाणस्य च गुल्मवृद्धिमाध्मानस्यै विविधाश्च रोगाः। सुपीड़ितोऽन्तःस्वनवान्प्रयाति प्रध्मापयन्नेति पुनश्च मूर्प्यः॥ ३१॥

रक्तवृद्धिरसाध्योऽयं वातवृद्धिः समाकृतिः । रुद्धकृष्णारुणशिरा ऊर्णावृतगवाक्षवत् ॥३२॥ वातोऽष्ट्रधा पृथग्दोषैः संस्पृष्टैर्निचयं गतः । आर्त्तवस्य च दोषेण नारीणां जायतेऽष्ट्रमः ॥३३॥ ज्वरमृच्छांतिसारैश्च वमनाद्येश्च कर्मभिः । कर्शितो बलवान्याति श्चीतार्त्तश्च बुमुक्षितः ॥३४॥ यः पिवत्यन्नपानानि लङ्कन्नावनादिकम् । सेवते होनसंज्ञाभिरदितः समुदीरयन् ॥३५॥ स्नेहस्वेदावनभ्यस्य शोषणं वा निषेवयेत् । शुद्धो वा शुद्धिहानिर्वा भजेत स्यन्दनानि वा ३६॥ वातोल्वणास्तस्य मलाः पृथक्चैव हि तेऽथवा । सवों रक्तयुतो वाताद्देहस्रोतोऽनुसारिणः ३०॥ ऊर्ध्वाधोमार्गमावृत्य वायुः शूलं करोति वै । स्पर्शोपलभ्यं गुल्मोत्यमुष्णं ग्रन्थिस्वरूपिणम् ॥ कर्षणात्कफविड्धातैर्मार्गस्यावरणेन वा । वायुः कृताश्रयः कोष्ठे रौक्ष्यात्काठिन्यमागतः ॥ स्वतन्त्रः स्वाश्रये दुष्टः परतन्त्रः पराश्रये । ततः पिण्डितवत् स्ठेष्मा मलसंसृष्ट एव च ॥ गुल्म इत्युच्यते बस्तिनामिद्धत्पाद्वसंश्रयः ॥४०॥

वातकन्ये शिरःश्र्रळक्वरस्नीहान्त्रकूजनम् । वेषः सूच्येव विड्म्रंशः कृच्छ्रे मूत्रं प्रवर्तते ॥४१॥ गात्रे मुखे प्रदे शोथः अग्निमान्यं तथैव च । रुक्षकृष्णत्वगादित्वं चळत्वादिनलस्य च ॥४२॥ अनिरूपितसंस्थानो विज्ञक्षुः चज्जुराततम् । पिपीलिकाव्याप्त इव गुल्मः स्फुरित नुद्यते ॥४३॥ पित्ताद्दाहाम्लकौ मूच्छ्रां विड्मेदः स्वेदतृड्मवाः । हारिद्रयं सर्वगात्रेषु गुल्माच्छ्रोथस्य दर्शनम् ॥ हीयते दीप्यते स्रेष्मा स्वस्थानं दहतीव च । कफात्स्तैमित्यमक्षचिः सदनं शिरिष ज्वरः ॥४५॥ पीनमानस्य हृष्णासः शुक्ककृष्णत्वगादिता । गुल्मो गभीरः कठिनो गुरुः स्वप्रस्थिराल्पकः ॥ स्वदोषस्थानधामानस्तत एवात्र मारकाः । प्रायस्तु यत्तद्दन्द्वोत्था गुल्माः संसृष्टमेथुनाः ४७॥ सर्वजस्त्रीत्रक्रदाहः शीष्ठपाकी धनोन्नतः । सोऽसाध्यो रक्तगुल्मस्तु ख्रिया एव प्रजायते ४८॥ स्वृतौ या चैव शुलार्त्ता यदि वा योनिरोगिणी । सेवते वानिलानि स्त्री कुद्धस्तस्याः समीरणः ॥ हिक्कासदौद्धदस्तन्यदर्शनं कामचारिता । क्रमेण वायोः संसार्गात्रित्तं योनिषु सञ्चयम् ५१॥ रक्तस्य कुरुते तस्या वातपत्तोक्तगुक्मजान् । गर्भाशये च सुतरां शुल्मक्षेवासुगाश्रये ॥५२॥ योनिस्नावश्च दौर्गन्थं तोयस्यन्दनवेदने । कदापि गर्भवद्गुल्मः सर्वे ते रितसम्भवाः ॥५३॥ पाकिष्वरेण भजते नैधते विद्रिषः पुनः । पाच्यते शीष्रमत्यर्थं दृष्टरक्ताश्रयस्तु सः ॥५४॥ पाकिष्वरेण भजते नैधते विद्रिषः पुनः । पाच्यते शीष्रमत्यर्थं दृष्टरक्ताश्रयस्तु सः ॥५४॥

अतः श्रीष्ठं विदाहित्वाद्विद्विधः सोऽभिधीयते । गुल्मान्तराश्रये वस्तिदाहश्च श्लीहवेदना ॥५५॥ अग्निवर्णं बल्प्रंशो वेगानां वा प्रवर्त्तनम् । अतो विपर्य्यये वाह्यं कोष्ठाङ्गेषु च नातिरुक् ५६॥ वैवर्ण्यमथवा कासो वहिरुन्नतताधिकम् । साटोपमत्युग्ररुजमाध्मानमुदरे भृशम् ॥५७॥ कथ्वांचो वातरोधेन तमानाहं प्रचश्चते । धनश्चाष्ट्यप्यमो प्रन्थिलोऽष्ठीला तु समुन्नतः ॥५८॥ समस्तिलङ्गसंयुक्तः प्रत्यष्ठीला तदाकृतिः । पक्षाशयोद्धवोऽप्येवं वायुर्तीव्ररुजाश्रयात् ॥५६॥

उद्गारबाहुल्यपुरीषवन्धतृष्यक्षमत्वान्त्रविक्जनानि । आटोपमाध्मानमपक्तिशक्तिः आसन्नगुल्मस्य भवेच चिह्नम् ॥६०॥ इति श्रीगारुडे महापुरागे विद्रिधगुल्मनिदानं नाम षष्ट्यिषकद्यततमोऽध्यायः ॥१६०॥

### एकषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः

### धन्वन्तरिखाच

उदराणां निदानञ्च वक्ष्ये सुश्रुत तच्छृणु । रोगाः सर्वेऽपि मन्दाग्नौ सुतरामुदराणि तु ॥१॥ अजीर्णामयाश्चाप्यन्ये जायन्ते मलसञ्चयात् । ऊर्ध्वाघो वायवो रुद्ध्वा व्याकुलीव प्रवाहिणी ॥ प्राणा ह्यपानान्संदूष्य कुर्युस्तान्मांससन्धिगान् । आध्माप्य कुिस्मुदरमष्टघा तस्य भिद्यते ॥३॥ पृथ्यदोषेः समस्तैश्च श्लोहवङ्क्षश्वतोदकैः । तेनार्ताः शुष्कताल्योष्ठाः सर्वपादकरोदराः ॥४॥ मृष्टचेष्टवलाहाराः कृतप्रध्मातकुक्षयः । पुरुपाः स्युः प्रेतरूपा भाविनस्तस्य लच्णम् ॥५॥ सुत्रागोऽकिवत्सव स्विदाहञ्च पच्यते । जीर्णान्नं यो न जानाति सोऽपथ्यं सेवते नरः ६॥ स्वीयते बलमङ्गस्य श्वसित्यल्योऽपि चेष्टितः । विपयावृत्तिबुद्धिः शोकशोषादयोऽपि च ॥७॥ रुग्वस्तिसन्धौ सततं लघ्वल्पभोजनेरि । जराजीणों बलभंशो भवेजठररोगिणः ॥ ८ ॥ स्वतन्त्रतन्द्रालसता मलसगोंऽल्पविह्वता । दाहः श्वयधुराध्मानमन्त्रे सिललसम्भवे ॥६॥ सर्वत्र तोये मरणं शोचन तत्र निष्पलम् । गवाक्षविच्छराजालैरुदरं गुङ्गुहायते ॥१०॥ नाभमनत्रञ्च विष्टम्य वेगं कृत्वा प्रणस्यित । माकते हुत्कटीनाभिपायुवङ्क्षणवेदनाः ॥११॥ सग्रन्दो निःसरेद्वायुर्वहते मूत्रमल्पकम् । नातिमात्रं भवेल्लौल्यं नरस्य विरसं मुखम् ॥१२॥ सग्रन्दो निःसरेद्वायुर्वहते मूत्रमल्पकम् । नातिमात्रं भवेल्लौल्यं नरस्य विरसं मुखम् ॥१२॥ सश्चक्वातोदरे शोथः पाणिपान्मुखकुक्षिपु । कुक्षिपाश्चोदर्वर मुखे च रस्वद्विता ॥१४॥ शुष्ककासाङ्गमर्दाघोगुहता मलसंग्रहः। श्यामारणत्वगादित्वं मुखे च रसवृद्धिता ॥१४॥

नीलकृष्णिशाततम् । आध्मातमुदरे शब्दमद्भतं वा करोति सः ॥१५॥ सतोदमेदमदरं वायुश्चात्र सरुक्शब्दं विधत्ते सर्वथागतिः । पित्तोदरे ज्वरो मूच्छी दाहित्वं कटुकास्यता ॥१६॥ भ्रमोऽतीसारः पीतत्वं त्वगादावुदरं हरित् । पीतताम्रशिरादित्वं सस्वेदं सोष्म दह्यते ॥१७॥ धूमायित मृदुस्पर्शं जिप्रपाकं प्रदूयते । श्लेष्मोदरेषु सदनं स्वेदश्वयथुगौरवम् ॥१८॥ निद्रा क्लेशोऽरुचिः स्वासः कासः शुक्कत्वगादिता । उदरं तिमिरं स्निग्धं शुक्ककृष्णशिरावृतम् ॥ नीरातिवृद्धौ कठिनं शीतस्पर्शं गुरुं स्थिरम् । त्रिदोषकोपने तैस्तैस्त्रिदोषजनितैर्मलैः ॥२०॥ सर्वदूपणदुष्टाश्र सरकाः सञ्चिता मलाः । कोष्ठं प्राप्य विकुर्वाणाः शोषमूर्च्छाभ्रमान्वितम् ॥२१॥ कुर्य्युस्त्रिलिङ्गमुदरं शीव्रपाकं सुदारणम् । वर्द्धते तच्च सुतरां शीतवातप्रदर्शने ॥२२॥ अत्यशनाच संक्षोभाद्यानपानादिचेष्टितैः। अविहितैश्र पानाद्यैर्वमनव्याधिकर्षेगैः ॥२३॥ वामपार्श्वस्थिता सीहा च्युतस्थाना विवर्द्धते । शोणिताद्वा वसादिभ्यो विवद्धञ्च विवर्द्धयेत् ॥ सोऽष्ठीला चातिकटिनः प्रोन्नतः कूर्मपृष्ठवत् । क्रमेण वर्द्धमानश्च कुक्षौ व्याततिमाहरेत् ॥२५॥ व्वासकाशिपासास्यवैरस्याध्मानकज्वरैः । पाण्डुत्वमूच्छी छर्दिश्च दाहमोहैरच संयुतः ॥ चानाहमोहहृहह् नज्वरैः ॥२७॥ अरुणाभं विचित्राभं नीलहारिद्रराजिमत्। उदावर्तेन गौरवारुचिकाठिन्यैर्विघातभ्रमसंक्रमात् । म्नीहवद्क्षिणात्पार्श्वात्कुर्य्याद्यकृदपि च्युतम् ॥२८॥ पक्षे भूते यकृति च सदा बद्धे मले गुदै । दुर्नामभिरुदावर्त्तेरन्यैर्वा पीड़ितो भवेत् ॥२९॥ वर्चःपित्तकफान्यद्धान्करोति कुपितोऽनिलः । अपानो जठरे तेन संरुद्धो ज्वररुग्भवः ॥३०॥ कासः श्वासोरुसद्नं शिरोऽङ्गनाभिपार्श्वरुक् । मलासर्गोऽरुचिश्कुर्दिरुद्रं मलमास्तम् ॥३१॥ स्थिरनीलारुणशिराजालैरुदरमावृतम् । नाभेरुपरि च प्रायो गोपुच्छाकृति जायते ॥३२॥ अस्थ्यादिशल्यैरन्यैश्च विद्धे चैवोदरे तथा। पच्यते यक्तादिश्च तन्छिद्रैश्च सरन्वहिः॥३३॥ आम एव गुदादेति ततोऽल्पाल्पः सकृद्रसः। स तु विकृतगन्धोऽपि पिन्छिलः पीतलोहितः॥ द्रोषश्चापूर्य्य जटरं घोरमारमते तत्तः। वर्द्धते तदघो नामेराशु चैति जलात्मताम् ॥३५॥ उद्रिक्ते दोषरूपे च व्याप्ते च श्वासतृङ्भ्रमैः । ब्रिद्रोदरमिदं प्राहुः परिस्रावीति चापरे ॥३६॥ प्रवृत्तः स्नेह्पानादिः सहसानन्दपायिनः । अत्यम्बुपानान्मन्दाग्नेः क्षीणस्यातिकृशस्य च ॥ रद्धाम्लमार्गाननिलः कपश्च जलमूर्च्छितः । वर्द्धते तु तदेवाम्बु तन्मात्राद्विन्दुराशितः ॥३८॥ तत्कोपादुदरं तृष्णागुदश्रुतिरुजान्वितम् । ५ सस्वासारुचियुतं नानावर्णशिराततम् ॥३९॥ तोयपूर्णान्मृदुस्पर्शात्सदृशं क्षोभवेपथुः । दकंदरं स्थिरं स्निग्धं नाड़ीमावृत्य जायते ॥४०॥ उपेस्रायाञ्च सर्वेषां स्वस्थानां परिचालिताः । पाका द्रवा द्रवीकुर्य्युः सन्धिस्रोतोमुखान्यपि ॥

स्वेदे चैव तु संस्द्धे मूर्ण्छताश्चान्तरिक्षतः । तदेवोदरमापूर्यं कुर्यात्तदोदरामयम् ॥४२॥ गुरूदरं स्थितं वृत्तमाहतञ्च न शब्दकृत् । बल्हीनं तथा घोरं नाड्यां स्पृष्टञ्च सर्पति ॥४३॥ शिरान्तद्धानमुदरे सर्वलक्षणमुन्यते । वातिपत्तकफक्षीहसन्निपातोदकोदरम् ॥४४॥ पद्माच जातसिललं विष्टम्भोपद्रवान्वितम् । जन्मनैवोदरं सर्वं प्रायः कृच्छुतमं मतम् ॥४५॥ इति श्रीगास्हे महापुराणे उदरनिदानं नाम एकघष्ट्यधिक-

शततमोऽध्यायः ॥१६१॥

### द्विषष्टचिषकशततमोऽष्यायः

#### धन्वन्तरिह्वाच

पाण्डुशोयनिदानञ्च शृणु सुश्रुत विन्म ते । पित्तप्रधानाः कुपिता यथोक्तैः कोपनैर्मलाः ॥ १ ॥ तत्र नीतेन बलिना क्षिप्ताक्षिप्तं यदि स्थितम्। धमनीर्दशमीः प्राप्य व्याप्नुवन्सकलां तनुम् ॥२॥ रुष्यन्त्येवमाश्रितम् । त्वङ्मांसयोस्त कुरुते त्वचि वर्णाः पृथग्विधाः ॥ स्वयं हरिद्राहारिद्रं पाएडुत्वं तेषु चाधिकम् । वातोऽयं प्राहुरित्युक्तः स रोगस्तेन गौरवम् ॥४॥ भात्नां स्पर्शशैथिल्यमामजश्च गुणच्चयः । ततोऽल्परक्तमेदोऽस्थिनिःसारः स्यात् श्रुथेनिद्रयः ॥ शीर्यमाणैरिवाङ्गेस्तु द्रवता हृदयेन च। शूलाक्षिकृटवदनस्तैमित्यं तत्र लालया॥ ६॥ होनतृट् शिशिरदेषी शीर्षलोमा हतानलः । समशक्तिज्वरी श्वासी कर्णशूली तथा भ्रमी ॥ ७ ॥ स पञ्चभा पृथग्दोषैः समस्तैर्मृत्तिकादनात् । प्राग्रूपमस्य हृदयस्यन्दनं रुच्ता त्विच ॥ ८ ॥ अरुचिः पीतमूत्रत्वं स्वेदाभावोऽलगमूत्रता । मदः समानिलात्तत्र गाद्रस्कक्केद्गात्रता ॥ ६ ॥ कृष्णरक्षारणशिरानखविषमूत्रनेत्रता । शोथो नासास्यवैरस्यं विट्शोपः पार्श्वमूर्च्छना ॥१०॥ पित्ते इरितपित्ताभः शिरादिषु ज्वरस्तमः । तृट्शोषमूर्च्छादौर्गन्ध्यं शीतेच्छा कटुवक्त्रता ॥ १॥ विड्भेदोऽम्लको दाहः कफाच हृदयार्द्रता । तन्द्रा लवणवक्त्रत्वं रोमहर्षः स्वरक्षयः ॥१२॥ कासश्छुर्दिश्च निचयान्निष्टलिङ्गोऽतिदुःसहः । उत्कर्पानिलिपत्तेन कटुर्वा मधुरः कफः ॥१३॥ दूषित्वा वसादींरच रौक्षाद्रक्तविमोक्षणम् । स्रोतमां संक्षयं कुर्यादनु रुद्ध्वा च पूर्ववत् ॥१४॥ पाण्डुरोगे चयं यातं नाभिपादास्यमेहनम् । पुरीषं कृमिवन्मुञ्जेद्भिन्नं सासं कफान्वितम् ॥१५॥ यः पित्तरोगी सेवेत पित्तलं तस्य कामलम् । कोष्ठशाखोद्गतं पित्तं दग्वासङ्मांसमाहरेत् १६॥ मुखवक्त्रशकृत्तथा। दाही विपाकतृष्णावान्मेकामो दुर्वलेन्द्रियः ॥१७॥ **हारिद्रमूत्रनेत्र**त्वं

भवेत्पित्तानुगः शोथः पाण्डुरोगावृतस्य च । उपेत्रया च शोथाद्याः सकुच्छाः कुम्भकामलाः ॥ इरितश्चामिपत्तत्वं पाण्डुरोगो यदा भवेत् । वातिपत्तभ्रमस्तृष्णा स्त्रीषु इषों मृदुज्वरः ॥१६॥ तन्द्रा वा चानलभ्रंशस्तं वदन्ति इलीमकम्। अलसञ्चाति महति तेषां पूर्वमुपद्रवः॥२०॥ शोथः प्रधानः कथितः स एवातो निगद्यते । पित्तरक्तकफान्वायुर्दुष्टो दुष्टान् बहिःशिराः ॥२१॥ नीत्वा रुद्धगतिस्तैर्हि कुर्यात्त्वङ्मांससंश्रयम् । उत्सेधं संइतं शोथं तमाहुर्निचयादतः ॥२२॥ सर्वे हेतुविशेषेस्त रूपभेदान्नवात्मकम् । दोपैः पृथग्द्वयैः सर्वेरिभघाताद्विपादिष ॥ २३ ॥ तदेव निजमागन्तु सर्वाङ्गे कामजं तु तत् । पृथून्नताग्रग्रथिता विशेषेश्च त्रिधा विदुः ॥ २४ ॥ सामान्यहेतुः शोथानां दोपजाता विशेषतः । न्याधिकमोंपवासादिचीणस्य भवति द्रुतम् ॥२५॥ अतिमात्रं यथान्यस्य गुरुरत्यन्तशीतलम् । लवणज्ञारतीक्ष्णाम्लशाकाम्बुस्वप्नजागरम् ॥२६॥ रोधो वेगस्य वल्द्रमजीर्णश्रममैथुनम् । पच्यते मार्गगमनं यानेन क्षोमिणापि वा ॥२७॥ श्वासकासातीसाराशोंजटरप्रदरज्वरः । विष्टम्भालसकच्छिदिहिकाविसर्पपाण्डु च ॥२८॥ ऊर्ध्वशोथमधो वस्तौ मध्ये कुर्वन्ति मध्यगाः । सर्वाङ्गगाः सर्वगतः प्रत्यगेति तदाश्रयः ॥२९॥ तत्पूर्वरूपं दवथुः शिरायामङ्गगौरवम् । वाताच्छोयश्रलो इत्तः खररोमाइगोऽसितः ॥३०॥ शङ्खबस्त्यन्त्रभृशार्त्तिभेदी भेदाप्रसुतिमान् । वातोत्तानः समः शीव्रमुन्नमेत्पीड़िता तनुः ॥३१॥ क्षिग्धस्तु मर्दनैः शाम्येद्रात्रावल्पो दिवा महान् । त्वक्सर्पपलिप्ते च तरिमश्चिमिचिमायते ॥३२॥ पीतरक्तासिताभासः पित्तजातश्च शोपकृत् । शीघं नासौ वा प्रश्चमेन्मध्ये प्राग्दहते तनुः ॥३३॥ सतृड्दाहज्वस्त्वेदो अमक्केशमदभ्रमाः । साभिलाषी शक्कद्भेदी गन्धः स्पर्शसहो मृदुः ॥३४॥ कर्डमान् पाण्डरोमा त्वनकठिनः शीतला गुरः।

स्तिग्धः रुष्ट्णः स्थिरः शूलो निद्राच्छर्यमिमान्यकृत् ॥ ३५ ॥

आघातेन च रास्त्रादिच्छेदभेदच्चतादिभिः । हिमानिलोदध्यनिलैर्भह्नातकपिकच्छजैः ॥३६॥ रसैः शूकैश्च संत्पर्शात् श्वयथुः स्याद्विसर्पवान् । भृशोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलचणः ३७॥ विषजः सविपप्राणिपरिसर्पणम् त्रणात् । दंष्ट्रादन्तनस्वाघातादविपप्राणिनामपि ॥३८॥ विष्मूत्रशुक्रोपहतमलबद्दस्त्रशङ्करात् । विष्मृच्छानिलस्पर्शाद्गरयोगावचूर्णनात् ॥३६॥ मृदुश्चलोऽवलम्बी च शीघो दाहरजाकरः । नवोऽनुपद्रवः शोथः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः ४०॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे पाण्डुशोथनिदानं नाम द्विषष्ट्यिषकशततमोऽध्यायः ॥१६२॥

### त्रिषष्ट्यिकशततमोऽध्यायः

#### धन्वन्तरि रुवाच

विसर्पादिनिदानं ते वक्ष्ये सुश्रुत तच्छृणु । स्याद्विसर्पो विघातात्तु दोषेर्दुष्टैश्च शोथवत् ॥१॥ अधिष्ठानञ्च तं प्राहुर्बोह्यं तत्र भयाच्छ्रमात् । यथोत्तरञ्च दुःसाध्यस्तत्र दोषो यथायथम् ॥२॥ प्रकोपनैः प्रकुपिता विशेषेण विदाहिभिः। देहे शीघं विशन्तीह तेऽन्तरे हि स्थिता बहिः॥३॥ तृष्णाभियोगाद्वेगानां विषमाञ्च प्रवर्त्तनात् । आशु चाप्रिवलभ्रंशादतो वाह्यं विसर्पयेत् ॥४॥ तत्र वातात्स वीसर्पो वातज्वरसमव्ययः। शोथस्फुरणनिस्तोदभेदायासार्त्तिहर्षवान् पित्ताद्दुतगतिः पित्तज्वरिङ्कोऽतिलोहितः । कफात्कण्ड्रयुतः स्निग्धः कफज्वरसमानदक् ॥६॥ सर्वेलिङ्गसमन्वितः । सदोषलिङ्गेश्चीयन्ते सर्वैः स्फोटैरुपेक्षितः ॥७॥ सन्निपातसम्स्थश्च वातिपत्ताज्ज्वरच्छर्दिमूच्छातीसारतृड्भ्रमैः । ग्रन्थिमेदाग्निसदनतमकारोचकैर्युतः करोति सर्वमङ्गञ्ज दीप्ताङ्गारावकीर्णवत् । यं यं देशं विसर्पश्च विसर्पति भवेत् स सः ॥६॥ शान्ताङ्गारासितो नीलो रक्तो वाग्च च चीयते । अग्निदग्ध इव स्कोटैः शीव्रगत्वाद्दुतं स च ॥ मर्मानुसारी वीसर्पः स्याद्वातोऽतिबलस्ततः । व्यथतेऽङ्गं हरेत्संज्ञां निद्राञ्च श्वासमीरयेत् ॥११॥ हिकाञ्च स गतोऽवस्थामीहशीं लभते न ना । कचिन्मर्मारतिग्रस्तो भूमिशय्यासनादिषु ॥१२॥ चेष्टमानस्ततः क्लिष्टो मनोदेहपमोहवान् । दुष्प्रबोधोऽभुते निद्रां सोऽग्निवीसर्पं उच्यते ॥१३॥ कफेन रुद्धः पवनो भित्त्वा तं बहुधा कफम् । रक्तं वा वृद्धरक्तस्य त्विकशरास्त्रायुमांसगम् १४॥ दूषियत्वा तु दीर्घानुवृत्तस्थू छस्वरात्मिकाम् । प्रन्थीनां कुरुते मालां सरक्तां तीव्रहण्वराम् १५॥ श्वासकासातीसारास्यशोषहिकाविमभ्रमैः । मोहवैवर्ण्यम् च्छाङ्गभङ्गाग्निसदनैर्युताम् ॥

इत्ययं प्रन्थिवीसर्पः कफमारुतकोपजः॥ १६॥

कफिपत्ताज्ज्वरः स्तम्भो निद्रा तन्द्रा शिरोक्जा। अङ्गावसादिविक्षेपौ प्रलापारोचकभ्रमाः १७॥ मूर्च्छोग्निहानिर्भेदोऽस्थ्नां पिपासेन्द्रियगौरवम्। आमोपवेशनं लेपः स्रोतसां स च सर्पति १८॥ प्रायेणामाशयं यह्ननेकदेशं न चातिरुक्। पीड़कैरवकीणोंऽतिपीतलोहितपागडुरैः ॥१६॥ स्निग्धोऽसितो मेचकाभो मलिनः शोथवान् गुरुः। गम्भीरपाकः प्रायोग्मस्पृष्टः क्लिनोऽवदीर्थ्यते ॥ पक्कवच्छीर्णमांसश्च स्पष्टस्नायुशिरागणः । शवगन्धी च वीसर्पः कर्दमाल्यमुशन्ति तम् ॥२१॥ बाह्यहेतोः श्वतात्कुद्धः स रक्तिपत्तमीरयन् । वीसर्पं मारुतः कुर्य्यात्कुलस्थसदृशैश्चितम् ॥२२॥ स्भोटैः शोथज्वररुजादाहाद्धां स्थावशोणितम् । पृथकदोषैस्त्रयः साध्या द्वन्द्वजाश्चानुपद्रवाः ॥

असाध्याः कृतसर्वोत्थाः सर्वे चाक्रान्तमर्मणः। शीर्णस्नायुशिरामांसाः क्लिन्नाश्च शवगन्धयः २४॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे विसर्पनिदानं नाम त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१६३॥

### चतुःषष्टचिषकशततमोऽष्यायः

#### धन्वन्तरिरुवाच

मिथ्याहारविहारेण विशेषेण विरोधिना । साधुनिन्दावधाद् युद्धहरणाद्यैश्च सेवितैः ॥१॥ पाप्मभिःकर्मभिः सद्यः प्राक्तनैः प्रेरिता मलाः । शिराः प्रपद्य तैर्युक्तास्त्वग्वसारक्तमामिषम् ॥२॥ द्पयन्ति शुष्कीकृत्य निश्चरन्तस्ततो बहिः । त्वचः कुर्वन्ति वैवग्पर्यं शिष्टाः कुष्टम्शन्ति तम् ॥३॥ कालेनोपेक्षितं यत्स्यात् सर्वं कुष्ठानि तद्दपुः। प्रपद्य धात्न् बाह्यान्तः सर्वान् संक्लेय चावहेत् ४॥ सस्वेदक्कोदसङ्कोचान् किमीन् सूक्ष्मांश्च दारुणान् । लोमत्वक्क्षायुधमनीराकामति यथाकमम्॥५॥ भस्माच्छादितवत्कुर्योद्वाह्यं कुष्ठमुदाहृतम् । कुष्ठानि सप्तधा दोषैः पृथग्द्वन्द्वैः समागतैः ॥६॥ सर्वेष्वपि त्रिदोपेषु व्यपदेशोऽधिकस्ततः । वातेन कुष्ठं कापालं पित्तेनौदुम्बरं कफात् ॥७॥ मरहलाख्यं विचर्ची च ऋष्याख्यं वातिपत्तजम् । चर्मैककुष्ठं किटिमं सिध्माल्सविपादिकाः ॥८॥ वातश्रेष्मोद्भवा श्रेष्मिपत्ताइद्रुशतारुषी । पुराडरीकं सिवस्फोटं पामा चर्मदलं तथा ॥९॥ सर्वेभ्यः काकणं पूर्वत्रिकं दद्वं सकाकणम् । पुण्डरीकर्ष्याजहें च महाकुष्ठानि सत तु ॥१०॥ अतिश्रदणखरस्पर्शस्वेदास्वेदविवर्णताः । दाद्दः कर्ग्ड्सस्यचि स्वापस्तोदः काचोन्नतिस्तमः ॥ व्रणानामधिकं शूलं शीघोत्पत्तिश्चिरस्थितिः। रूढ़ानामपि रुद्धत्वं निमित्तेऽल्पेऽतिकोपनम् १२॥ रोमहर्षोऽसः काष्य्ये कुष्ठलक्षणमयजम् । कृष्णारणकपालामं यदुत्तं परुषं तनु ॥१३॥ विस्तृताकृतिपर्यस्तं दूषितैलोंमभिश्चितम् । कापालं तोदबहुलं तत् कुष्ठं विषमं स्मृतम् ॥१४॥ उदुम्बरफलाभाषं कुष्रमौदुम्बरं वदेत्। वर्त्तुलं बहुलक्केदयुक्तं दाहरुजाधिकम्॥१५॥ असंच्छनमदरणं कृमिवत् स्यादुदुम्बरम् । स्थिरं स्त्यानं गुरु स्निग्धं श्वेतरक्तं मलान्वितम्॥१६॥ अन्योत्यासक्तमुच्छूनबहुकण्डूस्रुतिकृमिम् । श्रुच्णपीताभसंयुक्तं मण्डलं परिकीर्त्तितम् ॥१७॥ सकण्डूपिडका श्यावा सक्केदा च विचर्चिका। परुणं तत्र रक्तान्तमन्तः श्यामं समुन्नतम् ॥१८॥ ऋष्यजिह्नाकृति पोक्तं ऋष्यजिह्नं बहुकिमि । इस्तिचर्मखरस्पर्शं चर्मास्यं कुष्ठमुच्यते ॥१९॥ अस्वेदञ्ज मत्स्यशलकसन्निमं किटिमं पुनः। रुक्षामिवणं दुःस्पर्शं कराङ्कमत् परुषासितम् ॥२०॥

अन्तरुचं बहिःस्निग्धमन्तर्घृष्टं रजः किरेत् । श्रक्ष्णस्पर्शं तनु रिनग्धं स्वच्छमस्वेदपुष्पवत् ॥२१॥ प्रायेण चोर्ध्व कार्र्यञ्च कुण्डै: कण्डूपरैश्चितम् । रक्तेरलंशुका पाणिपादे कुर्य्याद्विपादिका ॥२२॥ तीवार्त्तगादकराडुञ्च सरागिपडकाचितम् । दीर्घप्रतानदूर्वावदतसीकुसुमच्छिव उच्छनमण्डलो दद्रः कण्डूमानिति कथ्यते । स्थूलमूलं सदाहार्त्ति रक्तस्रावं बहुव्रणम् ॥२४॥ सदाहकक्केदरुजं प्रायशः सर्वजन्म च । रक्ताक्तमण्डलं पाण्डु कण्डूदाहरुजान्वितम् ॥२४॥ सोत्सेथमाचितं रक्तैः पर्णपत्रमिवाम्बुभिः । पुण्डरीकं भवेत्तद्धि चितं स्कोटैः सितारुगैः ॥२६॥ विस्कोटपिटका पामा कराङ्कक्रेदकजान्विता । सूक्ष्मा श्यामारुणा रुक्षा प्रायः स्फिक्पाणिकूर्परे ॥ सरफोटसंस्यशंसहं कण्डूरक्तातिदाहवत् । रक्तदलं चर्मदलं काकणं तीव्रदाहरुक् ॥२८॥ पूर्वरक्तञ्च कृष्णञ्च काकणं त्रिफलोपमम्। कृष्णलिङ्गैर्युतैः सर्वैः स्वस्वकारणतो भवेत्॥२६॥ विहितैरादिशेल्लिङ्गकर्मभः । कुछं रूदोषानुगतं सर्वदोषगतं त्यजेत् ॥३०॥ कुष्ठोक्तं यच यचास्थिमज्ञशुक्रसमाश्रयम् । कुच्छुं मेदोगतञ्जेव याप्यं साध्यास्थिमांसगम् ॥३१॥ अञ्चल्छं कफवातोत्थं त्वगातं त्वमलञ्च यत् । तत्र त्वचि स्थिते कुष्ठे काये वैवर्ण्यरक्षता ॥३२॥ स्वेदतापश्वयथवः शोणिते पिशिते पुनः । पाणिपादाश्रिताः स्कोटाः क्लोशात् **सन्धिषु चाधिकम् ॥** दोषस्याभीक्ष्णयोगेन दलनं स्याच मेदिस । नातिसंशास्ति मजास्थिनेत्रवेगस्वरक्षयः ॥३४॥ क्षते चक्रिमिभिः शुक्रे स्वदारापत्यवाधनम् । यथा पूर्वाणि सर्वाणि स्वलिङ्गानि मृगादिषु ॥३५॥ कुष्टैकसम्भवं श्वित्रं किलासं दारुणं भवेत्। निर्दिष्टमपरिस्रावि त्रिधातुद्भवसंश्रयम् ॥३६॥ वाताद्रुचारुखं पित्तात्ताम्रं कमलपत्रवत् । सदाहं रोमविध्वंसि कफात् <mark>रवेतं घनं गुरु ॥३७॥</mark> सकर्द्धरं क्रमाद्रक्तमांसमेदःसु चादिशेत्। वर्णेनैवेद्युभयं कृच्छं तत् चोत्तरोत्तरम् ॥३८॥ अगुक्करोमबहुलमसंक्षिष्टमथो नवम् । अनिमदग्धजं साध्यं दिवत्रं वर्ज्यमतोऽन्यथा ॥३९॥ जातमप्यचिरन्तनम् । वर्जनीयं विशेषेण किलासं सिद्धिमिच्छता ॥४०॥ गुद्धपाणितलौ**ष्ट्रे**ष स्पर्शेकाहारसङ्गादिसेवनात् प्रायशो गदाः। एकशय्यासनाच्चैव वस्त्रमाल्यानुलेपनात् ॥४।॥

इति श्रीगारुडे महापुरागे कुष्ठरोगनिदानं नाम

चतुःषष्टयभिकशततमोऽध्यायः ॥१६४॥

# प**ञ्चषष्टयधिकश्**ततमोऽष्यायः

धन्वन्तरि**दवाच** 

किमयश्च द्विधा प्रोक्ता वाह्याम्यन्तरभेदतः । बहिर्मलकफास्य विङ्जन्मभेदाञ्च तुर्विधाः ॥१॥

नामतो विश्वतिविधा बाह्यास्तत्र मलोद्भवाः । तिलप्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बराश्रयाः ॥२॥ बहु-।दाश्र स्क्ष्माश्र यूका लिक्षाश्र नामतः । द्विधा ते कोठिपिङ्काः करङ्गराखान् प्रकुवते ॥३॥ कृषेकहेतवोऽन्तर्जाः स्रोष्माजा बाह्यसम्भवाः । मधुरान्नगुङ्कीरदिधमत्स्यनवौदनैः ॥४॥ कफादामाश्ये जाता बृद्धाः सर्पन्ति सर्वतः । पृथुव्रध्ननिभाः केचित्केचिद्गण्डूपदीपमाः ॥५॥ स्द्धान्याङ्कुराकारास्तनुदीर्धास्तथाणवः । श्वेतास्ताम्रावभासाश्र नामतः सप्तधा त्र ते ॥६॥ सन्त्रादा उदरावेष्ठा हृदयादा महागुदाः । च्युरवो दर्भकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुर्वते ॥७॥ हृद्धासमास्यश्रवणमविपाकमरोचकम् । मूच्छ्राच्छ्रिदिज्वरानाहकार्श्यक्षवथुपीनसान् ॥८॥ रक्तवाहिश्वरास्थानरक्तजा जन्तवोऽणवः । अपादा वृत्तताम्राश्च सौक्ष्मथात्केचिददर्शनाः ॥ केशादा रोमविध्वंषा रोमद्वीपा उदुम्बराः । षट् ते कुष्ठैककर्माणः सहसौरसमातरः ॥१०॥ पक्तश्चे पुरीपोत्था जायन्तेऽघोविसर्पिणः । वृद्धास्ते स्युर्भवेवृश्च ते यदामाश्योन्मुखाः ॥१२॥ तदास्योद्गारिनः खासविङ्गन्धानुविधायनः । पृथुवृत्ततनुस्थूलः क्यावपीतसितासिताः ॥१२॥ तदास्योद्गारिनः किमयः ककेक्कमकेक्ताः । सौमुरादाः सशूलाख्या लेल्हा जनयन्ति हि १३॥ विड्मेदशूलविष्टम्भकार्श्यारुव्याण्डुताः । रोमहर्षाग्निसदनं गुदकण्डूर्विमार्गगाः ॥१४॥ इति श्रीगारुदे महापुराणे किमिनिदानं नाम

पञ्चषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥१६५॥

# **षट्षष्टयधिकशततमोऽध्यायः**

### धन्वन्तरिरुवाच

बातव्याधिनिदानं तं वक्ष्ये सुश्रुत तच्छृणु । सर्वथानर्थकथने विष्न एव च कारणम् ॥ १ ॥ अदृष्टुष्ट्रपवनशरीरमिविशेषतः । स विश्वकर्मा विश्वलामा विश्वरूपः प्रजापितः २॥ सृष्टु घाता विभ्विष्णुः संहर्ता मृत्युरन्तकः । तद्वदुक्तञ्च यत्नेन यतितव्यमतः सदा ॥ ३ ॥ तस्योक्ते दोषविज्ञाने कर्म प्राकृतवैकृतम् । समासव्यासतो दोषभेदानामवधाय च ॥ ४ ॥ प्रत्येकं पञ्चधा वीरो व्यापारश्चेह वैकृतः । तस्योच्यते विभागेन सनिदानं सलच्चणम् ॥ ५ ॥ धातुस्यकरैर्वायुः कृद्धो नातिनिषेव्यते । चतुःस्रोतोऽवकाशेषु भूयस्तान्येव पूरयेत् ॥ ६ ॥ तम्यस्तु दोषपूर्योभ्यः प्रच्छाद्य विवरं ततः । तत्र वायुः सकृत्कुद्धः शूलानाहान्त्रकृजनम् ७ ॥ मलरोधं स्वरभ्रंशं दृष्टुष्टुष्ठकटिग्रहम् । करोत्येव पुनः काये क्रच्छानन्यानुपद्रवान् ॥ ८ ॥

आमाश्योत्यं वमथुश्वासकासिवस्चिकाः । कण्डूपरोधधर्मादिव्याधीन्ध्वं नाभितः ॥ ६ ॥ स्रोतादिष्विन्द्रियावाधं त्वचि स्रोटनरुत्ताम् । चक्रे तीव्ररुजाश्वासगरामयविवर्णताः ॥१ भी अन्त्रस्यान्तञ्च विष्टम्मरुचि इशता भ्रमम् । मांसमेदोगतग्रन्थि चर्मादावुपकर्कशम् ॥११॥ गुर्वेष्गं तुव्यतेऽत्यर्थं दण्डमुष्टिहतं यथा । अस्थिस्थः सिव्यमन्यस्थिश् लं तीव्रञ्च लक्षयेत् ॥ मज्जस्थोऽस्थिषु चास्थैर्यमस्वम्नं यत्तदा रुजाम् । शुक्रस्य शीव्रमुत्सङ्कसर्गान्विकृतिमेव वा १३॥ तत्तद्गर्मस्थग्रुकस्थः शिरश्चाश्यानविट्कता । तत्र स्थानस्थितः कुर्यात्कुद्धः श्वयथुकृच्छ्वताम् ॥ जलपूर्णहितस्यशं शोपं सिन्धगतोऽनिलः । सर्वाङ्गसंभ्रयस्तोदमेदस्पुरणभञ्जनम् ॥१५॥ स्तम्भनाक्षेपणं स्वमः सन्धिमञ्जनकम्पनम् । यदा तु धमनीः सर्वाः कुद्धोऽभ्येति मुहुर्मुहुः ॥ तदाङ्गमान्निपत्येष व्याधिरक्षेपणः स्मृतः ॥१६॥

अषः प्रतिहतो वायुर्वजेद्द्वं तदा पुनः । तदावष्टम्य हृदयं शिरःशङ्कौ च पीड्येत् ॥१७॥ स चिपेत्परितो गात्रं हनुं वा चास्य नामयेत् । कृच्छादुच्छ्वसितिस्तस्य निर्मालन्नयनद्वयम् १८॥ कपोत इव कृजेच्च निःसङ्गः सोपतंत्रकः । स एव वामनासायां युक्तस्तु मरुता हृदि ॥११॥ प्राप्नोति च मुहुः स्वास्थ्यं मुहूरस्वास्थ्यवान्भवेत् । अभिघातसमुत्यश्च दुश्चिकित्स्यतमो मतः ॥ स्वेदस्तम्भं तदा तस्य वायुच्छिन्नतनुर्यदा । व्यामीति सकलं देहं यत्र चायाम्यते पुनः ॥२१॥ अन्तर्घातुगतश्चेव वेगस्तम्भञ्च नेत्रयोः । करोति जुम्मां सदनं दशनानां हतोद्यमम् ॥२२॥ पार्श्वयोर्वेदनां वाह्यां हनुपृष्ठशिरोग्रहम् । देहस्य बहिरायामं पृष्ठतो हृदये शिरः ॥२३॥ उरश्चोत्खिप्यते तत्र स्कन्धो वा नाम्यते तदा । दन्तेष्वास्ये च वैवर्ण्यं अस्वेदस्तत्र गात्रतः २४॥ बाह्यायामं इनुस्तम्मं बुवते वातरोगिणम् । विरमूत्रमसुजं प्राप्य ससमीरसमीरणाः ॥२५॥ आयच्छन्ति तनोदोंषाः सर्वमापादमस्तकम् । तिष्ठतः पाण्डुमात्रस्य व्रणायामः सुवर्द्धितः ॥२६॥ नात्र वेगे भवेत्स्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्षेपणेन तत् । जिह्नाविलेखनादुष्णभन्नणादितमानतः ॥२७॥ कुपितो इनुमृलस्थः स्तम्भयित्वानिलो इनुम् । करोति विवृतास्यत्वमथवा संवृतास्यताम् ॥२८॥ हुनुस्तम्भः स तेन स्यात्कुच्छ्याचर्वणभाषणम् । वाग्वाहिनीशिरास्तम्भो जिह्वां स्तम्भयतेऽनिलः॥ जिह्वास्तम्भः स तेनान्नपानवाक्येष्वनीश्चता । शिरसा भारहरणादतिहास्यप्रभाषणात् ॥३०॥ विषमादुपधानाच कठिनानाच चर्वणात् । वायुर्विवर्द्धते तैश्च वातलैरूःर्वमास्यितः ॥३१॥ वक्रीकरोति वक्त्रञ्च उचैर्हिसतमीक्षितम्। ततोऽस्य कुरुते मृद्धी वाक्शक्तं स्तब्धनेत्रताम्॥ दन्तचालं स्वरभंशः श्रुतिहानीचितग्रहः। गन्धाज्ञानं समृतिध्वंसस्त्रासः श्वासश्च जायते ३३॥ निष्ठीवः पार्श्वतोदश्च एकस्याच्यो निर्मीलनम् । जत्रोरूव्वं रुजस्तीवाः शरीरार्द्धधरोऽपि वा ३४॥

तमाहुर्रादतं केचिदेकाङ्गमथ चापरे । रक्तमाश्रित्य च शिराः कुर्य्यान्मूर्द्धधराः शिराः ३५॥ रुद्धः सवेदनः कृष्णः सोऽसाध्यः स्याच्छिरोप्रदः । तनुं गृहीत्वा वायुश्च शिरास्नायुस्तथैव च ॥ पक्षमन्यतरं हन्ति पक्षाघातः स उच्यते । कृत्स्नस्य कायस्याद्धं स्यादकर्मण्यमचेतनम् ॥३७॥ एकाङ्करोगतां केचिदन्ये कचरुजो विदुः। सर्वाङ्करोघस्तम्भश्च सर्वकायाश्रितेऽनिले ॥३८॥ शुद्धवातकृतः पद्मः कृच्छुसाध्यतमो मतः । कृच्छुश्चान्येन संसृष्टो विवृद्धः च्यहेतुकः ॥३६॥ आमबद्धायनः कुर्यात्संस्तभ्याङ्गं कफान्वितः । असाध्य एव सर्वो हि भवेदण्डाग्तानकः ॥४०॥ अंसम्लोरिथतो वायुः शिराः संकुच्य तत्रगः । विदः प्रस्यन्दितहरं जनयत्येव बाहुकम् ॥४१॥ तलं प्रत्यङ्गलीनां याः कण्डरा वाहुपृष्ठतः । बाह्योः कर्मश्चयकरी विश्वाची वेति सोच्यते ॥४२॥ वायः कट्याश्रितः सक्यनः कण्डरामाचिपेद् यदा। तदा खञ्जो भवेजन्तः पङ्गः सक्थनोर्द्वयोर्वधात्॥ कस्पते गमनारम्भे खञ्जन्निव च गच्छति । कलायखञ्जं तं विद्यान्मुक्तसन्धिप्रवन्धनम् ॥४४॥ द्यातोष्णद्रवसंशुष्कगुरुह्मिग्यैश्च सेवितैः । जीर्णाजीर्खे तथायासद्दोमिक्षग्घप्रजागरैः ॥४५॥ सर्लेष्ममंदः समये परमत्यर्थसञ्चितम्।अभिभूयेतरं दोषं शरीरं प्रतिपद्यते ॥४६॥ संकथ्यस्थानि प्रपूर्व्यान्तः श्लेष्मणा स्तम्भितेन तत् । तदास्थि स्नाति तेनोरोस्तथा शोतानिलेन तु ॥ श्यामाङ्गमङ्गस्तैमित्यतन्द्रामुच्छां रुचिज्वरैः । तमूरुस्तम्ममित्याह बाह्यवातमथापरे ॥४८॥ वातशाणितसंशोथो जानुमध्ये महःरजः । ज्ञेयः क्रांष्टुकशीर्यस्तु स्थूलकोष्टुकशीर्यवत् ॥४६॥ दक्यादविषमन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यंदा । वातेन गुल्फमाश्रित्य तमाहुर्वातकण्टकम् ॥५०॥ पार्षिणप्रत्यञ्जलीनाभौ करठे वा मारुतार्दिते । सातिक्षेपं निग्रह्वाति ग्रंश्रसी तां प्रचक्षते ॥५१॥ इत्यंत चरणो यस्य भवताञ्चापि सुप्तको । पादहर्षः स विज्ञेयः कफमारुतकोपजः ॥५२॥ पादयाः कुरुते दाहं पित्तासुक्सहितोऽनिलः। विशेषतश्चंकमतः पादवाहं तमादिशेत्।।५३॥

इति श्रीगारुडे महापुरागे वातव्याधिनिदानं नाम पट्षप्ट्यधिक-

शततमोऽध्यायः ॥१६६॥

# सप्तपष्टयधिकशततमोऽष्यायः

### धन्बन्तरि रुवाच

वातरक्तनिदानं ते वश्ये सुभृत तच्छृणु । विरुद्धाध्यशनकोषदिवास्वप्नप्रजागरैः ॥ १॥ प्राप्तशः सुकुमाराणां भिष्याहारविहारिणाम् । स्थूलानां सुखिनाञ्चापि कुप्यते वातशोणितम् ॥

अभिघातादशुद्धेरच नृणामस्जि दूषिते । वातलैः श्रीतलैर्वाथ वृद्धः कुद्धो विमार्गगः ॥ ३ ॥ तादृशैवासुजा रुद्धः प्राक्तदेव प्रदोषयेत् । आद्यं वातं गुदं वादं बहासं वातशोणितम् ॥ ४ ॥ तदा दुर्नामभिः स्तब्धं पूर्वस्यादौ प्रधावति । विशेषाद्वमनावैश्च प्रस्वस्तस्य लक्षणम् ॥ ५ ॥ भविष्यतः कुष्ठसमं तथा साम्बुदसंज्ञकम् । जानुजङ्घोरुकट्यसहस्तरादाङ्गसन्धिप् कण्डूस्फुरणनिस्तोदभेदगौरवसुप्तताः । भूत्वा भूत्वा प्रशाम्यन्ति कदा वाविभवन्ति च ॥ ७ ॥ पादयोर्मूटमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरिप । आस्वोरिव विषं कुद्धः इत्स्नं देहं विधावति ॥ ८ ॥ त्वङ्मांसाश्रयमुत्तानं तत्पूर्वं जायते ततः । कालान्तरेण गम्भीरं सर्वधात्नभिद्रवेत् ॥ ६ ॥ कट्यादिसंयतस्थाने त्वक्ताम्रस्यावछोहिताः । स्वयथुः प्रथितः पाकः स वायुरचास्थिमजसु ॥ क्रिन्दन्निव चरन्त्यन्तरचक्रीकुर्वंशच वेगवान् । करोति खद्धं पङ्कं वा शरीर सर्वतद्दनरन् !! वताधिकेऽधिकन्तत्र शूलस्फुरणभञ्जनम् । शोथस्य रौद्ध्यं कृष्णत्वं श्यावतावृद्धिहानयः ॥१२॥ धमन्यङ्गुलिसन्धीनां सङ्कोचोऽङ्गग्रहोऽतिरुक् । शीनद्वेषानुपशयौ स्तम्भवेषथुसुप्तयः ॥१३॥ रक्ते शोथोऽतिस्क्तोदस्ताम्रिरिचमिचिमायते । स्निग्धरुद्धैः समं नैति कुण्डक्केदसमन्वितः ॥ पित्ते विदाहः सम्मोहः स्वेदो मूच्छी मदस्तृषा । स्पर्शासहत्वं रुग्रावः शोषः पाके भृशोष्मता ॥ कफे स्तैमित्यगुरुतासुप्तिस्त्रिय्यत्वशीतताः । कण्डूर्मन्दा च रुग्दन्द्वं सर्वेलिङ्गश्च सङ्करात् ॥१६॥ एकदोषञ्च संसाध्यं याप्यञ्चेव द्विदोषजम् । त्रिदोषजं त्यजेदाशु रक्तिपत्तं सुदारुणम् ॥१७॥ रक्तम**ङ्गे निहन्त्याशु शास्त्रासन्धिषुं मारुतः ।** निवेश्यान्योन्यमावार्य्य वेदनामिर्हरत्यसून् ॥१८॥ वायौ पञ्चात्मके प्राणे रौक्ष्याचापल्यलङ्घनैः । अत्याहाराभिघाताच वेगोदीरणचारणैः ॥१६॥ कुपितश्रक्षुरादीनामुपघातं प्रकल्पयेत् । पीनसो दाहतृट्कासश्वासादिश्चेव जायते ॥२०॥ करठरोधो मलभ्रंशच्छुर्यरोचकपीनसान् । कुर्याच गलगरडादीस्तान् जत्रुमूर्द्धसंश्रयः ॥२१॥ व्यानोऽतिगमनस्नानक्रीड़ाविषयचेष्टितैः । विरुद्धरक्षभीहर्पविपादाद्यैश्च दिषितः ॥२२॥ पुंस्त्वोत्साहबलभ्रंशशोकचित्तस्रवज्वरान् । सर्वाकारादिनिस्तोदरोमहर्पं सुपृप्तताम् ॥२३॥ कुष्ठं विसर्पमन्यच्च कुर्यात्सर्वाङ्गसादनम् । समानो विषमार्जार्गशीतसङ्कीर्णभोजनैः ॥२४॥ करोत्यकालशयनजागराद्यैश्च दूषितः । सूलगुल्मग्रहण्यादीन् यकृत्कामाश्रयान् गदान् ॥२५॥ रक्षगुर्वन्नवेगाघातातिवाहनैः । यानयानसमुत्थानचङ्कमैश्चातिसेवितैः कुपितः कुरुते वेगान् कृच्छान् पक्काशयाश्रयान् । मूत्रशुक्रप्रदोषाशोंगुदभंशादिकान् वसून् ॥ सर्वाङ्गमाततं साम तन्द्रास्तैमित्यगौरवैः। स्निग्धत्वाद्वीधकालस्य शैत्यशोथामिहानयः॥२८॥ कण्डूरुक्षातिनाशेन तदिघोपशमेन च। मुक्तिं विद्यानिरामं तं तन्द्रादीनां विपर्य्यात् ॥२६॥ वायोगवरणं वातो बहुमेदं प्रचक्षते। पित्तलिङ्गावृते दाहस्तृष्णा शूलं भ्रमस्तमः॥ कटुकोष्णाम्ललवगौर्विदाहशीतकामता॥३०॥

शैत्यगौरवस्र्लाभिकट्वाज्यपयसोऽधिकम् । लङ्घनायासरुक्षोष्णकामता च कपावृते ॥३१॥ कपावृतेऽङ्गमदः स्याद्वृह्णासो गुरुताऽरुचिः । रक्तावृते सदाहार्तिस्त्वङ्मांसाश्रयजाभृशम् ॥३२॥ भवेत्सरागः स्वयथुर्जायन्ते मण्डलानि च । शोथो मांसेन कठिनो हृङ्णासपिटकास्तथा ॥३३॥ चल्लभ्रो मृदुः शीतः शोथो गात्रेषु रोचकः । आढ्यवात इव ग्रेयः स कृच्छ्रो मेदसावृतः ॥३४॥ स्पर्श आच्छादितेऽत्युष्णः शीतलश्च त्वनावृते । मजावृते तु विषमं जूम्भणं परिवेष्टनम् ॥ शूलञ्च पीक्यमाने च पाणिम्यां लभते सुखम् ॥३५॥

शुकावृते तु शोथे वे चातिवेगो न विद्यते । भुक्ते कुत्तौ रुजाजीर्गोनिवृत्तिर्भवति ध्रुवम् ॥३६॥ स्त्रप्रवृत्तिराध्मानं बस्तेर्मूत्रावृते भवेत् । छिद्रावृते विबन्धोऽथ स्वस्थानं परिकृन्तति ॥३७॥ पतत्याग्र ज्वराकान्तो भुक्तं च लभते नरः । सकृत्पीड़ितमन्नेन दुष्टं शुक्रं चिरात्स्रजेत् ॥३८॥ सर्वधात्वावृते वायौ श्रोणिवङ्क्णपृष्ठस्क् । विलोमे मास्ते चैव हृद्यं परिपीड्यते ॥३६॥ भ्रमो मूर्च्छा रुजा दाहः पित्तेन प्राण आहते । रुजा तन्द्रा स्वरभ्रंशो दाहो व्याने तु सर्वशः ॥ कमोऽङ्गचष्टाभङ्गश्र सन्ताप: सहवेदनः । समान उष्मोपहतिः सस्वेदोपरतिः सुतृट् ॥ दाहश्च स्यादपाने तु मले हारिद्रवर्णता । रजोवृद्धिस्तापनञ्च तथा चानाहमेहनम् ॥४२॥ क्षेष्मणा प्राष्ट्रते प्राणे नादः स्रोतोऽवरोधनम् । छीवनञ्जैव सस्वेद्श्वासनिःश्वाससंग्रहः ॥४३॥ गुरुगात्रत्वमरुचिर्वाक्र्त्वरग्रहः । बलवर्णप्रणाशश्च व्याने पर्वारिथसंग्रहः ॥४४॥ गुरताङ्गेषु सर्वेषु स्थूलत्वञ्चागतं भृशम्। समानेऽतिक्रियाज्ञत्वमस्वेदो मन्दवह्निता ॥४५॥ अपाने सकफं मूत्रं शकुतः स्यात् प्रवर्त्तनम् । इति द्वाविंशतिविधं वातरक्तामयं विदुः ॥४६॥ प्राणादयस्तथान्योऽन्यं समाकान्ता यथाकमम् । सर्वेऽपि विश्वतिविधं विद्यादावरणञ्च यत् ४७॥ इल्लासोच्छवाससरोधः प्रतिश्यायः शिरोग्रहः । हृद्रोगो मुखशोषश्च प्राणेनापान आवृते ॥४८॥ उदानेनावृते प्राणे भवेदि बलसंत्त्यः। विचारणेन विभजेत्सर्वमावरणं भिषक् ॥४६॥ स्थानान्यपेक्ष्य वातानां वृद्धिर्दानिश्च कर्मणाम् । प्राणादीनाञ्च पञ्चानां पित्तमावरणं मिथः ५०॥ पित्तादीनामावसिर्तिमशाणां मिश्रितैश्च तैः । मिश्रैः पित्तादिभिस्तद्वन्मिश्राण्यपि त्वनेकधा ५१॥ ता लत्त्रयेदवहितो यथा स्वलक्षणोदयात् । शनैः शनैश्रोपश्ययं ददानिप मुद्रमुद्दः ॥५२॥ विशेषाजीवितं प्राण उदानो बलमुच्यते । स्यात्तयोः पीइनादानिरायुषश्च बलस्य च ॥५३॥ न्नावृता वायतो ज्ञाता ज्ञाता वा स्वस्थानच्युताः । प्रयत्नेनापि दुःसाध्या भवेयुर्वानुपद्रवा ५४॥

विद्रिधिक्षीहृहृद्रोगर्गुल्माग्निसदनादयः । भवन्त्युपद्रवास्तेषामावृतानामुपेक्षया ॥५५॥ विद्रानं सुश्रुत मया आत्रेयोक्तं समीरितम् । सर्वरोगिविवेकाय नराद्यायुःप्रवृद्धये ॥५६॥ एवं विज्ञाय रोगादीश्चिकित्सामथवा चरेत् । त्रिफला सर्वरोगन्नी मध्वाष्यगुङ्संयुता ॥५७॥ सन्योषा त्रिफला वापि सर्वरोगप्रमर्दिनी । शतावरीगुङ्क्यन्निविङक्केन युताथवा ॥५८॥ शतावरी गुङ्क्यिनः शुण्ठी मूषिलका बला । पुनर्नवा च बृहती निर्गुण्डी निम्वपत्रकम् ५९॥ भृङ्गराजश्चामलकं वासकस्तद्रसेन वा । भाविता त्रिफला सप्तवारमेकमथापि वा ॥६०॥ पूर्वोक्तश्च यथालामं युक्ताश्च्याश्च मोदकः । विटका धृततैलं वा कषायः शोषरोगनुत् ॥ पलं पलार्बकं वापि कर्षं कर्षार्द्धमेव वा ॥ ६१ ॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे सप्तषष्ट्यधिकशततमेऽध्याये रोगाणां निदानं समाप्तम् ॥ १६७॥

### मप्टबच्टचिकशततमोऽच्यायः

#### धन्वन्तरिक्रवाच

सर्वरोगहरं सिद्धं योगसारं वदाम्यहम्। श्रुणु सुश्रुत संपेक्षात्प्राणिनां जीवहेतवे ॥ १ ॥ कषायकटुतिकाम्लरुक्षाहारादिभोजनात् । चिन्ताव्यवायव्यामामभयशोकप्रजागरात् ॥ २ ॥ उचैर्भाषातिभाराच कर्मयोगातिकर्षणात् । वायुः कुप्यति पर्जन्ये जीर्णान्ने दिनसंक्षये ॥३॥ उष्णाम्ललवणचारकटुकाजीर्णभोजनात् । तीच्णातपामिसन्तापमद्यकोधनिषेवणात विदाहकाले भुक्तस्य मध्याह्ने जलदात्यये । ग्रीष्मकालेऽर्द्धरात्रेऽपि पित्तं कुप्यति देहिनः ॥५॥ स्वाद्वम्ललवणास्निग्धगुरुशीतातिभोजनात् । नवान्नपिच्छिलानूपमांसादिसेवनादपि । कफप्रदोषो भुक्ते च वसन्ते च प्रकुप्यति ॥॥॥ अव्यायामदिवास्वप्रशय्यासनस्वादिभिः देहपारुष्यसंकोचतोदविष्टम्भकादयः । तथा च सुप्तता रोमहर्षस्तम्भनशोषणम् ॥८॥ **र्यामत्वमङ्गविश्लेषबलमायासवर्द्धनम्** । वायोर्लिङ्गानि तैर्युक्तं रोगं वातात्मकं वदेत् ॥९॥ दाहोष्मपादसंक्लोदकोपरागपरिश्रमाः । कट्वम्लशववैगन्धस्वेदमूच्छातितृहभ्रमाः हारिद्रं हरितत्वञ्च पित्तिलङ्गान्वितैर्नरः ॥१०॥

स्निग्धत्वं देहे माधुर्य्यचिरकारित्वबन्धनम् । स्तैमित्यतृप्तिसङ्घातशोथश्चीतलगौरवम् ॥११॥ कर्षङ्गनिद्राभियोगश्च लक्षणं कफसम्भवम् । हेतुलक्षणसंसर्गाद्विद्याद्व्याधि द्विदोषजम् ॥१२॥ सर्व हेतुसमुत्यन्नं त्रिलिङ्गं सान्निपातिकम् । दोषधातुमलाधारो देहिनां देह उच्यते ॥१३॥

तेषां समत्वमारोग्यं

अयत्रद्धेविपर्ययः । वसासङ्मांसमेदोऽस्थिमजाशुकाणि धातवः ॥१४॥ वातपित्तकपा दोषा विण्मत्राद्या मलाः स्मृताः ।

बायुः शातो लयुः सूच्मः स्वरनाशो स्थिरो बली ॥१५॥

पित्तमम्लकटूष्णञ्चापक्तिश्च रोगकारणम् । मधुरो लवणः स्निग्धो गुरुः इलेष्मातिपिच्छिलः ॥ गृदश्रीएयाश्रयो वायुः पित्तं पद्मारायस्थितम् । कफस्यामारायस्थानं कण्ठो वा मुर्द्धसन्धयः ॥ **कट्रतिक्तकषायाश्च को**पयन्ति समीरणम् । कट्वम्ललवणाः पित्तं स्वादृष्णलवणाः कफम् ॥१८॥ एत एव विषय्यस्ताः शमायैपां प्रयोजिताः । भवन्ति रोगिणः शान्त्यै स्वस्थानं सुखहेतवः ॥ चसुष्यो मधुरो ज्ञेयो रसधातुविवर्द्धनः । अम्लोत्तरो मनोहृद्यं तथा दीपनपाचनम् ॥२०॥ दीपनो ज्वरतृष्णाष्ट्रस्तिकतः शोधनशोषणः । पित्तलो लेखनः स्तम्भी कपायो प्राहिशोषणः ॥ रसवीर्य्यविपाकानामाश्रयं द्रव्यम्त्तमम् । रसपाकान्तरस्थायी द्रव्यः सर्वस्य चाश्रयः ॥२२॥ शीतोष्णलवणं वीर्य्यमथवा शक्तिरिष्यते । रसानां द्विविधः पाको मधुरः कटुरेव च ॥२३॥ भिषम्भेषजरोगार्त्तपरिचारकसम्पदः । चिकित्साङ्गानि चत्वारि विपरोतान्यसिद्धये ॥२४॥ देशकालवयोवहिसाम्यप्रकृतिभेपजम् । देहसत्त्वबलव्याधीन्बुद्ध्वा कर्म समारभेत् ॥२५॥ संसष्टलक्षणोपेतो देशः साथारणः स्मृतः। बाल आपोडशान्मध्यः सप्ततेर्नृद्ध उच्यते ॥२६॥ कफिपत्तानिलाः सायो यथाकमम्दीरिताः । जारासिशस्त्ररहिता क्षीणे प्रवयसि कियाः ॥२७॥ क्रशस्य बृंहणं कार्यं स्थूलदेहस्य कर्पणम् । रक्षणं मध्यकायस्य देहभेदास्त्रयो मताः ॥२८॥ स्थैर्यव्यायामसन्तोषेबोंद्धव्यं यंत्रतो बलम् । अविकारी महोत्साहो महासाहसिको नरः ॥२६॥ पानाहारादयो यस्य विरुद्धाः प्रकृतेरिष । स्वसुखायोपकल्प्यन्ते तत्साम्यमिति कथ्यते ॥३०॥ गर्मिण्याः श्लैष्मिकैर्भक्ष्यैः श्लैष्मिको जायते नरः । वातलैः पित्तलैस्तद्वत्समधातुर्हिताशनात् ॥ कृशो रुक्षोऽल्पकेशश्च चलचित्तो नरः स्थितः । बहुवाक्यरतः स्वप्ने वातप्रकृतिको नरः ॥३२॥ अकालपिंतो गौरः प्रस्वेदी कोपनो बुधः । स्वप्नेऽपि दीप्तिमत्प्रेची पित्तप्रकृतिरूच्यते ॥३३॥ स्थिरचित्तः स्वरः सूद्त्मः प्रसन्नः स्निग्धमूर्द्धजः । स्वप्ने जलशिलालोको श्लेष्म प्रकृतिको नरः ॥ सम्मिश्रलक्षरौर्जेयो द्वित्रिदोपान्वयो नरः । दोपस्येतरसद्भावेऽप्यधिकप्रकृतिः मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विधाः । कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याजाठरोऽनलः ॥ समस्य पालनं कार्य्यं विषमे वातनिग्रहः । तीक्ष्णे पित्तप्रतीकारो मन्दे इलेप्मविद्योधनम् ॥३७॥ प्रभवः सर्वरोगाणामजीर्णञ्चाग्निनाशनम् । आमाम्लरसविष्टम्भलक्षणं तच्चतुर्विधम् आमाद्विस्चिका चैव हृदालस्यादयस्तथा । वचालवणतोयेन छुर्दनं तत्र कारयेत् ॥३९॥

श्रुकाभावो भ्रमो मूर्च्छा तथाँ उम्लात्संप्रवर्त्तते । अपक्वं तत्र शीताम्बुपानं वातिनिषेवणम् ॥४०॥ गात्रभङ्गशिरोजाक्यभक्तद्वेषादयो रसात् । तिस्मन्स्वापो दिवा काथों लङ्कनं वा विवर्जनम् ॥ श्रूलगुल्मो च विण्मूत्रस्तम्भविष्टम्भस्चकौ । विषेयं स्वेदनं तत्र पानीयं लवणोदकम् ॥४२॥ आममम्लञ्ज विष्टव्धं कफपित्तानिलैः कमात् । आल्प्प्य जठरं प्राज्ञो हिङ्कत्र्यूषणसैन्धवैः ॥४३॥ दिवास्त्रमं प्रकुर्वात सर्वाजीर्णविनाशनम् । अहिताम्नै रोगराशिरहितार्थं ततस्त्यजेत् ॥४४॥ उष्णाम्बु वानुपानञ्ज माक्षिकैः पाचनं भवेत् । करीरदिधमस्त्येश्च प्रायः क्षीरं विद्यते ॥४६॥ विल्वः शोणा च गम्भारी पाटला गणिकारिका । दीपनं कप्तवातमं पञ्चमूलिमदं महत् ॥४६॥ शालपणीं पृक्षिरणीं बृहतीद्वयगोक्षुरः । वातिपत्तहरं वृष्यं कनीयः पञ्चमूलकम् ॥४०॥ उभयं दशमूलं स्यात्मित्रपातज्वरापहम् । कासे श्वासे च तन्द्रायां पार्थशूले च शस्यते ॥४८॥ एतैस्तैलानि सर्पीवि प्रलेपान्यलकां जयेत् । काथ्याचतुर्गुणं वारि पादस्यं स्याचतुर्गुणम् ॥४९॥ स्वरोदम्यक्ते सर्वेद्वादकः । संवर्त्तितीषयैः पाको वस्तौ पाने भवेत्समः ॥ स्वरोऽभ्यक्ते मृदुर्नस्ये पाकोऽपि संप्रकल्पयेत् ॥५०॥

स्थूलदेहेन्द्रियाश्चिन्त्या प्रकृतिर्या त्विषिष्ठता । आरोग्यमिति तं विद्यादायुष्मन्तमुपाचरेत् ॥५१॥ यो गृह्णातीन्द्रियैरर्थान्विपरीतान्स मृत्युभाक् । भिषङ्मित्रगुरुद्वेषी प्रियारातिश्च यो भवेत् ॥५२॥ गुल्फजानुललाटञ्च हनुर्गण्डस्तथैव च । भ्रष्टं स्थानन्युतं यस्य स जहात्यचिरादसून् ॥५३॥

> वामाक्षिमजनं जिह्वा श्यामा नासा विकारिणी । कृष्णौ स्थानच्युतौ चोष्ठौ कृष्णास्यं यस्य तं त्यजेत् ॥५४॥

इति श्रीगारुड़े महापुरागे वैद्यकशास्त्रे सूत्रस्थानं नाम अष्टषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१६८॥

# **ऊनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः**

### धन्वन्तरिरुवाच

हिताहितिवरेकाय अनुपानिविधि वदे। रक्तशालि त्रिदोपत्रं तृष्णामेदोनिवारकम् ॥ १ ॥ महाशालि परं वृष्यं कलमः श्लेष्मिपत्तहा। शीतो गुष्किदोषत्रः प्रायशो गौरषष्टिकः ॥ २ ॥ स्थामाकः शोषणो रक्षो वातलः श्लेष्मिपत्तहा। तद्वत्प्रियङ्गनीवारकोरदूषाः प्रकीर्त्तिताः ॥ ३ ॥ बहुवारः सङ्ख्वीतः श्लेष्मिपत्तहरो यवः। वृष्यः शीतो गुष्ः स्वादुर्गोधूमो वातनाशनः॥ ४ ॥

कफिपत्तास्रजिन्मुद्गः कषायो मधुरो लघुः । माषो बहुबलो वृष्यः पित्तक्रलेमहरो गुरुः ॥ ५ ॥ अवृष्यः श्लेष्मिपत्तन्नो राजमाषोऽनिलार्त्तिनृत् । कुल्त्यः श्वासिहकाहुत्कफगुल्मानिलाएहः ॥६॥ रक्तपित्तज्वरोन्माथी शीतो प्राही मकुष्ठकः । पुंस्त्वासुक्कफिपत्तन्नश्चणको वातलः स्मृतः ॥ ७ ॥ मसूरो मधुरः शीतः संपाही कफिपत्तहा। तद्वत्सर्वगुणाद्म्यश्च कलायश्चातिवातलः ॥ = ॥ आढ़की कफ़्पित्तन्नी शुक्रला च तथा रमृता । अतसी पित्तला ज्ञेया सिद्धार्थः कफवातजित् ॥९॥ सक्षारमधुरिक्कग्घो बलोष्णपित्तकृत्तिलः । बलन्ना रक्षकाः शीता विविधाः शस्यजातयः ॥१०॥ चित्रकेङ्गुदिनालीकाः पिप्पलीमधुशिग्रवः। चव्याचरणिनर्गुण्डीतर्कारीकाशमर्देकाः स्विल्वाः कप्रित्तन्नाः किमिन्ना लघुदीपिकाः । वर्षाभूमार्करौ वातकपन्नौ दोषनाशनौ ॥१२॥ तिकरसः स्यादेरएडः काकमाची त्रिदोषद्धत् । चाङ्गरी कफवातन्नी सर्षपं सर्वदोषदम् ॥१३॥ तद्वेदेव च कौसुम्भं राजिका वातिपत्तला। नाड़ीचः कफिपत्तन्नः चुचुर्मधुरशीतलः ॥१४॥ दोषन्नं पद्मपत्रञ्च त्रिपुटं वातकृत्परम्। सक्षारः सर्वदोषन्नो वास्तुको रोचनः परः ॥१५॥ तण्डुलीयो विषहरः पाल्क्कथश्च तथापरे । मूलकं दोषकुचामं स्विन्नं वातकफापहम् ॥१६॥ मर्वदोषहरं हृद्यं करट्यं तत्पक्कमिष्यते । कर्कोटकं सवात्तीकं पटोलं कारवेल्लकम् ॥१७॥ कुष्ठमेहज्वरश्वासकासिपत्तकफापहम् । सर्वदोषहरं हृद्यं कृष्माण्डं बस्तिशोधनम् ॥१८॥ कलिङ्गालाबुनी पित्तनाशिनी वातकारिणी । त्रपुषेवीकके वातश्लेष्मले पित्तवारणे ॥१९॥ वृक्षाम्लं कफवातम्रं जम्बीरं कफवातनुत्। वातम्नं दाड़िमं ग्राहि नागरङ्गफलं गुरु॥२०॥ केशरं मातुखन्ज्ञ दीपनं कफवातनुत्। वातपित्तहरं माषं त्विक्किग्धोण्णानिलापहम्॥२१॥ सर्वमामलकं कृष्यं मधुरं हृद्यमम्लकृत् । भुक्तप्ररोचका पुण्या हरीतक्यमृतोपमा ॥२२॥ संसनी कफवातन्नी परं तद्वत्त्रिदोषजित्। वातश्लेष्महरं त्वम्ल संसनं तिन्तिङीफलम् ॥२३॥ दोषलं लकुचं स्वादु वकुलं कफवातिषत् । गुरूमवातकफश्वासकासप्तं बीजपूरकम् ॥२४॥ कपित्थं ग्राहि दोषप्तं पक्कं गुरु विषापहम् । कफपित्तकरं बालमापूर्णं पित्तवर्द्धनम् ॥२५॥ वातकृन्मांसशुक्रवर्णवेलप्रदम् । वातम्नं कफपित्तम्नं माहि विष्टम्मि जाम्बवम् ॥२६॥ तिन्दुकं कफवातमं बदरं वातिपत्तहृत्। विष्टम्भि वातलं बिल्वं प्रियालं पवनापहम् ॥२७॥ राजादनफलं मोचं पनसं नारिकेलकम् । ग्रुकमांसकराण्याहुः स्वादुस्निग्धगुरूणि च ॥२८॥ द्राक्षामधुकखर्जूरं कुड्कुमं वातरक्तजित्। मागधी मधुरा पका श्वासपितहरा परा॥२६॥ आर्द्रकं रोचकं वृष्यं दीपनं कफवातद्दत् । शुण्ठीमरिचपिप्पल्यः कफवातजिता मताः ॥३०॥ अवृष्यं मरिचं विद्यादिति वैद्यकसम्मितम् । गुल्मश्रूलविबन्धप्तं हिङ्कु वातकफापहम् ॥३१॥ यमानीधन्यकाजाज्यो वातक्लेष्मनुदः परम् । चक्षुष्यं सैन्धवं वृष्यं त्रिदोषशमनं स्मृतम् ॥३२॥

सौवर्चलं विवन्धमं उन्धां हुच्छू लनाशनम् । उण्णं शूलहरं तीच्णं विडङ्गं वातनाशनम् ॥३३॥ रोमकं वातलं स्वादु रोचनं क्लेदनं गुरु । हृत्यागडुगलरागमं यवक्षारोऽमिदीपनः ॥३४॥ दहनो दीपनस्तीच्णः सर्जिचारो विदारणः । दोषमं नाभसं वारि लघु हृद्यं विषापहम् ॥३५॥ नादेयं वातलं रुच्चं सारसं मधुरं लघु । वातरलेष्महरं वाप्यं ताइगं वातलं स्मृतम् ॥३६॥ रोच्यममिकरं रूच्चं कफ्षमं लघु नै फरम् । दीपनं पित्तलं कौपमौद्धिदं पित्तनाशनम् ॥३०॥ दिवाकं किरग्रेर्जुष्टं रात्रौ चैवेन्दुरिशमिः । सर्वदोषविनिर्मुक्तं तच्चल्यं गगनाम्बुना ॥३८॥ उष्यां वारि ज्वरश्वासमेदोऽनिलक्षप्ताहम् । श्वत्रशीतं त्रिदोषप्रमुपितं तच्च दोषलम् ॥३६॥ गोर्चारं वातपित्तन्नं क्लिप्यं गुरु रसायनम् । गव्याद्गुरुतरं रिनम्धं माहिपं विह्वनाशनम् ॥४०॥ छागं रक्तातिसारमं कासश्वासकफापहम् । चक्षुष्यं जीवनं स्त्रीणां रक्तित्ते च लावणम् ॥४१॥ परं वातहरं वृद्यं पित्तश्लेष्मकरं दियं । दोपप्तं मन्थजातं तु मस्तु स्तातोविशोधनम् ॥४२॥ परं वातहरं वृद्यं पित्तश्लेष्मनुत् । विकारश्च किलाट। या गुरवः कुष्ठहेतवः ॥४३॥ परं प्रहणीशोथार्शः पाण्ड्वतीसारगुत्तम् । विकारश्च किलाट। या गुरवः कुष्ठहेतवः ॥४३॥ वृष्यञ्च मधुरं सर्पिर्वातपित्तकफापहम् । गव्यं मेथ्यञ्च चक्षुष्यं संस्काराच्च त्रिदोषिति ॥४५॥ अपस्मारगदोन्मादम्च्छ्यं संस्कृतं वृतम् । अजादीनाञ्च सर्पांचि विद्याद्नोक्षीरसद्गुणैः ॥ कफ्षवातहरं मत्रं सर्वकृतिविषापहम् ॥४६॥

पागडुत्वोदरकुष्ठार्शःशोथगुल्मप्रमेहनुत् । वातश्लेष्महरं बल्यं तैलं केश्यं तिलोद्भवम् ॥४०॥ सार्षपं कृमिपागडुष्ठं कफमेदोऽनिलापहम् । क्षौमं तैलमचक्षुष्यं पित्तहृद्वाननाशनम् ॥४८॥ अक्षजं कफपित्तप्तं केश्यं त्वक्लोततर्पणम् । त्रिदोषप्तं मधु प्रोक्तं वातल्खः प्रकीत्तितम् ॥४६॥ हिकाश्वासकृमिच्छिदिमेहतृष्णाविषापहम् । इक्षवो रक्तपित्तप्ता बल्या वृष्याः कफप्रदाः ॥५०॥ फाणितं पित्तलं तीत्रं सुरामस्त्यण्डिका लघुः । सण्डं वृष्यं तथा क्षिण्यं स्वाद्रसृक्षित्तवातांजत् ॥ वातापेत्तहरो रुद्धो वातप्तः कफकृद् गुङः । स पित्तप्तः परः पथ्यः पुराणोऽस्वयसादनः ॥५२॥ रक्तपित्तहरा वृष्या सस्नेहा गुइशकरा । सर्वित्तकरं मद्यमम्लत्वात्कित् ॥५२॥ रक्तपित्तकरास्तीक्ष्णास्तथा सौवीरजातयः । पाचनो दीपनः पथ्यो मग्रडः स्याद्भृष्टतण्डुलः ॥ वातानुलोमनी ल्व्यो पेयावस्तिविशोधनी । सत्कदाङ्गिव्योषा सगुडा मधुपिप्तली ॥५६॥ सन्तीयं सुकृता पेया कासश्वासप्रवाहिकाः । पायसः कफहद्धल्यः कृशरा वातनाशिनी ॥५६॥ सृष्ठीतः प्रसृतः सिनग्धः सुखोण्णो लघुरोचनः । कन्दमृलफलस्नेहैः साधितो बृहणो गुरुः ॥५०॥ वृष्युष्णसेवनाच्च लघुः गूपः सुसाथितः । स्विन्नं निष्यीडितं शाकं हितं स्नेहादिसंस्कृतम् ५८॥ वृष्युष्णसेवनाच्च लघुः गूपः सुसाथितः । स्विन्नं निष्यीडितं शाकं हितं स्नेहादिसंस्कृतम् ५८॥

दाङ्मामलकैर्यूषो विद्वकृद्धातिपत्तहः । श्वासकासप्रतिश्यायकपन्नो मूलकैः कृतः ॥५९॥ यवकोलकुल्थाना यूषः कण्ठ्योऽनिलापहः । सुद्गामलक्ष्णो ग्राही स्रोध्मिपत्तिवनाश्चनः ॥६०॥ सगुड़ं दिघ वातन्नं सक्तवो रुश्ववातलाः । घृतपूर्णोऽनिकारी स्यादृष्या गुर्वी च शष्कुली ६१॥ वृंहणाः सामिणा भद्याः पिष्टका गुरवः स्मृताः । तैले कृताश्च दृष्टिन्नास्तोयस्विनाश्च दुर्जराः ॥ अत्युष्णा मण्डकाः पथ्याः शीतला गुरवो मताः । अनुपानञ्च पानीयं श्रमतृणादिनाश्चनम् ६३॥ अनुपानादिरक्षाकृत्स्यादिषाद्रोगवर्षितः । अनुष्णः शिलिकण्ठाभो विपश्चैव विवर्शकृत् ६४॥ गन्यस्पर्शरसास्तीन्ना मोक्तुश्च स्यान्मनोव्यथा । आन्नाणे चाक्षिरोगः स्यादसाध्यश्च भिषक्तरैः ॥

वेपथु जृम्भणाद्यं स्याद्विषस्येतत्तु लक्षणम् ॥६५॥ इति श्रीगारुडे महापुरागे अनुपानादिविधिकथनं नाम जनसप्तत्यिककाततमोऽध्यायः ॥१६९॥

# सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ।

### धन्वन्तरिखाच

ज्वरोऽष्टघा पृथग्द्रन्द्रसङ्घातागन्तुजः स्मृतः । मुस्तपर्पटकोशीरचन्दनोदीच्यनागरैः

शृतशीतं जलं दद्यात्पपासाज्वरशान्तये ॥ १ ॥

11

नागरं देवकाष्ठञ्च घन्याकं बृहतीद्वयम् । दद्यात्पाचनकं पूर्वं ज्वरिताय ज्वरापहम् ॥ २ ॥ आरग्वधाभयामुस्तारिक्ताप्रन्थिकनिर्मितः । कथायः पाचनो सामे सग्रले च ज्वरे हितः ॥३॥ मधूकसारसिन्धूत्थवचोषणकणाः समाः । रुक्ष्णं पिष्ट्वाम्भसानस्यं कुर्य्यात्संज्ञाप्रवोधनम् ॥४॥ त्रिवृद्विशालात्रिफलाकटुकारग्वधैः कृतः । सद्धारो भेदनः काथः पेयः सर्वज्वरापहः ॥६॥ महौषधामृतामुस्तचन्दनोशीरधन्यकैः । काथस्तृतीयकं हन्ति शर्करामधुयोजितः ॥६॥ अपामार्गजटा कट्यां लोहितैः सप्ततन्तुभिः । वद्ध्वा वारे रवेर्नूनं ज्वरं हन्ति तृतीयकम् ॥७॥ गङ्गाया उत्तरे कूले अपुत्रस्तापसो मृतः । तस्मै तिलोदकं दद्यान्मुञ्चत्यैकाहिको ज्वरः ॥८॥

गुड्रच्याः काथकल्काभ्यां त्रिफलावासकस्य च । ऋज्वीकाया वलायाश्च सिद्धाः स्नेहा ज्वरच्छिदः ॥६॥

धात्रीशिवाकणावहिकायः सर्वज्वरान्तकः । ज्वरातिसारहरणमौषधं प्रवदाम्यथ ॥१०॥

पृक्षिपणींवलाबिल्वनागरोत्पलघन्यकैः । पाठेन्द्रयवभूनिम्बमुस्तपर्पटकैः जयन्त्याममतीसारं सज्वरं समहौषधाः ॥११॥

शृताः ॥

नागरातिविधामुस्तभूनिम्बामृतवत्सकैः । सर्वज्वरहरः काथः सर्वातीसारनाशनः ॥१२॥ मुस्तपर्पटकैर्दिव्यशृङ्कवेरशृतं पयः । शालपणी पृश्चिपणी बृहती कण्टकारिका ॥१३॥ बलाश्वरंष्ट्राविश्वादिपाठानागरधन्यकम् । एतदाहारसंयोगे हितं सर्वातिसारिणाम् ॥१४॥ विश्वचृतास्यिकाथश्च खण्डं मध्वतिसारनुत् । अतिसारे हिता तद्वत्कुटजत्यक्कणायुता ॥१५॥ वत्सकातिविधाविश्वकणाकन्दकषायकः । प्रयुक्तश्चामश्रूलाढ्ये ह्यतीसारे सशोणिते ॥१६॥ चिकित्साथ ग्रहण्यास्तु ग्रहणी चामिनाशिनी । चित्रककाथकल्काम्यां ग्रहणीशं श्रतं हितः ॥

### गुल्मशोथोदरङ्गीहशूलाशोंमं प्रदीपनम् ॥१७॥

सौवर्चलं सैन्धवञ्च विङ्ङ्गौद्धिदमेव च । सामुद्रेण समं पञ्च लवणान्यत्र योजयेत् ॥१८॥ मेषजं शस्त्रचाराग्न्यस्त्रिधा वै चार्शसां हरम् । विद्धि तचार्शसो व्रन्तु तक्रं नवोद्धृतञ्च यत् १९॥ गुङ्चीं पिप्पलीयुक्तामभयां घृतमर्जिताम् । त्रिवृदशोविनाशार्थं भक्षयेदम्ललीणकाम् ॥२०॥ तिलेच्चुरससंयोगश्चार्शःकुष्ठविनाशनः । पञ्चकोलं समरिचं सञ्चूषणमथाविकृत् ॥२१॥ हरीतकी मध्यमाणा नागरेण गुड़ेन वा । सैन्धवोपहिता वापि सातत्येनाग्निद्दीपनी ॥२२॥ फलितकामृतावासातिकामृनिम्बिन्धकः । काथः क्षौद्रयुतो हन्यात्पाण्डुरांगं सकामलम् २३॥ तिवृच त्रिफला व्यामा पिप्पली शर्करा मधु । मोदकः सन्निपातान्तो रक्तपिक्तव्यरापहः ॥२४॥ वासायां विद्यमानायांमाशायां जीवितस्य च । रक्तपिक्ती क्षयी कासी किमर्थमवसीदित ॥२५॥ अटक्षकमृद्वोकापव्याकाथः सशर्करः । क्षौद्राद्धः कासनश्वासरक्तपिक्तिवर्दणः ॥२६॥ वासारसः खण्डमधुयुतः पीतोऽथ रक्तजित् । सङ्घकोवदरीजम्बुधियालाम्बुर्जनं धवः ॥

पीतक्षीरञ्ज मध्वाढ्य पृथक्शोणितवारणम् ॥२७॥

समूलफलपत्राया निर्गुण्ड्याः स्वरसैर्घृतम् । सिद्धं पात्वा क्षयक्षीणां निर्व्याधिर्माति देववत् २८॥ इरितकोकणाञ्चण्टीमरिचं गुइसंयुतम् । कासन्नो मोदकः प्रोक्तस्तृष्णारोचकनाशनः ॥२६॥ कण्टकारिगुङ्कचीभ्यां पृथिनित्रशत्पले रसे । प्रस्थं सिद्धं घृतं स्याच कासनुद्विद्विपनम् ॥३०॥ कृष्णा धात्री शिता ञुण्ठी हिकान्नी मधुसंयुता । हिकाश्वासी पिवेद्धार्गी सिवश्वामुष्णवारिणा ॥ तैलाकं स्वरमेदी वा स्वादिरं धारयेन्मुखे । पथ्यां पिप्पलीसंयुक्तां संयुक्तां नागरेण वा ॥३२॥ विङ्क्षविफ्तलाचूणे छर्दिहन्मधुना सह । आम्रजम्बुकषायं वा पिवेन्माक्षिकसंयुतम् ॥३३॥ छर्दि सर्वो प्रणुद्दित तृष्णाञ्चवापकर्षति । त्रिपता भ्रममूर्च्छाहृत्यीता सा मधुनापि वा ॥३४॥

पञ्चगव्यं हितं पानादपस्मारग्रहादिनुत् । कुष्माण्डकरसो वाच्यं सयष्टिकं तदर्थकृत् ॥३५॥ ब्राह्मीरसवचाकुष्ठशङ्खपुष्पीभिरेव च । पुराणं सेव्यमुन्मादग्रहापस्मारनुद्घृतम् ॥३६॥ अश्वगन्धाकपाये च कलके क्तीरे चतुर्गुणे । घृतपकं तु वातन्नं वृष्यं मांसाय पुत्रकृत् ॥३७॥ नीलीमुण्डीरिकाचूग्पे मधुसर्पिःसमन्वितम् । लिकाकाथं पिवन्हन्ति वातरक्तं सुदुस्तरम् ॥३८॥ सगुड़ाः पञ्च पथ्याश्च कुष्ठदातार्शसादनाः । गुड़ूचीस्वरसं कल्कं चूर्णं वा काथमेव वा ॥३९॥ वातरक्तान्तकं कालागु इचीकाथकल्कतः । घृतं शृतं सदुग्यं स्यात्कुष्ठत्रणादिनाशनम् ॥४०॥ त्रिफलागुग्गुखर्वातरक्तम्ञ्ज्रीपहारकः । ऊहस्तम्भविनाशाय गोमूत्रेण च गुग्गुखः ॥४१॥ ग्रुण्ठीगोक्षुरककाथः सामवानात्त्रियूलनुत् । दशम्लामृतैरएडरास्नानागरदाहिनः काथो हन्ति महाशांशं मरीचगुड़संयुतः। कासन्नामादकः प्रोक्तस्तृष्णारोचकनाशनः॥४३॥ कराटकारिगुङ्चीस्या पृथिकित्रशात्पले रसे । प्रस्थिसद्धं घृतञ्जीव कासनुद्धिद दीपनः ॥४४॥ कृष्णाधात्रीसिताशुण्ठीमरिनैः सैन्धवान्वितः । काथ एरएडतैलेन सामं इन्त्यनिलं गुरुम् ॥४५॥ पुनर्नवैरण्डवृह्तीद्वयगोत्तुरैः। सहिङ्गु लवणं पीतं वातश्क्वविमर्दनम्॥४६॥ वला त्रिफलानिम्बयष्टीककर्कारम्बर्धः शृतम् । पाययेनमधुना मिश्रं दाहसूलोपशान्तये ॥४७॥ त्रिफलायः सवर्ष्यकं परिणामार्त्तिनाशनम् । गोमृत्रशुद्धमण्डूरं त्रिफलाचूर्णसंयुतम् ॥

### विलिइन्मधुसर्पिभ्यो शूलं इन्ति त्रिदोपजम् ॥४८॥

तिवृत्कृभगाहरीतक्यो दिचतुःपञ्चभागिकाः । गुटिका गुङ्तुल्यास्ता विड्विवन्धगदापदाः ४९॥ हरीतकीयन वारिपणलीतिवृतस्तथा । वृतैक्चूर्णमिदं पेयमुदावर्त्तविनाशनम् ॥५०॥ तिवृद्धरीनकीश्यामाः स्नुहीश्रीरेण भाविताः । विटका मूत्रपीतास्ताः श्रेष्ठाश्चानाहभेदिकाः ५१॥ स्थूपणितिपत्याधन्यविद्वन्नन्यचित्रकैः । कल्कीकृतैर्घृतं सिद्धं संस्कारं वातगुल्मनुत् ५२॥ स्लं नागरमानीतं सर्धारं हृद्यार्त्तिन्त् । सीवर्चलं तदर्दं तु शिवानाञ्च घृतं पिवेत् ॥५३॥ कणापापाणभेतंवां शिलाजतुकचूर्णकम् । तण्डुलाद्धिगुंडेनापि मूत्रकृच्छ्वीति जीवित ॥५४॥ अमृतानागरीधात्रीवाजिगन्धात्रिकण्टकान् । प्रिपेबेद्वातरोगार्त्तः सञ्जूले मूत्रकृच्छ्वनात् ॥५४॥ सितातुल्यो यवद्यारः सर्वकृच्छ्वनिवारणः । निदिग्विकारसो वापि सक्षौदः कृच्छ्वनाशनः ॥ लवणां त्रिफलाकल्कैमूत्राधातहरं स्मृतम् । मृत्रे विदद्धे कर्चूरचूर्णं लिक्के प्रवेशयेत् ॥५७॥ कायश्च शियुम्लोत्यः कर्वोष्ण उष्मयातनः । सर्वमेहहरो धात्रधा रसः क्षौद्रनिशायुतः ॥ त्रिफलादाहदावर्यन्जकाथः चौद्रेण मेहहा ॥५८॥

अस्वप्रश्च व्यवायञ्च व्यायामं चिन्तनानि च । स्थौल्यमिच्छन्यरित्यक्तुं क्रमेणात्प्रिवद्धयेत् ॥५६॥

यवस्यामाकभोजी स्यात्स्थूलो मघुरवारिपः। उष्णमज्ञं समग्रडं वा पिवन्कृशतनुर्भवेत् ॥६०॥ सच्व्यजीरकं व्योषा हिङ्कुसीवर्चलामलाः । मघुना शक्तवः पीता मेदोन्नाः सर्वदीपनाः ॥६१॥ चतुर्गुणे जले मूत्रे द्विगुणे चित्रकोत्पले । कल्कैः सिद्धं घृतप्रध्यं सक्षीरं जठरो पिवेत् ॥६२॥ कमगृद्धया दशाहानि दश पैप्पलिकं दिनम् । वर्द्धयेत्पयसा साद्धं तथैवापानयेत्पुनः ॥६३॥ स्वीरयष्टिकभोजो स्यादेवं कृष्णासहस्रकम् । वृह्गां मुद्गमायुष्यं श्लीहोदरिवनाशनम् ॥६४॥ पुनर्नवाकायकल्कैः सिद्धं शोयहरं घृतम् । गवां मूत्रेण संसेव्यं पिप्पलीं वा पयोऽन्विताम् ॥ गुडेन वाभयां तुल्यां विश्वं वा शोयरोगिणा ॥६५॥

तैलमेरगडजं पीत्वा वलासिद्धं पयोऽन्वितम् । आध्मानशूलापचितामन्त्रवृद्धं जयेन्नरः ॥६६॥ अष्टेरण्डकतैलेन कलकः पथ्यासमुद्भवः । कृष्णासैन्धवसंयुक्तो वृद्धिरोगहरः परः ॥६७॥ निर्गुण्डीमूलनस्येन गण्डमाला विनश्यति । स्नुहीगण्डीरिकास्वेदो नाश्येदर्जुदानि ॥६८॥ हस्तिकर्णपलाशस्य गलगण्डं तु लेपतः । धुस्त्रैरण्डिनर्गुण्डीवर्षाम् शिष्ठमुस्पर्पेः च ॥६९॥ प्रलेपः श्रीपदं हन्ति चिरोत्थमतिदाकणम् । शोभाञ्जनकसन्धृत्यिहङ्कं विद्रिषनाशनम् ॥७०॥ शरपुङ्का मधुयुता स्यात्सर्वव्रणरोपणी । निम्बपत्रस्य वा लेपः स भवेत्व्रपशोषणः ॥७१॥ त्रिफला खिदरो दावीं न्यप्रोधो व्रणशोधनः । सद्यः खतं व्रणं वैद्यः सञ्चलं परिपेचयेत् ॥७२॥ विष्ठमधुकयुक्तेन किञ्चदुष्पोन सर्पिषा । बुद्धथागन्तुव्रणान्वैद्यो नाश्येत्संप्रलेपनात् ॥७२॥ शिक्षां प्रयुद्धांत पित्तरकोष्मनाश्चिनीम् । काथो वंशत्वगेरग्रदश्वद्याणाञ्च समधुः ॥७४॥ सहिङ्कुसैन्धवः पोतः कोष्ठस्यं सावयेदस्क् । यवकोलकुलत्थानामारोग्यार्थं रसेन वा ॥७५॥ सुज्जीताकं यवागुं वा पिवेत्सैन्धवसंयुतम् । करज्ञारिष्टनिर्गुण्डीरसो इन्याद्व्रणिकमीन् ॥७६॥ त्रिफलाचूर्णसंयुक्तो गुग्गुर्ख्वर्यकोकृतः । निर्यन्त्रणो विवन्धन्नो व्रणशोषणशोधनः ॥७६॥ दूर्वास्वरसिद्धत्वात्तेलं कम्पिक्षकेन वा । दार्वीत्वचश्च कल्केन प्रधानं व्रणरोपणम् ॥७८॥ इति श्रीगा६इ महापुराणे ज्वरादिचिकित्साकथनं

नाम सप्तत्यिभकशततमोऽध्यायः ॥१७०॥

# एकसप्तत्य विकशततमोऽष्यायः

### धन्वन्तरिष्ठवाच

नाड़ीब्रशादिरोगाणां चिकित्सां शृषु सुभ्रत । नाडीं शस्त्रेण संगट्य नाड़ीनां ब्रणविक्तिया ॥ गुग्गुखित्रफलाव्योषैः समांशैराज्ययोजितैः । नाड़ीदुष्टवणं शूलं भगन्दरमयो जयेत् ॥ २॥

निर्गुपडीरसतस्तैलं नाङीदुष्टब्रगापहम् । हितं पामामयानां तु पानाभ्यञ्जननस्यकैः ॥ ३ ॥ गुग्गुङ्त्रिफलाकुष्णा त्रिपञ्चेकांशयोजिता । गुटिका शोथगुल्माशोंभगन्दरवतां दिता ॥ ४ ॥ ध्यजमध्ये विशुद्धिरुपदंशके। पाको रह्यः प्रयत्नेन शिश्रद्धयकरी हि सः॥ ५॥ पटोलनिम्बमूनिम्बगुडुचीकथमापिबेत् । सगुग्गुछं सखदिरमुपदंशो विनश्यति ॥ ६ ॥ दहेत्कटाहे त्रिफलां सा मसी मधुसंयुता। उपदंशे प्रलेपोऽयं सद्यो रोपयते व्रणम्॥ ७॥ त्रिफलानिम्बभूनिम्बकरखाखदिरादिभिः । कल्कैः कार्येर्घृतं पक्रमुपदंशहरं परम्॥ ८॥ आदौ भम्नं विदित्वा तु सेचयेत्वीतलाम्बुना । पक्केन लेपनं कार्यं बन्धनश्च कुशान्वितम् ॥ ६ ॥ माषं मांसं तथा सर्पिः श्वीरं यूषः सतील्जः । बृंह्रणं चान्नपानं स्याहेयं तु भग्नरोगिणे ॥१०॥ रसोनमधुलाजाम्बुसिताकल्कसमश्रुताम् । छिन्नभिन्नच्युतास्थीनां सन्धानमचिराद्भवेत् ॥११॥ अवन्यत्रिफलान्योषाः सर्वे रेभिः समीकृतैः । तुल्यो गुग्गुलुयोज्यश्च भन्नसन्धिप्रसाधकः ॥१२॥ सर्वकुष्ठेषु वमनं रेचनं रक्तमोच्याम् । वचावासापटोलानां निम्बस्य च कलित्वचः ॥१३॥ कषायो मधुना पीतो वातहृद्वृंहणः परः । विरेचनं प्रयोक्तव्यं त्रिवृह्नतीफलित्रकैः ॥१४॥ मनःशिलामरीचैस्तु तैलं कुष्ठविनाशनम् । सर्वेकुष्ठे विलेपोऽयं शिवापञ्चगुड़ौदनम् ॥१५॥ करखतगरौ कुष्ठं गोमूत्रेण प्रलेपतः। करवीरोद्दर्तनञ्ज तैलाक्तस्य च कुष्ठहृत्॥१६॥ इरिद्रा मलयं राक्षा गुङ्कची तगरस्तथा। आरग्वधः करञ्जाच लेपः कुष्ठहरः परः ॥१७॥ मनःशिलाविड्ङ्मानि वागुजी सर्पपस्तथा। करङ्गी मूत्रपिष्टोऽयं लेपः कुष्टहरोऽर्कवत् ॥१८॥ विड़क्केरगजाकुष्ठनिशासिन्धृत्यसर्षपैः । मूत्राम्बुपिष्टो लेपोऽयं दद्रकुष्ठविनाशनः ॥१६॥ प्रपुत्रादकक्षीजानि धात्रीसर्जरसस्तुही । सौवीरपिष्टं दद्गुणामेतदुद्वर्त्तनं परम् ॥२०॥ आरम्बधस्य पत्राणि आरनालेन पेषयेत्। दद्विकिहिमकुष्ठानि इन्ति सिध्मानमेव च ॥२१॥ उष्णा पीता वागुको च कुष्ठजित्क्षीरमोजिनः। तिलाज्यत्रिफलाक्षौद्रव्योपमल्लातशकराः वृष्याः सप्त समा मेध्याः कुष्ठहाः कामचारिणः ॥२२॥

विङ्क्षत्रिफलाकृष्णासूर्णं लीदं समाक्षिकम् । हन्ति कुष्ठकृमीमेहनाङीव्रणभगन्दरान् ॥२३॥ यः खादेदभयारिष्टं तथा चामलकानिशाः । स जयेत्सर्वकुष्ठानि मात्तादूर्ध्वं न दंशयः ॥२४॥ दह्यमानः च्युतः कुम्मे तत्सह व्यदिराक्कुरः । साक्षधात्रीरसक्षौद्रो हन्यात्कुष्ठं रसायनम् ॥२५॥ धात्रीखदिरयोः काथं पीत्वा वागुजिसंयुतम् । शक्केन्दुधवलं श्वित्रं हन्ति तूर्णं न संशयः ॥२६॥ पीत्वा भक्कातकं तैलं मासाद्व्याधि जयेन्नरः । सेवितं खादिरं वारि पानाद्यैः कुष्ठिक्कद्वेत् ॥२०॥ वासा गुङ्ची त्रिफला पटोलक्क करक्ककम् । निम्नाशनं कृष्णवेत्रं काथकल्केन यद्धृतम् ॥

वज्रकं तद्भवेत्कुष्ठं शतवर्षाणि जीवति ॥२८॥

स्वरसेन च दूर्वायाः पचेत्तैलं चतुर्गुणम् । कच्छुर्विचर्चिका पामा अम्यक्कादेव नश्यित ॥२६॥ दुमत्वगर्ककुष्ठानि लवणानि च मूत्रकम् । गएडीरिकां चित्रकैस्तैस्तैलं कुष्ठव्रणादिनुत् ॥३०॥ धात्रीनिम्यफलं तद्वद्गोमूत्रेण च चित्रकम् । वासामृतापपिटकानिम्बम्निम्बमाकरैः ॥

त्रिफलाकुलत्थैः काथः सक्षौद्रश्चाम्लपित्तहा ॥३१॥

फलित्रकं पटोलञ्च तिक्ताकाथः सितायुतः। पीतो यष्टिमधुयुतो ज्वरच्छुर्यम्खपित्तिकत् ॥३२॥ वासायृतं तिक्तयृतं पिप्पलीयृतमेव च। अस्रुपित्ते प्रयोक्तव्यं गुडकूष्माण्डकं तथा ॥३३॥ पिप्पली मधुसंयुक्ता अस्रुपित्तविनाशिनी। रुष्ठेष्माग्निमान्द्यनुत्पथ्यापिप्पलीगुइमोदकः ॥३४॥ पिष्ट्राजार्जी सधन्याकां वृतप्रस्थं विपाचयेत् । कप्पित्तारुचिहरं मन्दानलवर्मि हरेत् ॥३५॥ पिप्पल्यामृतमूनिम्बवासकारिष्टपपेटेः। खदिरारिष्टकैः काथो विस्फोटार्त्तिज्वरापहः ॥३६॥ त्रिफलारससंयुक्तं सर्पिस्त्रवृतया सह । प्रयोक्तव्यं विरेकार्यं विसर्पज्वरशान्तये ॥३०॥ खदिरित्रिफलारिष्टपटोलामृतवासकैः। काथोऽष्टकाख्यो जयित रोमान्तिकमस्र्रिकाः ॥३८॥ कुष्ठवीसप्विस्फोटकण्ड्वादीनां विधातकः। लस्नानान्तु चूर्णस्य घर्षे मशकनाशनः ॥३६॥ चर्मकीलं जीर्यमाणं मशकांस्तिलकालकान् । उत्कृत्य शस्त्रेण दहेत्क्षाराग्निम्यामशेषतः ॥४०॥ पटोलनीलीलेपः स्याजालगर्दभरोगनुत् । गुञ्जाफलैः श्रतं तैलं भृङ्गराजरसेन तु ॥ कर्खुदारणकृत्कुष्ठकापालकुष्ठनाशनम् ॥४१॥

आम्रास्थिमजात्रिफलानीलेश्च मृङ्गराजकै: । सुपकं लौहचूर्णं सकाञ्चिकं कृष्णकेशकृत् ॥४२॥ द्वारीशार्कपर्यस्थि मधुकापले । तेलस्य कुड्वं पकं वार्डक्यपिलतापहम् ॥४३॥ मुखरोगे तु त्रिफलाग्रह्मपरिधारणम् । यहधूमयवक्षारपाठाव्योषरसाञ्चनम् ॥४४॥ सलोधं त्रिफलाचूर्णं तथा चित्रकचूर्णितम् । सक्षौदं धारयेद्धकत्रे ग्रीवादन्तस्य रोगनृत् ॥४६॥ पटोलनिम्बजम्बीरआम्रमालतिपञ्चवाः । पञ्चपञ्चवकः श्रेष्ठः कषायो मुखधारणे ॥४६॥ लशुनार्द्रकशिग्रूणां पाठल्या मूलकस्य च । कदल्याश्च रसः श्रेष्ठः कदुष्णः कर्णापूरणे ॥४६॥ लशुनार्द्रकशिग्रूणां पाठल्या मूलकस्य च । कदल्याश्च रसः श्रेष्ठः कदुष्णः कर्णापूरणे ॥४८॥ जातीपत्ररसे तेलं स्थाव्दे क्लेदवाहिनि । स्नुहीपत्ररसं कोष्णं सैन्धवेनावचूर्णितम् ॥४८॥ जातीपत्ररसे तेलं विपकं पूतिकर्णजित् । शुण्ठीतेलं सार्षपञ्च कोष्णं स्थात्कर्णग्रलनुत् ॥४६॥ पञ्चमूलीशृतं क्षीरं स्थाचित्रकहर्रातकी । सहर्षिर्गुडः पङ्को यूषः पीनसशान्तये ॥५०॥ अक्षिकुक्षिभवा रोगाः प्रतिश्यायव्रणण्वराः । पञ्चते पञ्चरात्रेण प्रथमं यान्ति लङ्घनात् ॥५१॥ भात्रीरसानाञ्च दशः कोपं हरति पूरणात् । सक्षौद्रसैन्धवं वापि शिग्रदावीरसाञ्चनम् ॥५२॥

हरिद्वादाहरिन्धृत्यरसाञ्जनैः सगैरिकैः। पिष्टैर्दत्तो बहिलेपो नेत्रव्याधिनिवारकः ॥५३॥ धृतभ्रष्टाभयालेपात्त्रिफला द्वीरसंयुता। ग्रुण्ठीनिम्बदलैः पिष्टैः सुखोष्णैः स्वल्पसैन्धवैः॥ धार्य्यश्चद्विष विद्वेपाच्छोयकण्डुहजापहः॥५४॥

अभयाख्यामृतञ्जेकद्विचतुर्भागिकं युतम् । मध्याज्यलीढं कायो वा सर्वनेत्रकार्दनः ॥५५॥ चन्दनित्रफलापूगपलाशतकमृलकैः । जलपिष्टैरियं वर्त्तिरशेषतिमिरापहा ॥५६॥ दम्ना निर्घृष्टमरिचं राज्यन्धापहमञ्जनम् । त्रिफलाकाथकल्काभ्यां सपयस्कं श्रतं घृतम् । तिमिराण्यचिराद्धन्यात्पीतमेतित्रिशासुखे ॥५७॥

पिष्पलीत्रिफलाचारलोहचूर्णं ससैन्धवम् । भृङ्गराजरसैर्घृष्टं गुडिकाञ्जनमिष्यते ॥ अर्धाः सतिमिरं कोठं हत्त्यन्यानेत्ररोगकान् ॥५८॥

त्रिकटु त्रिफला चैन सैन्धवञ्च मनःशिलाः । केतकं शङ्कानाभिश्च जातीपुष्पाणि निम्बकम् ॥
रसाज्जनं भृङ्गराजं घृतं मधु पयस्तथा । एतित्पष्ट्वा च विष्ठिका सर्वनेत्रकर्गार्दिनी ॥६०॥
दग्धमेरण्डकं मूलं लेपात्काञ्जिकपेषितम् । शिरोऽर्ति नाशयत्याशु पुष्पं वा मुचुकुन्दकम् ॥
शतमूल्येरण्डमृलचकाव्याघ्रीपलैः शतम् । तैलं नस्यं महच्छ्लेष्मितिमिरोध्वमदापहम् ॥६२॥
लवणं सगुइं विश्वं पिप्पली वा ससैन्धवा । भुजस्तम्भादिरोगेषु सर्वेषूर्ध्वगदेषु च ॥६३॥
स्थ्यावर्ते विधातव्यं नस्यकर्मादिमेषजम् । दशमूलीकषायं तु सिर्पः सैन्धवसंयुतम् ॥
नस्यमञ्जक्षिमेद्षं सूर्य्यावर्त्तशिरोऽर्तिनुत् ॥६४॥

द्धा सौवर्चलाजाजीमधूकं नीलमुत्यलम् । पिवेत्क्षौद्रयुतं नारी वातासुग्दरपीडिता ॥६५॥ वासकस्वरसं पैत्ते गुडुच्या रसमेव वा । जलेनामलकीबीजं शर्करामधुसंयुतम् ॥६६॥ भामलक्या रसं मधु मूलं कार्पासमेव वा । पाण्डुप्रदरशान्त्यर्थं पिवेत्तण्डुलवारिणा ॥६०॥ तण्डुलीयकमृलं तु सक्षौद्रं सरसाञ्जनम् । तण्डुलीयकमृलं तु सक्षौद्रं सरसाञ्जनम् । तण्डुलीयकपीतं सर्वोश्चासुग्दरान् जयेत् ॥ कुशमृलं तण्डुलाद्भिः पीतञ्चासुग्दरं जयेत् ॥६८॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे कुष्ठादिचिकित्साकथनं नाम एकसप्तत्यिकशततमां उध्यायः ॥१७१॥

# श्रीगरुद्गमहापुराणम् । अ० १७२ द्विसप्तत्यधिकशततमोऽज्यायः

#### धन्वन्तरिख्वाच

स्त्रीरोगादिचिकित्साञ्च वक्ष्ये मुश्रुत तच्छुणु । योनिन्यापत्सु भूयिष्ठ शस्यते कर्म वातजित् ॥ १ ॥ वचोपकुञ्चिकाजातीकृष्णावासकसैन्धवम् । अजाजी च यवक्षारं चित्रकं शर्करान्वितम् ॥ २ ॥ पिष्ट्वालोड्य जलाद्येश्च खादयेद्धृतभर्जितम् । योनिपार्श्वार्त्तिद्वृद्दोगगुल्मार्शो विनिवर्त्तयेत् ॥ ३ ।. प्रशाम्यति । लोध्रतुम्बीफलालेपाद्योनेर्दाद्धं करोति च ॥ ४ ॥ बदरीपत्रसंलेपाद्योनिर्भिन्ना पञ्चपल्लवयष्ट्यकमालतीकुसुमैर्घृतम् । रविपकमस्रग्दरयोनिगन्धविनाशनम् सकाञ्जिकं जवापुष्पं प्रस्थं ज्योतिष्मतीदलम् । दूर्वोपिष्टञ्च संपाश्य चित्रकं शर्करान्वितम् ॥ ६ ॥ भात्रयञ्जनाभयाचूर्णं तोयपीतं रजो हरेत्। सदुग्धा लक्ष्मणा पीता नस्याद्वा पुत्रदेत्युभौ ॥७॥ दुग्धस्यार्द्धादकं चाज्यमश्वगन्धा च पुत्रदा। बन्ध्या पुत्रं लभेत् पीत्वा घृतेन व्योषकेशरम् ८॥ कुशकाशोष्ट्युकानां मूलैगोंक्षुरकस्य च। शृतं दुग्धं सितायुक्तं गर्मिण्याः सूलनुत् परम् ॥९॥ पाठालाङ्गल्यपामार्गैस्तथा च कुटजैः पृथक् । नाभिवस्तिभगालेपात् सुखं नारी प्रसूयते ॥१•॥ स्ताया हृच्छिरोबस्तिয়ूलमर्कन्दसंज्ञितम्। यवक्षारं पिबेत्तत्र मस्तु कोष्णोदकेन वा ॥११॥ दशमूलीकृतः काथः साज्यः स्तिकजापहः । शालितण्डुलचूर्णन्तु सदुग्धं दुग्धकृद्भवेत् ॥१२॥ विदारीकुसुमरसं मूलं कार्पासजं तथा । धात्रीस्तन्यविशुद्धयर्थं मुद्रयूषो रसायनः ॥१३॥ कुष्ठा वचाभया ब्राह्मी मधूका क्षौद्रसर्पिषी । वर्णायुःकान्तिजननं लेह्यं बालस्य दापयेत् ॥१४॥ स्तन्याभावे पयः छागं गव्यं वातद्गुणं पिबेत् । स्वेदेन नाभिशोथान्तो मृदा स्यादमितप्तया ॥ लौहो मुस्तकातिविषा वमिकासज्वरे पिबेत् । मुस्तशुगठीविषारुणक्टजश्चातिसारनुत् ब्योपं मधु मातुलुङ्गं हिकाच्छर्दिनिवारणम् । कुष्ठेन्द्रयवसिद्धार्थो निशा दूर्वा च कुष्ठजित् ॥१०॥ महामुग्रिडतिकोदीच्यक्वाथैः स्नानं ग्रहापहम् । सप्तच्छदाभयनिशाच्यानेक्षानस्रेपनम्

शङ्खाब्जबीजरुद्राक्षयचालौहादिधारणम् ।

ॐ कं टं गं गं वैनतेताय नमः॥

🕉 हों हां हः मन्त्रेण शान्तिर्वालानां मार्जनाद्वलिदानतः।

🕉 ह्वीं वालग्रहाद्वलिं गृह्धीत बालं मुखत स्वाहा ॥१६॥

तगडुलाद्भिः शिरीपस्य मृतं पोतं विपापहम् । तन्दुलाद्भिश्च वर्षामोः ग्रुक्कायाः सर्पदंशातुत् ॥२०॥ दध्याज्यं तण्डुलीयञ्च गृहधूमो निशातथा । पिष्टंपानं तथाक्षौद्रं सिन्धूत्थस्य विषान्तकम् ॥२१॥ अङ्कोटमृलनिष्काथः साज्यभेपीतो विषान्तकः। यज्जराव्याधिविष्वंति भेषजं तद्रसायनम् ॥२२॥ सिन्धूत्थशर्कराशुण्ठीकणामधुगुङैः क्रमात् । वर्षादिष्वभया सेन्या रसायनगुरौषिणा ॥२३॥ ज्वरस्यान्तेऽभया चैका प्रभुङ्क्ते द्वे विभीतके। भुक्त्वा मध्वाज्यधात्रीणां चतुष्कं शतवर्षकृत्॥२४॥ पीताक्वगन्षा पयसा धृतेनाक्षेषरोगनुत् । मण्डूकपण्यीःस्वरसोविदार्य्याश्चामृतोपमः ॥२५॥ तिल्धात्रीभृङ्गराजो जग्ध्वा वर्षशती भवेत् । त्रिकटु त्रिफला वह्निर्गुङ्कची च शतावरी ॥२६॥ विङ्क्षलोहचूर्णन्तु मधुना सह रोगनुत्। त्रिफला चकणा शुण्ठी गुङ्कचीच शतावरी ॥२०॥ विङ्क्षभृक्षराजादि भावितं सर्वरोगनुत्। चूर्णं विदार्थ्या मध्वाज्यं लीढ्वा दश स्त्रियो ब्रजेत् ॥ भृतं शतावरीकल्कैः चीरैर्दशगुर्गैः पचेत् । शर्करापिप्पलीचौद्रयुक्तं वा जारकं विदुः ॥२६॥ प्रतिमर्षोऽवपीइश्च नस्यं प्रवपनं तथा। शिरोविरेचनञ्चेति पञ्चकर्म च कथ्यते।।३०।। मार्वेर्द्रिसंख्येर्माघादैः क्रमात्यड् ऋतवः स्मृताः । अग्निसेवामधुक्षीरविकृतीः परिषेवयेत् ॥३१॥ स्त्रीयुक्तः शिशिरे तद्वद्वसन्ते न दिवा स्वपेत् । त्यजेद्वर्षासु स्वप्नादीन्शरदीन्दोश्च रश्मयः ॥ पथ्यानि शालयो मुद्रा वर्षाम्भः कथितं पयः । निम्बातसीकुसुम्भानां शियुसर्पपयोस्तथा ॥ ज्योतिष्मतीमूलकानां तैलानि च इरन्ति हि । कृमिकुष्ठप्रमेहांश्च वातश्लेष्मशिरोरुजः ॥३४॥ दाङ्मामलकीकोलकरमदेप्रियालकम् । जम्बीरं नागरङ्गश्च आम्रातककपित्यकम् ॥३५॥ पित्तलान्यनिलन्नानि कफोत्क्लोशकराणि च । जलं जीमूतकेक्ष्त्राकुकुटजाकृतवन्धनम् ॥३६॥ भामार्गवश्च संयोज्याः सर्वथा वमनेष्वमीः । पूर्वाह्वे वमनायैते मदनेन्द्रयवी वचा ॥३०॥ मृदुकोष्ठश्च पित्तेन खरो वातकफाश्रयात् । मध्यमः समदोषे स्यात्त्रिवृत्पित्ते विरेचनम् ॥३८॥ शर्करामधुर्गयुक्तं सैन्धवं नागरं त्रिवृत्। हरीतकीविडङ्गानि गोमूत्रेण विरेचनम् ॥३९॥ एरण्डतैलं त्रिफलाकायश्च द्विगुणस्तथा । वातोल्बणेषु दोषेषु भो जयित्वाय वामयेत् ॥४०॥ वंशादिनेत्रं कुर्वीत पडष्टद्वादशाङ्गलम् । कर्कन्धूफलवन्छिद्र बस्तिरुत्तानशायिने ॥४१॥ विधिरयमेवमुदीरितः । अर्द्धविषट्पले मात्रा लघुमध्योत्तमः क्रमात् ॥४२॥ ाथ्याक्षचाच्य एकद्विचतुर्भागा रुगर्दनाः। शतावर्य्यमृताभृङ्गसिन्धुवारादिभाविताः

इति श्रीगादडे महापुरागे स्त्रीरोगचिकित्सादिकथर्न नाम

द्विसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१७२॥

# त्रिसप्तत्यधिकशततमोऽ**ष्यायः**

### धन्यन्तरिख्याच

द्रव्याखि मधुरादीनि वक्ष्ये रोगहराण्यहम् । शालिषष्टिकगोधृमक्षीरं घृतं रसो मधु ॥ १ ॥

मजाशृङ्गाटकयवकशेर्विवोंकगोक्षुरम् । गम्मीरी पौष्करं बीजं द्राक्षा खजूरक बला ॥ २ ॥ नारिकेलेक्वात्मगुप्ता विदारी च पियालकम् । मधूकं तालक्ष्माण्डं मुख्योऽयं मधुरो गणः ॥ मूच्छादाहप्रशमनः षिन्दियप्रसादनः । कृमिकृत्कफकृष्चैव एकोऽत्यर्थं निषेवितः ॥ ४ ॥ श्वासकासास्यमाधुर्य्यस्वरघातार्वुदानि च । गलगएडश्लीपदानि गुन्नलेगदि कारयेत् ॥ ५ ॥ दानिमामलकाम्रञ्ज किपत्थकरमर्दकौ । मातुलुङ्गाम्रातकञ्ज वदरं तिन्तिङ्गिफलम् ॥ ६ ॥ दिष तक्षं कािक्षकञ्ज लकुचं चाम्लवेतसम् । अम्लो लोणः शुण्टीयुक्तो जारणः पाचनो रसः ॥ क्रिदनो वातकृद्धयो विदाही चानुलोमनः । अम्लोऽत्यर्थं सेव्यमानः कुर्याद्वे दन्तहर्षकम् ॥ शरीरस्य च शैथिल्यं स्वरक्षरहास्यद्वदृद्देत् । लिन्निमन्नव्रणादीनि पाचयत्यमिमावितः ॥ ९ ॥ लवणानि यवक्षारसर्जिकादिश्च लावणः । शोधनः पाचनः क्लेदी विश्लेषसर्पणादिकृत्॥१०॥ मार्गरोधी मार्दवकृत्स एकः परिषेवितः । गात्रकरङ्कोठशोथवैवर्यं जनयेद्रसः ॥

रक्तवातं पित्तरक्तं पुंस्त्वेन्द्रियरुजादिकम् ॥११॥

व्योषशिषुमूलकञ्च देवदार च कुष्ठकम् । लशुनं वल्गुजीफलं मुस्तागुग्गुल लाङ्गली ॥१२॥ कदुको दीपनः शोधी कुष्ठकगृङ्कफान्तकृत्। स्थौल्यालस्यकृमिहरः शुक्रमेदोविरोधनः ॥

एकोऽत्यर्थं सेव्यमानः भ्रमदाहादिकुद्भवेत् ॥ १३ ॥

कृतमालः करीराणि हरिद्रेन्द्रयवास्तथा। स्वादुक्रण्टकवेत्राणि बृह्तीद्वयशिक्ष्वनी ॥१४॥
गुद्धची च द्रवन्ती च त्रिवृन्मण्डूक्पण्येषि। कारवेक्षकवार्ताकुकरवीरकवासकाः ॥१५॥
रोहिणी शिक्षपुष्पी च कर्कोटी वै जयन्तिका। जातीवरुणकं निम्बो ज्योतिष्मती पुनर्नवा॥१६॥
तिक्तो रसच्छेदनः स्याद्रोचनो दीपनस्तथा। शोधनो ज्वरतृष्णां मूर्च्छाः कण्डुकादिजित्॥
विण्मूत्रक्लोदसंशोषो द्यत्यर्थं स च सेवितः। हनुस्तम्भाष्टेपकार्त्तिशिरःशूल्ब्रणाविद्दत् ॥१८॥
त्रिफलाशक्षकीजम्बु आम्रातकवटादिकम्। तिन्दुकं वकुलं शालं पालक्कमुद्गचिक्षकम् ॥१९॥
कषायो ग्राहको रोपी स्तम्मनक्लेदशोषणः। एकोऽत्यर्थं सेव्यमानो द्वदये चाथ पीडकः॥

मुखशोषज्वराध्मानहनुस्तम्भादिकारकः ॥ २० ॥

हरिद्राकुष्ठलवर्णं मेषश्रक्तिबलाद्वयम् । कच्छुरा शक्तकी चैव पुनर्नवा शतावरी ॥२१॥ अग्रिमन्थो ब्रह्मदण्डी श्वदंष्ट्रेरण्डके तथा । यवकोलकुल्ल्थादिकर्पाशी वशम्लकम् ॥

पृथक्समस्तो वातान्तः कफेपित्तहरस्तथा ॥ २२ ॥

शतावरी विदारी च बालकोशीरचन्दनम् । दूर्वा वटः पिप्पली च बदरी शक्तकी तथा ॥२३॥ कदली चोत्पलं पद्ममुदुम्बरपटोलकम् । अथ श्लेष्महरो वर्गो हरिद्रागुङ्कुष्ठकम् ॥२४॥ शतपुष्पी च जाती च व्योषारम्बधलाङ्गली । सिंपस्तैलबसामज्ञस्नेहेषु प्रवरं स्मृतम् ॥२५॥ तथा धीस्मृतिमेधाप्रिकाङ्क्षिणां शस्यते घृतम् । केवलं पैत्तिके सिंप्वितिके लबणान्वितम् ॥ देयं बहुकफे वापि व्योषक्षारसमायुतम् । प्रन्थीनाङीकृमिश्लेष्ममेदोमास्तरोगिषु ॥२७॥ तैलं लाघवदाद्य्यायं क्रूरकोष्ठेषु देहिषु । वातातपाम्बुभारस्त्रीव्यायामक्षीणधातुषु ॥२८॥ रौक्षक्केशक्षयात्यप्रिवातावृतपथेषु च । अथ दग्व्वा शिराजालं योनिकर्म शिरोक्षजि २६॥ उत्तमस्य पलं मात्रा त्रिभिश्चाचेश्च मध्यमे । जधन्यस्य पलाईंन स्नेहकाथौषधेषु च ॥३०॥ जलमुष्णं घृते देयं पृथक्तैले तु शस्यते । स्नेहे पित्ते तु तृष्णायां पिबेदुष्णोदकं नरः ॥३१॥ वातानुलोमं दीप्तामेर्वंचः स्निग्धस्य तन्मतम् । स्वस्य स्नेहनं कार्यमतिस्निग्धस्य स्क्षणम् ३२॥ श्यामाककोरदोषान्नतकपिएयाकसक्तुभिः । वातश्लेष्मणि वाते वा कफे वा स्वेद इष्यते ॥ न स्वेदयेदितस्थूलक्त्वदुर्वलमूर्च्छतान् ॥ ३३॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे योगसारादिकथन ेनाम त्रिसत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१७३॥

# चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

### धन्वन्तरिक्वाच

भृततैलादि वक्ष्यामि शृणु सुश्रुत रोगनुत् । शङ्क्षपुष्पी वचा ब्राह्मी सोमा ब्रह्मसुवर्चला ॥ १ ॥ अभया च गुङ्ची च अटरूषकवागुजी । एतैरक्षसमैभागिर्भृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ २ ॥ कण्टकार्च्या रसप्रस्थक्षीरप्रस्थसमन्वितम् । एतद्ब्राह्मीभृतं नाम श्रुतिमेधाकरं परम् ॥ ३ ॥ त्रिफलाचित्रकवलानिर्गुण्डीनिम्बवासकाः । पुनर्नवा गुङ्ची च बृहती च शतावरी ॥ एतैर्भृतं यथालामं सर्वरोगविमर्दनम् ॥ ४ ॥

बलाशतकषाये तु तैलस्यार्द्धाद्धकं पचेत्। कल्कैमधूकर्मश्चिष्ठाचन्दनोत्पलपद्मकैः ॥ ५ ॥ सूद्दमैलापिप्पलीकुष्ठत्वगेलागुरुकेशरैः । गन्धाश्वजीवनीयैश्व श्वीराद्धकसमाश्रितम् ॥ ६ ॥ एवं मृद्धग्निना पक्कं स्थापयेद्राजते शुभे । सर्ववातिवकारांस्तु सर्वधात्वन्तराश्रयान् ॥ वैलनेतत्प्रशमयेद्वलासं राजवल्लभम् ॥ ७ ॥

शतावरीरसप्रस्थं सीरप्रस्थं तथैव च। शतपुष्पं देवदारु मांसी शैलेयकं बला ॥ ८॥ चन्दनं तगरं कुष्ठं मनःशिला ज्योतिष्मती। एतैः कर्षसमैस्तेन घृतप्रस्थं विपाचयेत्॥ ६॥ कुन्जवामनपङ्गतां विधरव्यङ्गकुष्ठिनाम्। वायुना भग्नगात्राणां ये च सीदन्ति मैशुने॥१०॥

जराजर्जरगात्राणां चाध्मानमुखशोषिणाम् । त्वग्गताश्चापि ये रोगा शिरास्नायुगताश्च ये ॥११॥ सर्वोस्तान्नाशयत्याशु तैलं रोगकुलान्तकम् । नारायणमिदं तैलं विष्णुनोक्तं रगर्दनम् ॥

पृथक्तैलं घृतं कुर्यात्समस्तैरीषधैः पृथक् ॥ १२ ॥ शतावर्या गुडूच्या वा चित्रकैः व्योषनिम्बकैः। निर्गुण्ड्या वा प्रसारण्या कण्टकार्य्या रसादिभिः॥ १३ ॥

वर्षाभ्वालया वापि वासकेन फलिनिकैः। ब्राह्मिकैरण्डकेनापि भृङ्गराजेन यष्टिना ॥१४॥
मुष्ठल्या दशमूलेन खदिरेण वटादिभिः। वटिका मोदको वापि चूर्णं स्यात्मवरीगनुत् ॥१६॥
घृतेन मधुना वापि अद्भिः खण्डगुड़ादिभिः। लवर्षोः कटुकैर्युक्तं यथालामञ्च रोगनुत् ॥१६॥
चित्रकार्कतिवृद्धापि यमानीहयमारकम्। सुधा च बालां गणिकां सप्तपणसुवर्चिकाम् ॥१०॥
क्योतिष्मतीञ्च सभृत्य तैलं धीरो विपाचयेत्। एतिक्रिष्यन्दन तैलं भृद्यं दद्याद्भगन्दरे ॥१८॥
शोधनं रोपणञ्चेव सर्ववर्णकरं परम्। चित्रकाद्यं महातैलं सर्वरोगप्रभञ्जनम् ॥१६॥
अजमोदं ससन्द्र्यं हरितालनिशाद्वयम् । चारद्वयं फेनयुतमार्द्रकं सरलोद्भवम् ॥२०॥
इन्द्रवादण्यपामार्गकदलैः स्यन्दनैः समम्। एभिः सर्वपणं तैलमजामूत्रेश्च योजितम् । २१॥
मृद्द्रिमना पचेदेतद्गव्यचीरेण संयुतम्। अजमोदादिकं तैलं गण्डमालां व्यपोहित ॥२२॥
विदग्धस्तु पचेत्यक्कं पक्केषेव विशोधयेत्। रोपणं मृदुभावञ्च तैलेनानेन कारयेत् ॥२३॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे घृततैलादिकथनं नाम चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१७४॥

# पश्चसप्तत्यं धिकशततमोऽध्यायः

#### रुद्र स्वाच

एवं धन्वन्तरिर्विष्शुः सुश्रुतादीनुवाच ह । हरिः पुनर्हरायाह नानायोगान्कगर्दनान् ॥ १ ॥ हरिकवाच

सर्वज्वरेषु प्रथमं कार्य शक्कर लङ्कनम् । कथितोदकपानख्व तथा निर्वातसेवनम् ॥ २ ॥ अग्रिस्वेदाज्ज्वरास्त्वेवं नाशमायान्ति हीश्वर । वातज्वरहरः कार्यो गुहूच्या मुस्तकस्य च ॥२॥ दुरालमैः कृतः काथः पित्तज्वरहरः शृशु । शुण्ठीपर्पटमुस्तैश्व बालकोशीरचन्दनैः ॥ ४ ॥ साज्यः काथः स्त्रेष्मजन्तु सञ्चारितः सदुरालभः । सवालकः सर्वज्वरं सञ्चारितः सहपर्पटः ॥ ५ ॥

कायश्च तिक्तकैरण्डगुडूचीशुण्ठिमुस्तकैः । पित्तज्वरहरः स्याच शृण्वन्यं योगमुत्तमम् ॥६॥ बालकोशीरपाठामिः कण्टकारिकमुस्तकैः । ज्वरनुच कृतः कायस्तथा वै सुरदारुणा ॥ ७॥ धन्याकिनम्बमुस्तानां समधुः स तु शङ्कर । पटोलपत्रयुक्तस्तु गुङ्क्चीत्रिफलायुतः ॥ पीतोऽखिलज्वरहरः क्षुधाकृद्वातनुत्त्विदम् ॥ ८॥

हरीतकीपिप्पलीनामामलीचित्रकोद्भवम् । चूर्णं ज्वरञ्च कथितं धन्याकोशीरपपेटैः ॥ ९ ॥ आमलक्या गुङ्च्या च मधुयुक्तं सचन्दनम् । समस्तज्वरनुच्च स्यात्सन्निपातहरं श्रृणु ॥ १०॥ हरिद्रानिम्बत्रिफलामुस्तकैर्देवदारुणा । कषायं कटुरोहिण्या सपटोलं सपत्रकम् ॥ त्रिदोषज्वरनुच्च स्यात्मीतन्तु काथितं जलम् ॥ ११॥

कण्टकार्या नागरस्य गुडूच्या पुष्करेण च । जग्व्वा नागवलाचूर्णं श्वासकासादिनुद्भवेत्॥१२॥ कफवातज्वरे देयं जलमुष्णं पिपासिने । विश्वपर्यटकोशीरमुस्तचन्दनसाधितम् ॥१३॥ दद्यात्सुश्चीतलं वारि तृट्छ्दिंज्वरदाहनुत् । बिल्वादिपञ्चमूलस्य क्वाथः स्याद्धातिके ज्वरे ॥ पाचनं पिप्पलीमूलं गुडूचीविश्वमेषजम् । वातज्वरे त्वयं क्वाथो दत्तः शान्तिकरः परः ॥ पित्तज्वरनुत्समधुः क्वाथः पर्यटनिम्बयोः ॥१५॥

विधाने क्रियमाणेऽपि यस्य संज्ञा न जायते । पादयोस्तु ल्लाटे वा दहेल्लौहशलाकया ॥१६॥ तिक्ता पाठा पटोलश्च विद्याला त्रिफला त्रिवृत् । सक्षीरो मेदनः क्काथः सर्वज्वरविद्योधनः ॥

> इति श्रीगारुडे महापुराणे नानायोगादिकथनं नाम पञ्चसप्तत्यिषकशततमोऽप्यायः ॥१७५॥

# षट्सप्तत्य विकश्चततमो ऽष्यायः

#### भगवानुवाच

सप्तरात्र्याः प्रजायन्ते खल्बाटस्य कचाः शुभाः । दग्धहस्तिदन्तलेपात्साजाचीररसाञ्चनात् ॥१॥
भृक्कराजरसेनैव चतुर्भागेन साधितम् । केशवृद्धिकरं तैलं गुञ्जाचूर्णान्वितेन च ॥२॥
एलामांसीकुष्ठमुरायुक्तमभ्युद्गतं शिरः । गुञ्जाफलं समादेयं लेपनं चन्द्रख्नुसनुत् ॥३॥
आम्रास्थिचूर्णलेपाद् वै केशाः सूक्ष्मा भवन्ति च । करञ्जामलकैलाः सलाच्चा लोपोऽक्णापदः ४॥
आम्रास्थिमजामलकलेपात्केशा भवन्ति च । बद्धमूला घना दीर्घाः स्विनांसाः स्युनींस्यतन्ति च ॥

विङ्क्सगन्धपाषाणसाधितं तैलमुत्तमम् । सचतुर्गुणगोमृत्र मनसः शिलमेव वा ॥ शिरोऽभ्यक्काच्छिरोजन्मयूकालिख्याः चयं नयेत् ॥६॥

नवदम्ध शङ्खचूर्णं घृष्टसीसकलेपितम् । कचाः श्रद्णा महाकृष्णा भवन्ति वृषभध्वज ॥
भृज्ञराजं लोहचूर्णं त्रिफला बीजपूरकम् । नीली च करवीरञ्च गुड़मेतैः समैः शृतम् ॥
पिलतानीह कृष्णानि कुर्य्याक्षेपान्महौषधम् ॥८॥

आम्रास्थिमजा त्रिकला नीली च भृङ्गराजकम् । जीर्णं पक्कलोहचूर्णं काञ्चिकं कृष्णकेशकृत् ॥
चक्रमर्दकवीजानि कुष्ठमेरण्डमूलकम् । सात्युष्णकाञ्चिकं पिष्ठालेपान्मस्तकरोगनुत् ॥१०॥
सैन्धवञ्च वचा हिङ्गु कुष्ठं नागेश्वरं तथा । शतपुष्पा देवदार एमिस्तैलं तु साधितम् ॥११॥
गोपुरीषरसेनैव चतुर्भागेन संयुतम् । तत्कर्णभरणादुयकर्णशूलं क्षयं नयेत् ॥१२॥
मेषमूत्रसैन्धवाभ्यां कर्णयोर्भरणाच्छिव । कर्णयोः पूतिनाशः स्यात्कृमिस्रावादिकस्य च ॥
मालतीपुष्पदलयो रसेन भरणात्तथा । गोजलेनैव पूरेण पूयस्रावो विनश्यति ॥१४॥
कुष्ठमात्रमरीचानि तगरं मधु पिप्पली । अपामागोंऽश्वगन्धा च बृहती सितसर्षपाः ॥१५॥
यवास्तिलाः सैन्धवञ्चतेषामुद्धर्तनं ग्रुभम् । लिङ्गबाहुस्तम्भनाशं कर्णयोर्वदिकुद्भवेत् ॥१६॥
कुष्ठ तैलं मह्नातकं बृहतीफलदाड़िमम् । बल्कलैः साधितं लिप्तं लिङ्गं तेन विवर्द्धते ॥१९॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे षट्सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१७६॥

### सप्तसप्तस्य धिकशततमोऽध्यायः

### **इ**रिरुवाच

भीभाञ्जनपृष्ट्वरसं मधुयुक्तं हि चक्षुषोः। भरणाद्रोगहरणं भवेन्नास्त्यत्र संशयः॥१॥ अशीतितिलपुष्पाणि जात्याश्च कुसुमानि च। उपनिम्बामलाशुर्ग्छोपिष्वलीतण्डुलीयकम् ॥ २॥ कुायाशुष्कां वटीं कुर्ग्यात् पिष्ट्वातण्डुलवारिणा। मधुनासह सा चाच्णोरञ्जनात्तिमिरादिनुत्॥३॥ विभीतकारिथमञ्जातु शङ्कनाभिर्मनःशिलाः। निम्बपत्रमरीचानि अजामूत्रेण पेषयेत्॥

पुष्पं रात्र्यन्धतां इन्ति तिमिरं पटलं तथा ॥ ४ ॥

चतुर्भागानि शङ्कस्य तद्र्देन मनःशिला। सैन्धवञ्च तद्र्देन एतत् पिष्ट्रोदकेन तु ॥ ५ ॥ स्त्रायाशुक्कां तु वटिकां कृत्वा नयनमञ्जयेत्। तिमिरं पटलं हन्ति पिञ्चटस्य महौषधम् ॥ ६ ॥ त्रिकटु त्रिफला चैव करञ्जस्य फलानि च। सैन्धवं रजनी द्वे च भृङ्गराजरसेन हि ॥ पिष्टा तदञ्जनादेव तिमिरादिविनाशनम् ॥ ७॥

अटरूपकमूलं तु काञ्जिकापिष्टमेव तु । तेनाच्णोर्भूरिलेपाच चत्तुःशूलं विनश्यति ॥ ८ ॥ शतद्रुवदरीमूलं पीतमक्षिव्यथां हरेत् । सैन्धवं कटुतैलञ्ज अपामार्गस्य मूलकम् ॥ ९ ॥ श्वीरकाञ्जिकसंघृष्टं ताम्रपात्रे तु तेन च । अञ्जनात् पिञ्जटस्यैव नाशो भवति शङ्कर ॥

ॐ दद्गु सर कों हीं टः टः दद्गु सर हीं हीं ॐ उं ऊं सर कीं कीं टः टः आद्या वश-मायान्ति मन्त्रेणानेन चाञ्चनात्॥ १०॥

विल्वकं नीलिकामूलं पिष्टमभ्यञ्जनेन च । अनेनाञ्जितमात्रेण नश्यन्ति तिमिराणि हि ॥११॥ पिप्पलीतगरञ्जैव हरिद्रामलकं वचा । लिंदिः पिष्टवर्तिश्च अञ्जनान्नेत्ररोगनुत् ॥१२॥ नीरपूर्णमुखो धौति जल्होपेण योऽह्मिणी । प्रभाते नेत्ररोगैश्च नित्यं सर्वेः प्रमुच्यते ॥१३॥ शुक्करण्डस्य मूलेन पत्रेणापि प्रसाधितम् । लागदुग्वसेकयुक्ताच्चसुषोर्वातरोगनुत् ॥१४॥ चन्दनं सैन्धवं वृद्धपलाशश्च हरीतकी । पटलं कुसुमं नीली चिक्रकां हरतेऽञ्जनात् ॥ गुञ्जामूलं छागमूत्रे घृष्टं तिमिरबन्धनुत् ॥१५॥

रौप्यताम्रसुवर्णानां इस्तघृष्टशलाक्या । घृष्टमुद्धर्त्तनं रुद्ध कामलान्याधिनाशनम् ॥१६॥ धोषाफलमथान्नातं पीतं कामलनाशनम् । दूर्वा दाडिमपुष्पं तु अलक्तकइरीतकी ॥ नासार्थवातरक्तनुननस्याद्धे स्वरसेन हि ॥१७॥

सुपिष्टं जिङ्किनीमूलं तद्रसेन वृषध्वज । नस्यादानाद्विनश्चेत नासाशों नीललोहितः ॥१८॥ गव्यं घृतं सर्जरसं रुद्र धन्याकसैन्धवम् । धुस्त्रकं गैरिकञ्च एतैः साधितसिक्थकम् ॥१९॥ सतैलं व्रणनुत् स्याच स्फुटितोच्चटिताधरे ॥१९॥

जातीपत्रश्च चर्तित्वा विधृतं मुखरोगनुत् । भक्षाणात्केश्वरवीजस्य दन्ताः स्युश्चिति स्थिराः ॥
मुस्तकं कुष्ठमेला च यष्टिकं मधुवालकम् । धन्याकमेतददनान्मुखदुर्गन्धनुद्धरः ॥२१॥
कवायं कदुकं वापि तिक्तशाकस्य भक्षणात् । तैलयुक्तस्य नित्यं स्थान्मुखदुर्गन्धताक्षयः ॥
दन्तव्रणानि सर्वाणि क्षयं गच्छन्त्यनेन तु ॥२२॥

काञ्जिकस्य सतैलस्य गण्डूषकवलस्थितिः। ताम्बूलचूणं दग्धस्य मुलस्य व्याधिनुच्छिव ॥२३॥ परित्यक्तिः स्रेष्मणश्च ग्रुएठीचर्बणतो यथा। मृतुलुङ्जदलान्येला यष्टीमधु च पिप्पली ॥२४॥ जातीपत्रमयैषाञ्च चूणं लीढं तथा कृतम्। शेषालिकाजटायाश्च चर्मणं गलग्रुपिठनुत् ॥२५॥ नासाशिरारक्तकर्षात्रश्येच्छ्रङ्कर जिह्निका। रसः शिरीक्वीजानां हरिद्रायाश्चतुर्गुणः ॥२६॥ तेन पक्केन मूतेश नस्यं मस्तकरोगनुत्। गलरोगा विनश्यन्ति नस्यमात्रेण तत्व्वणात् ॥२७॥

दन्तकीटविनाशः स्याद्गुञ्जामूलस्य चर्वणात् । काकजङ्घास्नुहीनीलीकषायो मधुयोजितः ॥ दन्ताकान्तं दन्तजांश्च कृमीन्नाशयते शिव ॥२८॥

वृतं कर्कटपादेन दुग्धिमश्रेण साधितम्। तेन चाभ्यदिता दन्ताः कुर्युः कटकटां न हि ॥२९॥ लिप्त्वा कर्कटपादेन केवलेनाथवा शिव। त्रिसप्ताहं वारिपिष्ट्वा ज्योतिष्मत्याः फलानि हि ॥३०॥ शुक्काभयामजलेपादन्तस्याङ्ककलङ्कनृत् । लोश्रकुङ्कुममिखिष्ठालोहकालेयकानि च ॥३१॥ यवतण्डुलमेतैश्च यष्टीमधुसमन्वितैः। वारिपिष्टैर्वक्त्रलेपः स्त्रीणां शोभनवक्त्रकृत् ॥३२॥ दिभागं स्त्रागुग्धेन तैलप्रस्थं तु साधितम्। रक्तचन्दनमिखिष्ठालाचाणां कर्षकेण वा ॥ यष्टीमधुकुङ्कमाभ्यां सप्ताहान्मुखकान्तिकृत् ॥३३॥

ग्रुण्ठीञ्चपिप्पलीचूर्णं गुडूची करटकारिका । एभिश्र क्रथितं वारि पीतं चाग्निं करोति वै ॥३४॥ वातमूलच्यञ्जैव करोति प्रमथेश्वर। करञ्जकर्कटोशीरं बृहती कटुरोहिणी॥३५॥ गोक्षरं कथितं त्वेभिर्वारि पीतं भ्रमापहम् । दाहं पित्तज्वरं शोषं मूर्च्छाञ्चैव क्षयं नयेत् ॥३६॥ मध्वाज्यपिप्पलीचूर्णं कथितं क्षीरसंयुतम् । पीतं हृद्रोगकासस्य विषमज्वरनुद्भवेत् ॥३०॥ कायौषधीनां सर्वासां कर्षाद्वं प्राह्ममेव च । वयोऽनुरूपतो ज्ञेयो विशेषो वृषभध्वज ॥३८॥ दुग्धं पीतं तु संयुक्तं गोपुरीषरसेन च । विषमज्वरनुत्स्याच्च काकजङ्कारसस्तथा ॥३९॥ सग्रुएठोक्कथितं चीरं विषमज्वरनुद्भवेत्। यष्टीमधुकमुस्तञ्ज सैन्धवं बृहतीफलम् ॥४०॥ एतैर्नस्यप्रदानाच्च निद्रा स्यात्पुरुषस्य च । मरीचमधुयुक्तानां नस्यान्निद्रा भवेच्छिव ॥४१॥ मूलं तुकाकजङ्घाया निद्राकृत्स्याच्छिरःस्थितम् । सिद्धं तैलं काञ्चिकेन तथा सर्जंरसेन च ॥४२॥ <mark>श्रतोदकसमायुक्तं लेपात्सन्तापनाश्चनम् । शोणितज्वरदाहेभ्यो जातसन्तापनुत्तथा ।।४३॥</mark> शैलिशैवालाग्निमन्थः शुण्ठीपाषाणभेदकम् । शोभाञ्जनं गोत्तुरं वा वरूणच्छन्नमेव च ॥४४॥ शोभाञ्जनस्य मूलञ्ज एतैः कथितवारि च । दत्त्वा हिङ्कयवक्षारं पित्तवातविनाशनम् ॥४५॥ पिप्पली पिप्पलीमूलं तथा भन्नातकं शिव । वार्येतैः क्रथितं पीतं शूलापस्मारनुद्भवेत् ॥४६॥ अश्वगन्धामूलकाभ्यां सिद्धा वल्मीकमृत्तिका । एतया मर्दनादुद्र ऊरुस्तम्भः प्रशाम्यति ॥४०॥ बृहतीकस्य वै मूळं संपिष्टमुदकेन च। पीतं सङ्घातवातस्य विपाटनकृदेव च।।४८॥ पीतं तकेण मूलञ्ज आर्द्रस्य तगरस्य च । हरेत झिञ्जिनीवातं वृद्धिमन्द्राशनिर्यया ।।४६॥ अस्थिसंहारमेकेन भक्तेन सह खादितम् । पीतं मांसरसेनापि वातनुचास्थिभङ्गनुत् ॥५०॥ वृतिलप्तं सक्तुकञ्च छागश्चीरेण संयुतम् । तल्लेपात्पादयोर्नश्येत्सन्तापो नात्र संशयः ॥५१॥ मध्वाज्यसैन्धवैः सिक्थगुड़गैरिकगुग्गुलैः । ससर्जरसस्फुटितः क्लोमग्रुद्धिश्च लेपनात् ॥५२॥ कहुतैलेन लिप्तो वै विधूमामौ प्रतापितः। मृत्तिकाखादितः पादः समः स्यादृषभध्वज ॥५३॥ सर्जरसः सिक्थकञ्च जीरकञ्च हरीतकी। तत्साधितघृताभ्यङ्गो ह्यमिदग्धव्यथापनृत् ॥५४॥ तिल्तैलं चामिदग्धं यवभरमसमनिवतम्। अमिदग्धव्यणं नश्येद्वहुश्चः कृतलेपतः॥५५॥ नवनीतं माहिषञ्च दग्धपिष्टतिलानि च। सभक्षाकं व्रणं नश्येद्वच्छूलं नस्यलेपतः॥५६॥ कपूरगव्यसर्पिभ्यो प्रहारः पूरितो हर। शस्त्रोद्भवो वन्धनञ्च शुक्कवस्त्रेण शक्कर॥ पाकश्च वेदना चैव न स्पृशेद्वप्रभव्वज ॥५७॥

आम्रम्लरसेनैव शस्त्रघातः प्रपृतितः । ढौकते शस्त्रघातः स्यान्निर्वणो घृतपूरितः ॥५८॥ शरपुद्धा लजालुका पाठा चैषां तु मूलकम् । जलपिष्टं तस्य लेपाच्छस्त्रघातः प्रशाम्यति ॥५६॥ मूल्य काकजङ्घायास्त्रिरात्रेणैव शोषितः । पाकपूतिवेदनाञ्च हन्ति वै रोहिते व्रणे ॥६०॥ सजलं तिलतैल्य अपामार्गस्य मूलकम् । तत्सेकदानान्नश्येच प्रहारोद्भववेदना ॥६१॥ अभयां सैन्धवं शुण्ठीमेतित्पष्ट्वोदकेन तु । भक्षयित्वा ह्यजीर्णस्य नाशो भवति शङ्कर ॥६२॥ किवदं निम्बमूलमित्रयूलहरं भवेत् । शणमूलं सताम्बूलं दग्धमिन्द्रियकल्पहृत् ॥६३॥ अन्नस्विन्नहरिद्रा च श्वेतसर्पप्लकम् । बीजानि मातुलङ्गस्य एषामुद्धर्तनं समम् ॥ सप्तरात्रप्रयोगेण शुभदेहकरं भवेत् ॥६४॥

श्वेतापराजितापत्रं निम्बपत्ररसेन तु । नस्यदानाङ्गाकिनीनां पितॄणां ब्र**ह्मरच्साम् ॥** मोच्चः स्यान्मधुसारेण नस्याच वृषमध्वज ॥६५॥

मूलं श्वेतजयन्त्याश्च पुष्यक्तें तु समाहृतम् । श्वेतापराजितार्कस्य चित्रकस्य च मूलकम् ॥ कृत्वा तु वटिकां नारी तिलकेन वशीभवेत् ॥६६॥

पिष्यलीलोहचूर्णन्तु शुण्ठीश्चामलकानि च । समानि रुद्र जानीयात्सैन्धवं मधुशर्करा ॥६७॥ उडुम्बरप्रमाखेन सप्ताइभक्षणात्समम् । पुमांश्च बलवान्स स्यात्जीवेद्वर्षशतद्वयम् ॥ ॐ ठ ठ ठ इति सर्ववश्यप्रयोगेषु प्रयुक्तः सर्वकामकृत् ॥६८॥

संग्रह्म वृक्षात्काकस्य निलयं प्रदहेच तत् । चितामौ भरम तच्छत्रोदंतं शिरिस शक्कर ॥६९॥ तमुचाटयते रुद्र शृणु तद्योगमुत्तमम् । निक्षिप्तच्च पुरीषं वै वनमृषिकचर्मणि ॥७०॥ कटितन्तुनिबद्धं वै कुर्य्यान्मलनिरोधनम् । कृष्णकाकस्य रक्तेन यस्य नाम प्रलिख्यते ॥७१॥ मध्यमध्ये च्युतदले ततो निक्षिप्यते हर । स खाद्यते काकवृन्दैर्नारी पुरुष एव च ॥७२॥ शर्करामध्वजाद्यीरं तिलगोक्षुरकं समम् । स शत्रुं नाशयेद्वद्व उच्चाटितमिदं हर ॥७३॥ उल्कृष्टणकाकस्य बिल्वस्याय समिच्छतम् । रुधिरेण समायुक्तं ययोर्नामा तु हृयते ॥

तयोर्मध्ये महावैरं भवेन्नास्त्यत्र संशयः ॥७४॥

भावितं ऋच्दुरधेन मत्स्यस्य रोहितस्य च । मांसं तत्साधितं तैलं तदभ्यङ्गाच रोगनुत् ॥

चन्दनोदकनस्यात्तु रोमोत्थानं भवेत्पुनः ॥७५॥

हस्ते लाङ्गलिकाकन्दं गृहीतं तेन लेपितम् । शरीरं येन स पुमान्दृद्धेर्दं व्यपोहित ॥७६॥ मयूरिक्षिरेणैव जीवं संहरते शिव । ज्वलतान्तु भुजङ्गानां विलस्थानामपीश्वर ॥७०॥ देहश्चितामौ दग्धश्च सर्पस्याजगरस्य हि । तद्भस्म संमुखे क्षितं शत्रूणां भङ्गकृद्भवेत् ॥७८॥ मन्त्रेणानेन तिक्षतं महाभङ्गकरं रिपाः । ॐ ठ ठ ठ चाहीहि चाहीहि स्वाहा ॥ ॐ उदरं पाहिहि पाहिहि स्वाहा ॥७६॥

सुदर्शनाया मूलं तु पुष्यत्तें च समाहृतम् । निश्चितं ग्रहमध्ये तु भुजङ्गा वर्जयन्ति तत् ॥८०॥ अर्कमूलेन रिवणा अर्काग्निज्वलिता शिव । युक्ता सिद्धार्थतैलेन वर्त्तिर्मागीहिनाशिनी ॥८१॥ मार्जारपललं विष्ठा हरितालञ्च मावितम् । छागमूत्रेण तिष्ठाते मूिषको मूिषको मूिषको मूिषको न्हरेत् ॥८२॥ मुक्तो हि मन्दिरे रद्ध नात्र कार्य्या विचारणा । त्रिफलार्जुनपुष्पाणि मह्नातकशिरीषकम् ॥८३॥ लक्षा सर्जरसश्चेव विङ्क्षश्चेव गुग्गुलः । एतैर्धूपो मिन्नकाणां मशकानां विनाशनः ॥८४॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे सप्तसत्यिकन

शततमोऽध्यायः ॥१७७॥

## मप्टसप्तत्यधिकशततमोऽष्यायः

### **इरि**रुबाच

ब्रह्मदण्डीवचाकुष्ठं प्रियङ्कु नागकेशरम् । दद्यात्ताम्बूलसंयुक्तं स्त्रीणां मन्त्रेण तद्दशम् ॥ ॐ नारायरयै स्वाहा ॥ १ ॥

ताम्बूलं यस्य दियेत स तथा स्यात्समन्त्रतः । ॐ हिरः हिरः स्वाहा ॥ २ ॥ गोदन्तं हिरतालञ्ज संयुक्तं काकजिह्नया । चूर्णं कृत्वा यस्य शिरे दीयते स वशी भवेत् ॥ श्वेतसर्पपनिर्माल्यं यद्गृहे तिद्विनाशकृत् ॥ ३ ॥

वैमीतकं शास्तोटकं मूलं पत्रञ्च संयुतम् । स्थाप्यते यद्गृहद्वारे तत्र वै कलहो भवेत् ॥ ४ ॥ सञ्जरीटस्य मांसं तु मधुना सह पेषयेत् । ऋतुकाले योनिलेपात्पुरुषो दासतामियात् ॥ ५ ॥ अगुर्षं गुग्गुङ्खेव नीलोत्पलसमन्वितम् । गुडेन धूपयित्वा तु राजद्वारे प्रियो भवेत् ॥ ६ ॥ श्वेतापराजितामूलं पिष्टं रोचनया युतम् । यं पश्येत्तिलकेनैत वशी कुर्य्यान्नृपालये ॥ ७ ॥ काकजङ्का वचा कुष्टं निम्वपत्रं सकुङ्कुमम् । आत्मरक्तसमायुक्तं वशी भवति मानवः ॥ ८ ॥ आरण्यस्य विडालस्य गृहीत्वा रुधिरं ग्रुभम् । करञ्जतैले तद्भाव्यं रुद्राभौ कजलं ततः ॥

पातयेत्पद्मपत्रेण अहश्यः स्यात्तदञ्जनात् ॥ ९ ॥

ॐ नमः खड़्मवज्रपाणये महायक्षसेनापतये स्वाहा। ॐ रुद्रं हां हीं वरशक्ता त्वरिताविद्या। ॐ मातरः स्तम्भय स्वाहा। महासुगन्धिकामूलं शुक्रं स्तम्भेत्कटौ स्थितम् ॥१०॥ ॐ नमः सर्वसक्त्वेभ्यो नमः सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा।

सप्तामिमन्त्रितं कृत्वा करवीरस्य पुष्पकम् । स्त्रीणामग्रे भ्रामयेच क्षणाद्वे सा वशा भवेत् ॥११॥ ब्रह्मदण्डीवचापत्रं मधुना सह पेषयेत् । अङ्गलेपाच विनता नान्यं भर्त्तारमिच्छिति ॥१२॥ ब्रह्मदण्डीशिखा वक्त्रे ज्ञिप्ता शुक्रस्य स्तम्भनम् । मूलं जयन्त्या वक्त्रस्थं व्यवहारे जयप्रदम् ॥ भृङ्गराजस्य मूलं तु पिष्टं शुक्रेण संयुतम् । अक्षिणी चाङ्गियत्वा तु वशी कुर्य्यात्ररं किल ॥१४॥ अपराजिताशिखान्तु नीलोत्यलसमन्विताम् । ताम्बूलेन प्रदानाच वशीकरणमुत्तमम् ॥१५॥ अङ्गुष्टे च पदे गुल्फे जानौ च जघने तथा । नामौ वक्षसि कुक्षौ च कक्ते कण्ठे कपोलके १६॥

ओष्टे नेत्रे ललाटे च मूर्फि चन्द्रकलाः स्थिताः।

स्त्रीणां पक्षे सिते कृष्णे ऊर्ध्वाधः संस्थिता नृणाम् ॥ १७ ॥

वामाङ्गे दक्षिणाङ्गे च कमाद्रुद्र द्रवादिकृत् । चतुःपष्टिकलाः प्रोक्ताः कामशास्त्रे वशीकराः ॥ आलिङ्गनाद्या नारीणां कुमारीणां वशीकराः ॥ १८ ॥

रोचनागन्धपुष्पाणि निम्नपुष्पं प्रियङ्गवः। कुङ्कुमं चन्दनञ्जैव तिलकेन जगद्वशेत्॥ ॐ हीं गौरि देवि सौभाग्यं पुत्रवश्यादि देहि मे।

ॐ हों लक्ष्मि देवि सौभाग्यं सर्वं त्रैलोक्यमोहनम् ॥ १६ ॥ सुगन्धञ्च हरिद्रा च कुङ्कुमानि च लेपतः । वशयेद्रुद्र धूपश्च पुष्पश्च्र्पं सुगन्धिकम् ॥२०॥ दुरालमा वचा कुष्ठं कुङ्कुमञ्च शतावरी । तिलतैलेन संयुक्तं योनिलेपादशो नरः ॥२१॥ निम्बकाष्टस्य धमेन ध्रपियत्वा भगं स्त्रियाः । सुभगा स्यात्साति स्द्र पतिर्दासो भविष्यति २२॥

निम्बकाष्ठस्य धूमेन धूपियत्वा भगं स्त्रियाः । सुभगा स्यात्साति रुद्र पतिर्दासो भविष्यति २२॥ माहिषं नवनीतञ्ज कुष्ठश्च मधुयष्टिका । सौभाग्यं भगलेपात्स्यात्पतिर्दासो भवेत्तथा ॥२३॥ मधुयष्टिश्च गोक्षीरं तथा च करटकारिका । एतानि समभागानि पिनेदुष्णेन वारिणा ॥

चतुर्भागावशेषेण गर्भसम्भवमुत्तमम् ॥ २४॥

मातुज्जक्षस्य बीजानि श्वीरेण सह भावयेत्। तत्पीत्वा लभते गर्भं नात्र कार्थ्या विचारणा ॥ मातुज्जक्षस्य बीजानि मूलान्येरण्डकस्य च। घृतेन सह संयोज्य पाययेत्पुत्रकांद्विणी ॥२६॥ अश्वगन्धापृतं दुग्धं काथितं पुत्रकारकम्। पलाशस्य तु बीजानि श्वौद्रेण पेषयेत्॥ रजस्वला तु पीत्वा स्यात्पुष्पगर्भविवर्जिता ॥ २७ ॥

इति श्रोगारुड़े महापुराखे अष्टसप्तत्यधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १७८ ॥

# ऊनाशीत्यधिकशततमोऽष्यायः

### हरिख्वाच

हरितालं यवश्वारं पत्राङ्गं रक्तचन्दनम् । जातिहिङ्गुलकं लाश्वां पक्तवा दन्तानप्रलेपयेत् ॥१॥ हरीतकीकषायेण मृष्ट्वा दन्तानप्रलेपयेत् । दन्ताः स्युलीहिताः पुसः श्वेता रुद्र न संशयः॥२॥ मृलकं त्विद्य मन्दाग्नौ रसं तस्य प्रपूरयेत् । कर्णयोः पूरणात्तेन कर्णसावो विनश्यित ॥३॥ अर्कपत्रं गृहीत्वा तु मन्दाग्नौ तापयेच्छनैः । निष्पीड्य पूरयेत्कर्णो कर्णग्रूलं विनश्यित ॥४॥ प्रियङ्गुमधुकायष्टिधातक्युत्पलपंक्तिमः । मञ्जिष्ठालोप्रलाचामः कपित्यस्वरसेन च ॥

पचेत्तैलं तथा स्त्रीणां नश्येत्क्लेदः प्रपूरणात् ॥ ५ ॥

शुष्कमूलकशुण्ठीनां चारो हिङ्क महौषधम् । शतपुष्पा वचा कुष्ठं दाहिशयु रसायनम् ॥६॥ सीवर्चलं यवसारं तथा सर्जकसैन्धवम् । तथा प्रन्थि विइं मुस्तं मधुयुक्तं चतुर्गुणम् ॥७॥ मातुङक्करसस्तद्वन्कदल्याश्च रसो हि तैः । पक्कतैलं हरेदाशु स्नावादीश्च न संशयः ॥८॥ कर्णयोः कृमिनाशः स्यात्कदुतैलस्य पूरणात् । हरिद्रानिम्बपत्राणि पिष्पल्यो मरीचानि च ॥६॥ विङक्कमद्रं मुस्तञ्च सप्तमं विश्वभेषजम् । गोमूत्रेण च पिष्टु व कृत्वा च यटिकां हर ॥

अजीर्णह्यदेवे वे दयं विसूचिकापहम् ॥ १० ॥ पटोलं मधुना हन्ति गोमूत्रेण तथार्बुदम् । एषा च शाङ्करी वर्त्तिः सर्वनेत्रामयापहा ॥११॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे जनाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७९॥

## श्रीगरुड्महापुराणम् । ५० १८० १८१

## अशीत्यधिकशततमोऽष्यायः

#### हरिरुवाच

वचा मांसी च विल्वञ्च तगरं पद्मकेशरम् । नागपुष्पं प्रियङ्गञ्च समभागानि चूर्णयेत् ॥ अनेन धूपितो मर्त्यः कामवद्भिचरेन्महीम् ॥ १॥

कर्पूरं देवदारुञ्च मधुना सह योजयेत्। लिङ्गलेपाच तेनैव वशीकुर्यात्स्त्रियं किल ॥ २ ॥ मैथुनं पुरुषो गच्छेद्गृङ्खीयात्स्वकमिन्द्रियम्। वामहस्तेन वामञ्च हस्तं यस्या स्त्रिया लिहेत्॥ आलिप्तास्त्री वशं याति नान्यं पुरुपमिच्छति॥ ३॥

ॐ रक्तचामुराडे अमुकं मे वशमानय आनय। ॐ हीं हौं हः फट्।

इमं जप्त्वाऽयुतं मन्त्रं तिलकेन च शङ्कर । गोरोचनासंयुतेन स्वरक्तेन वशी भवेत् ॥ ४ ॥ सैन्धवं कृष्णलवणं सौवीरं मत्स्यिपत्तकम् । मधुसिपिःसितायुक्तं स्त्रीणां तद्भगलेपनम् ॥ ५ ॥ यः पुमान्मैथुनं गच्छेन्नान्यां नारीं गमिष्यति । शङ्कपुष्पी वचा मांसी सोमराजी च फल्गुकम् ॥ माहिषं नवनीतञ्च गुटीकरणमुक्तमम् । सनलानि च पचाणि क्षीरेणाज्येन पेपयेत् ॥ ७ ॥ गुटिकां शोधितां कृत्वा नारीयोन्यां प्रवेशयेत् । दशवारं प्रस्तािष पुनः कन्या भविष्यति ८ ॥ सर्पराश्च वचा चैव मदनस्य फलानि च । मार्जारिवष्ठाधुस्त्रं स्त्रीकेशेन समन्वितः ॥ ६ ॥ चार्त्रथंकह्रो धूपो डाकिनीज्वरनाशकः । अर्जुनस्य च पुष्पाणि मञ्चातकविङ्क्क्तं ॥१०॥ वाला चैव सर्जरसं सौवीरसर्पपास्तथा । सर्पयूकामिष्ठकाणां धूमो मशकनाशनः ॥११॥ मूलतायाश्च चूर्णेन स्तम्भः स्याद्योनिपूरणात् । तेन लेपनतो योनौ भगस्तम्भस्तु जायते ॥१२॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे अशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८० ॥

# एकाशीत्य धिकशततमोऽध्यायः

#### हरिहवाच

ताम्बूलञ्च पृतं क्षीद्रं त्वर्गः ताम्रभाजने । तथा पयःसमायुक्तं चक्षुःशूलहरं परम् ॥ १ ॥ हरीतकी वचा कुष्ठं व्योपं हिङ्कु मनःशिला । कासे श्वासे च हिकायां लिह्यात्कीद्रं पृतस्रुतम् २॥ विष्पलीत्रिफलाचूणं मधुना लेहयेन्नरः । नश्यते पीनसः कासः श्वासश्च बलवत्तरः ॥ ३ ॥ समूलचित्रकं मस्म पिष्पलीचूणंकं लिहेत् । श्वासं कासञ्च हिक्काञ्च मधुमिश्रं वृष्वं ॥ ४ ॥

नीलोत्पलं शर्करा च मधुकं पद्मकं समम् । तण्डुलोदकसंमिशं प्रश्नमेद्रक्तिकिया ॥ ५ ॥ श्रुग्रती च शर्करा चैव तथा श्रोद्रेण संयुता । कोकिलस्वर एव स्याद् गुरिडकाभुक्तिमात्रतः ६ ॥ इरितालं शङ्काचूणं कदलीदलभस्मना । एतद्द्रक्येण चोद्वर्त्यं लोमशातनमुत्तमम् ॥ ७ ॥ लवणं इरितालञ्च तुम्बन्याश्च फलानि च । लाचारससमायुक्तं लोमशातनमुत्तमम् ॥ ८ ॥ सुया च हरितालञ्च शङ्कभस्म मनःशिला । सैन्धवेन सहैकत्र छागमूत्रेण पेषयेत् ॥ तत्त्वणाद्वर्त्तनादेव लोमशातनमुत्तमम् ॥ ६ ॥

शङ्कमामलकं पत्रं घातक्याः कुसुमानि च । पिष्ट्वा तत्पयसा सार्द्धं सप्ताहं घारयेन्युखे ॥ स्निम्धाः श्रेताश्च दन्ताश्च भवन्ति विमलप्रभाः ॥ १० ॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे एकाश्चीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८९ ॥

## द्रयशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

### हरिहवाच

शरद्गीष्मवसन्तेषु प्रायशो दिष गाईतम् । हेमन्ते शिशिरे चैव वर्षासु दिष शस्यते ॥१॥ भुक्ते तु शर्करा पीता नवनीतेन बुद्धिकृत् । गुइस्य तु पुराणस्य पलमेकन्तु भक्षयेत् ॥ स्त्रीसहस्रक्ष गच्छेष पुमान्वलयुतो हर ॥ २ ॥

कुष्टं संचूर्णितं कृत्वा वृतमाद्यिकसंयुतम् । भच्चयेत्स्वप्रवेलायां वलीपिलतनाश्चनम् ॥३॥ अतिषीमाधगोधूमचूर्णं कृत्वा तु पिप्पलीम् । घृतेन लेपयेद्गात्रमेभिः वार्दं विचक्षणः ॥ कन्द्पसदशो मन्यों नित्यं भवति शक्कर ॥ ४॥

यवास्तिलाश्वगन्धा च मुषली सरला गुड़म्। एभिश्व रचितां जग्ध्वा तक्को बलवान्भवेत् ॥५॥ हिंडुं सौवर्चलं शुण्ठीं पीत्वा तु कथितोदकैः। परिणामास्यग्नल्ज अजीणंजीव नश्यति ॥६॥ धातकीसोमराजीज चीरेण सह पेषयेत्। दुर्बल्श्व भवेत्स्थूलो नात्र कार्या विचारणा ॥७॥ शर्करामधुसंयुक्तं नवनीतं बली लिहेत्। क्षोराशी च च्यो पुष्टि मेथाजीवातुलां लमेत् ॥६॥ कुलीरचूणं सचीरं पीतज्ञ क्षयरोगनुत्। भलातकं विदुक्त वक्षारज्ञ सैन्धवम् ॥६॥ मनःशिलाशङ्खन्यूणं तैलपकं तथैव च। लोमानि शातयत्येव नात्र कार्या विचारणा ॥१०॥ माद्रस्य रसं यहा जलौकां तत्र पेषयेत्। इस्तौ संलेपयेत्तेन अग्निस्तग्मनमुत्तमम् ॥११॥ शालमलीरसमादाय खरमूत्रे निधाय तम्। अग्न्यादौ विचिपेत्तेन अग्निस्तग्मनमुत्तमम् ॥११॥

वायस्या उदरं गृह्य मण्डूकवसया सह । गुटिकां कारयेत्तेन ततोऽमौ संक्षिपेत्सुषीः ॥ एवमेतत्प्रयोगेण अभिस्तम्भनमुत्तमम् ॥ १३ ॥

मुण्डीतकवचामुस्तं मरिचं तगरं तथा। चर्बित्वा च इमं सद्यो जिह्नया ज्वलनं लिहेत् १४॥ गोरोचनां भृक्कराजं चूर्णोकृत्य घृतं समम्। दिव्याम्भसः स्तम्भनं स्यान्मन्त्रेणानेन वै तथा॥

ॐ अग्निस्तम्भनं कुरु कुरु ॥ १५ ॥

अ नमो भगवते जलं स्तम्भय सं सं सं केक केक चर चर। जलस्तम्भनमन्त्रोऽयं जलं स्तम्भयते शिव ॥ १६॥

ग्रधास्थित्र गवास्थित्र तथा निर्मालयमेव च। अरेथों निखनेद्द्वारे पञ्चत्वमुपयाति सः ॥१७॥ पञ्चरक्तानि पुष्पाणि पृथग्जात्याः समालभेत् । कुङ्कुमेन समायुक्तमात्मरक्तसमन्वितम् ॥१८॥ पुष्पेण तु समं पिष्ट्वा रोचनायाः पलैकतः । स्त्रिया पुंसा कृतो रुद्र तिलकोऽयं वशीकरः ॥ ब्रह्मदण्डी तु पुष्येण भक्ष्ये पाने वशीकरः । यष्टीमधुपलैकेन पक्तमुष्णोदकं पिबेत् ॥२०॥

विष्टम्भिकाञ्च हुच्छूलं हरत्येव महेश्वर । ॐ हुंजः मन्त्रोऽयं हरते रुद्र सर्पदृश्चिकज विषम् ॥२१॥

पिण्यली नवनीतञ्च शृङ्कवेरञ्च सैन्धवम् । मरिचं दिध कुष्ठञ्च नस्ये पाने विषं हरेत् ॥२२॥ त्रिफलाई केकुष्ठञ्च चन्दनं घृतसंयुतम् । एतत्यलाच लेपाच विषनाशो भवेन्छिव ॥२३॥ पारावतस्य चाक्षीणि हरितालं मनःशिला । एतद्योगाद्विपं हन्ति वैनतेय इवोरगान् ॥२४॥ सैन्धवं न्यूषणं चूर्णं दिधमध्वाण्यसंयुतम् । वृश्चिकस्य विषं हन्ति लेपोऽयं वृषमध्वज ॥२५॥ ब्रह्मदण्डीतिलान्काथ्य चूर्णं त्रिकटुकं पिबेत् । नाशयेदुद्र गुल्मानि निरुद्धं रक्तमेव च ॥२६॥ पीत्वा क्षीरं चौद्रयुतं नाशयेदयुजः श्रुतिम् । अटरूपकमूलेन भगं नामिञ्च लेपयेत् ॥

सुखं प्रसूयते नारी नात्र कार्य्या विचारणा ॥ २७॥

शर्करां मधुसंयुक्तां पीत्या तण्डुलवारिणा। रक्तातिसारश्चमनं भवतीति वृषध्वज्ञ ॥२८॥

इति श्रीगारुंड महापुराणे द्वयशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८२ ॥

# त्र्यशीत्यधिकशततमोऽष्यायः

#### हरिष्वाच

मरिचं शृङ्कवरश्च कुटजलचमेव च। पानाच ग्रहणी नश्येच्छशाङ्काकृतिशेखर ॥१॥

पिप्पली पिप्पलीमूलं मरिचं तगरं वचा। देवदाहरसं पाठां चीरेण सह पेषयेत्॥२॥ अनेनैव प्रयोगेण अतीसारो विनश्यति । मरीचितिलपुष्पाम्यामञ्जनं कामलापहम् ॥३॥ इरीतकी समगुड़ा मधुना सह योजिता। विरेचनकरी रुद्र भवतीति न संशयः॥४॥ त्रिफळाचित्रकं चित्रं तथा कटुकरोहिणी। ऊरुस्तम्भहरो ह्येष उत्तमं तु विरेचनम् ॥५॥ हरीतकी शृङ्कवेरं देवदार च चन्दनम्। काथयेच्छागदुग्धेन अपामार्गस्य म्लकम्॥

जयन्त्या वा चोहस्तम्भं सप्तरात्रेण नाशयेत् ॥ ६ ॥

अनन्तशृङ्गवेरञ्च स्थमचूर्णीन कारयेत्। गुग्गुलं गुड़तुल्यञ्च गुलिकामुपयुज्य च॥ वायुस्नायुगतञ्जैव अग्निमान्यञ्च नाश्येत्॥ ७ ।

शङ्खपुष्पीन्तु पुष्येण समुद्धत्य सपत्रिकाम् । समूलां छागदुग्धेन अपस्मारमरं पिबेत् ॥⊏॥ अश्वगन्धाभयां चैव उद्केन समं पिबेत्। रक्तिवक्तं विनश्येत नात्र कार्य्या विचारणा । ६॥ हरीतकी कुष्ठचूणे कृत्वा आस्यञ्च पूरयेत्। शीतं पीत्वाय पानीयं सर्वच्छिर्दिनिवारणम् ॥१०॥ गुङ्चीपद्मकारिष्टधन्याकं रक्तचन्दनम् । पित्तरुरेष्मज्वरच्छर्दिदाहतृष्णानममिक्तः

ॐ हुं नम इति ॥ ११ "

श्रोत्रे बद्धा शङ्खपुष्पी ज्वरं मन्त्रेण वै हरेत् ॥ 🕉 जिम्मिनी स्तिम्भिनी मोह्य सर्वव्याधीनमे वज्रेण टः टः सर्वव्याधीनमे वज्रेण फट् इति ॥१५॥ पुष्पमष्टरातं जप्त्वा हस्ते दत्त्वा नखं स्पृशेत्। चातुर्थको ज्वरो रुद्र अन्ये चैव ज्वरास्तया॥ जम्बूफलं हरिद्रा च सर्पस्यैव च कञ्चुकम् । सर्वज्वराणां धूपोऽयं हरश्चातुर्थकस्य च ॥१४॥ करवीर भृङ्गपत्रं छवणां कुछकर्कटम्। चतुर्गुणेन मूत्रेण पचेत्तेलं हरेख तन्।।

पामां विचर्चिकां कुष्ठमभ्यङ्गाद्धि व्रणानि वै ॥ १५ ॥

पिप्पलीमधुपानाच्च तथा मधुर भोजनात्।

सीहा विनश्यते रुद्र तथा शुरणसेवनात ॥ १६॥

पिष्पलीञ्च इरिद्राञ्च गोमूत्रेण समन्विताम् । प्रक्षिपेच गुदद्वारे अर्शोसि विनिवारयेत् ॥१०॥ अजादुग्धमार्द्रकञ्च पीतं स्रोहादिनाशनम् । सैन्धवञ्च विङङ्गानि सोमराजी तु सर्वपाः ॥१८॥ रजनी द्वे विषञ्चैव गोमूत्रेणैव पेषयेत्। कुष्ठनाशश्च तल्लेपान्निम्बपत्रादिना तथा॥१६॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे त्र्यशीत्यिधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८३ ॥

# श्रीगरुद्रमहापुराणम् । घ० १८४ चतुरशीरयधिकशततमोऽध्यायः हरिरुवाच

रजनीकदलीक्षारलेपः सिध्मविनाशनः। कुष्ठस्य भागमेकं तु पथ्या भागद्वयं तथा॥ उष्णोदकेन संपीत्वा कटिशुलविनाशनः॥१॥

अभयानवनीतञ्च शर्करापिप्पलीयुतम् । पानादशोंहरं स्याच नात्र कार्य्या विचारणा ॥ २ ॥ अटरूषकपत्रेण घृतं मृद्धीमना पचेत् । चूर्णं कृत्वा तु लेपोऽयं अर्शरोगहरः परः ॥ ३ ॥ गुग्गुलित्रिफलायुक्तं पीत्वा नश्येद्धगन्दरम् । अजाजीश्यङ्गवेरञ्च दभा मण्डं विपाचयेत् ॥ ४ ॥ लवणेन तु संयुक्तं मृत्रकृच्छ्रविनाशनम् । यवक्षारं शर्करा च मृत्रकृच्छ्रविनाशनम् ॥ ५ ॥ चितामिः खञ्चरीटस्य विष्ठा फेनो हयस्य च । शोभाञ्चनं वाचनेत्रं नर एतेस्तु धूपितः ॥ अहश्यिद्धारीः सर्वेः किं पुनर्मानयैः शिव ॥ ६ ॥

तिलतेले यनान्दरभ्वा मसीं कृत्वा तु लेपयेत् । तेनैन सह तेलेन अग्निदरभः सुखी भवेत् ॥ ७ ॥ लजालुः शर्पक्का च लेपः साज्योऽग्निनाशनः ।

उँ नमो भगवते ठ ठ छिन्धि छिन्धि ज्वलनं प्रज्वलितं नाशय नाशय हु फट ॥ = ॥ करे बद्ध्वा तु निर्गुरुख्या मूलं ज्वरहरं द्रुतम् । मूल्ख श्वेतगुञ्जायाः कृत्वा तत्सत्सवण्डकम् ॥ इस्ते बद्ध्वा नाशयेच अश्रास्येव न संशयः । विध्युकान्ताजमूत्रेण चौरव्याघादिर ज्वणम् ॥१०॥ ब्रह्मदण्ड्यास्तु मूलानि सर्वकर्माणि कारयेत् । त्रिफलायाश्च चूर्णन्तु साज्यं कुष्ठविनाश्चनम् ॥ आज्यं पूनर्नवाविल्वैः पिष्पलीमिश्च साधितम् । हरेदिकां श्वासकासं पीतं स्त्रीणाञ्चगर्मकृत् ॥ मध्ययेचैवमादीनि पयसाज्येन पाचितम् । घृतशर्करया युक्तं शुकः स्यादक्षयस्ततः ॥१३॥ विङ्कः मधुकं पाठां मासी सर्जरसं तथा । हरिद्रां त्रिकलाञ्चेवमपामार्गं मनःशिलाम् ॥१४॥ उद्घन्यरं धातकाञ्च तिल्तैलेन पेषयेत् । योनि लिङ्गञ्च म्रक्षेत स्त्रीपुंसोः स्यादिवयं मिथः ॥१५॥

नमस्ते ईश वरदाय आकर्षिण विकर्षिण मुग्धे स्वाहा इति ।

योनिलिङ्गस्य तैलेन शङ्कर म्रचणात्ततः ॥ १६ ॥
पुनर्नवामृता दूर्वा कनकञ्चेन्द्रवारणी । वीजेनैपां जातिकाया रसेन रसमर्दनम् ॥१७॥
मृशाया मध्यमं कृत्वा रसं मारणमीरितम् । मध्वाज्यसिहतं दुग्धं बलीपिलतनाशनम् ॥१८॥
मध्वाज्यं गृहताम्रञ्च कार्रवेद्धरसस्तथा । दहनाच भवेद्रौष्यं मुवर्णकरणं शृणु ॥१६॥
पीतं धुस्त्रपुष्पञ्च सीसकञ्च पलं मतम् । लाङ्गलिकायाः शाखा च स्वर्णञ्च दहनाद्भवेत् २०॥
वैदं धुस्त्रवृक्षस्य तेन दीपं प्रदीपयेत् । समाधानुपविष्ठं तु गगनस्थो न पदयति ॥२१॥

हृषस्य मृरमयस्यैव युक्तो मेको निगृह्यते । शङ्करावयवैर्युक्तो धूपं व्रात्वा च गर्जाति ॥ विस्मयं कुरुते चैव वृषवन्नात्र संग्रयः ॥ २२ ॥

रात्री च सार्षपं तैलं कीटं खद्योतनामकम्। ताभ्यां दीपः प्रज्वलितो वामिज्वालकलापवत् २३॥ चूर्णं बुबुन्दरीदेहं दग्ध्वा रुद्र प्रलेपयेत्। तपन्ते तत्त्वणादम्ध्वा यदि सम्यक् प्रलेपयेत्॥ चन्दनेन भवेन्मोक्षः पानाह्मेपात्सुखी भवेत्॥ २४॥

इसरस्य मदात्तस्य स्वयं नेत्रे शिवाञ्जयेत् । संग्रामं जयते सोऽपि महाग्र्रश्च जायते ॥२५॥ दन्तं डुण्डुमसर्पस्य मुखे संग्रह्म वै क्षिपेत् । तिष्ठते जलमध्ये तु निर्विकल्पं स्थले यथा ॥२६॥ इम्भीरनेत्रदंष्ट्राणि अस्थीनि रिषरं तथा । वसातैलसमायुक्तमेकत्र तिन्नयोजयेत् ॥

आत्मानं म्रक्षयेत्तेन जले तिष्ठेदिनत्रयम्॥ २७॥

कुम्भीरकस्य नेत्राणि हृदयं कच्छपस्य च। मूर्षिकस्य वसास्थीनि शिशुमारवसा तथा ॥ एतान्येकत्र संलेपात् जले तिष्ठेद् यथा गृहे ॥ २८ ॥

लीहचूणं तकपीतं पाण्डुरोगहरं भवेत्। तण्डुलीयकगोच्चरमूलं पीतं पयोऽन्वितम् ॥२६॥ कामलादिहरं पीतं मुखरोगहरं तथा। जातीमूलं तकपीतं कोलमूलं त्वजीर्यानृत् ॥३०॥ सतककुशमूलं वा बाकुचीमूलमेव वा। काञ्चिकेन च बाकुच्या मूलं वे दन्तरोगनुत् ३१॥ तचेन्द्रवारुणीमूलं वारिपीतं विषादिहृत्। सुरिभकामूलपानाद्वातनाशो भवेन्छिव ॥३२॥ विरोरोगहरं लेपाद्गुञ्जाचूणं सकाञ्जिकम्। बला चातिबला यष्टी शर्करा मधुसंयुता ॥३३॥ बन्यागर्भकरं पीतं नात्र कार्या विचारणा। श्वेतापराजितामूलं पिप्पलीश्चिरठकायुतम् ॥३४॥ परिपिष्टं शिरोलेपान्छिरःश्चलविनाश्चनम्। निर्गुणिडकाशिलां पीत्वा गण्डमालाविनाश्चनम् ॥ केतकीपत्रजं क्षारं गुडेन सह भक्षयेत्। तकेण शर्पुञ्चां वा पीत्वा क्षीहां विनाशयेत् ॥३६॥ मातुङ्कस्य निर्यासं गुड़ाज्येन समन्वितम्। वातिपत्तजश्चलानि इन्ति वै पानयोगतः॥

शुण्ठी सौवर्चलं हिङ्कु पीत्वा हृदयरोगनुत् ॥३०॥ इति श्रीगारुड़े महापुराणे वैद्यकशास्त्रे चतुर-शीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१८४॥

## पत्राज्ञीत्यधिकशततमोऽष्यावः

हरिखाच

🍑 नमो गणपतये इति । अयं गणपतेर्मन्त्री धनविद्यापदायकः ॥ १ ।।

इममष्टसहस्रञ्ज जप्त्वा बद्ध्वा शिखां ततः । व्यवहारे जयः स्याच शतं जापान्नुणां प्रियः ॥२॥ तिलानान्तु घृताक्तानां कृष्णानां **रद्र होमयेत्। अष्टोत्तरस<del>्ट्सं</del> तु राजा वश्यस्त्रिमिर्दिनैः ॥३॥** अष्टम्याञ्च चतुर्दश्यामुपोष्याम्यर्च्य विम्नराट् । तिलाक्षतानां जुह्यादशेत्तरसहस्रकम् ॥

अपराजितः स्याद् युद्धे च सर्वे तञ्ज सिषेविरे ॥४॥

जप्त्वा चाष्ट्रसहस्रं तु ततश्चाष्ट्रशतेन हि । शिखां बद्घ्वा राजकुले व्यवहारे जयो भवेत् ॥५॥ हीं:कारं सविसर्गञ्ज प्रातःकाले नरस्तु यः। स्त्रीणां ललाटे विन्यस्य वशतां नयति ब्रुवम् ॥६॥ मुसमाहितचित्तेन न्यस्य तु प्रमदालये। सोत्कामां कामिनीं कुर्य्याचात्र कार्या विचारणा।। जुहुयादयुतं यस्तु शुचिः प्रयतमानसः। दृष्टमात्रे तदा तस्य वश्यमायान्ति योषितः॥८॥ मनःशिलापत्रकञ्च सगोरोचनकुङ्कमम् । एभिः कृततिलकस्य वस्यमायान्ति योषितः ॥६॥ सहदेवी भृङ्गराजः श्वेषाऽपराजिता बचा । तेनैव तिलकं कृत्वा त्रैलोक्यं वद्यमानयेत् ॥१०॥ गोरोचना मीनिपत्तमाभ्याञ्च कृतवर्त्तिकः। यः पुमान् तिलकं कुर्योद्धामहस्तकनिष्रया।। स करोति वशां सर्वं त्रैलोक्य नात्र संशयः ॥११॥

गोरोचना महादेव धातुशोणितभाविता। ततो वै कृतितलका सा नरं यं निरीक्षते॥ त्वणात्तं वश कुर्यान्नात्र कार्या विचारणा ॥१२॥

नागेश्वरञ्च शैलेयं त्वक्पत्रञ्च इरीतकी । चन्दनं कुष्ठसूच्मैलारक्तशालिसमन्विता ॥१३॥ वशकरः स्मरबागौईरेश्वरः। रतिकाले महादेव पार्वतीप्रिय शङ्कर ॥१४॥ ए**तैर्घ्**षा निषशुकं गृहीत्वा तु वामहस्तेन यः पुमान् । कामिनीचरणं वामं लिप्येत स्यात् क्रियः प्रियः ॥ सैन्धवञ्च महादेक पारावतमलं मधु। एभिर्लिते तु लिङ्गे वै कामिनीवशकुद्भवेत् ॥१६॥ पुष्पाणि पञ्चरक्तानि ग्रहीत्वा यानि कानि च । तत्तुल्पञ्च प्रियङ्गञ्च पेषयेदेकयोगतः ॥

अनेन लिप्तलिङ्गस्य कामिनी वशतामियात् ॥१७॥

इयगन्धा च मिल्रिष्ठा मालतीकुसुमानि च । स्वेतसर्षपमेतैश्च लिप्तालिङ्गः स्त्रियः प्रियः ॥१८॥ मूलं तु काक जङ्घाया दुग्धपीतं तु शोषनुत्। अश्वगन्धानागवलागुङ्माधनिषेविणः

रूपं भवेद्यथा तद्वनवयौवनचारिणाम् ॥१६॥

लौइचूर्णसमायुक्तं त्रिफलाचूर्णमेव वा। मधुना सेवितं **रद्र परिणामास्यग्रूलनुत् ॥२०॥** क्रियतोदकपानं तु शम्बूकक्षारकं यथा। मृगश्रुक्कं ह्यप्रिदग्धं गव्याज्येन समन्वितम्॥ पीतं इत्पृष्ठश्रूलानां भवेत्राशकरं शिव ॥२१॥

हिङ्कु सीवर्चलं शुण्ठी वृषध्वज महौषधम् । एभिस्तु कथितं वारि पीतं वे सर्वश्चलनुत् ॥२२॥

अपामागस्य वे मूलं सामुद्रलवणान्वितम् । आस्वादितमजीर्णस्य शूलस्य स्यादिमर्दनम् ॥२३॥ वटरोहाहुरा रुद्र तण्डुलोदकधर्षितः । पीतः सतकोऽतीसारं क्षयं नयति शहर ॥२४॥ अङ्कोटमूलकर्षाद्वं पिष्टं तण्डुलवारिणा । सर्वातीसारप्रहणीं पीतं हरति भूतप ॥२५॥ मरीचग्रण्टिकुटजत्वक्चूर्णञ्च गुङ्गान्वितम् । कमात्तद्दिगुणं पीतं प्रहणीन्याधिनाशनम् ॥२६॥ व्वेतापगज्जितामूलं हरिद्रासिक्यतण्डुलम् । अपामार्गत्रिकदुकमेषाञ्च वटिका शिव ॥

विस्चिकामहाव्याधि इरत्येव न संशयः ॥२७॥

त्रिफलागुर भूतेश शिलाजतु इरीतकी। एकैकमेषां चूर्णं तु मधुना च विमिश्रितम्॥ पीतं सर्वञ्च मेहं तु क्षयं नयति शक्कर ॥२८॥

अकंचीरप्रस्थमेकं तिलतैलं तथैव च । मनःशिलामरीचानां सिन्दूरस्य पल पलम् ॥२६॥ चूणं कृत्वा ताम्रपात्रे त्वातपैः शोषयेत्ततः । पीतं स्नुहीगतं दुग्ध सैन्धव शूलनुद्भवेत् ॥३०॥ त्रिकदुत्रिफलालक तिलतैल तथैव च । मनःशिलां निम्बपत्रं जातीपुष्पमजापयः ॥३१॥ तन्मूत्र शङ्कामिश्च चन्दनं धर्षयेत्ततः । एभिश्च बर्तिका कृत्वा त्वक्षिणी चाञ्जयेत्ततः ॥ नश्यते पटल काचं पुष्पञ्च तिमिरादिकम् । विभीतकस्य वे चूणं समधु श्वासनाशनम् ॥३३॥ पिप्पलीत्रिफलाचूणं मधुमैन्धवसंयुतम् । सर्वस्पज्वरश्चासशोषपानसद्धद्भवेत् ॥३४॥ देवदारोश्च वे चूर्णमजामूत्रेण भावयेत् । एकविश्वति वे वारमक्षिणी तेन चाञ्चयेत् ॥ राज्यन्धता पटलता नश्येक्तिलोंमता तथा ॥३५॥

पिप्पली केतकं रुद्र हरिद्रामलकं वचा । सर्वाक्षिरोगा नश्येयुः सक्षीरादञ्जनात्ततः ॥३६॥ काकजङ्घाशिग्रुमूले मुखेन विधृते शिव । चर्बिता दन्तकीटानां विनाशो हि भवेद्धर ॥३७॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे पञ्चाशीत्यिषकशततमोऽध्यायः ॥१८५॥

# **ग्ड**शीत्यधिकशततमोऽष्यायः

#### हरिखाच

पीतं सारं गुड्र्च्याश्च मधुना च प्रमेहनुत्। पीतं गोहालिकामूलं तिलदध्याज्यसंयुतम् ॥१॥
निरुद्धमूत्रं कथितं निवर्त्तयित शङ्कर। तथा हिका हरेत्पीत सौवर्चलयुतञ्च वै॥२॥
गोरक्षकर्कटीमूलं पिष्टं वास्योदकेन च। पीतं दिनत्रयेशैव नाशयेद्रुद्व शर्कराम् ॥३॥
पीतं वै मालतीमूलं प्रीष्मकाले समाहितम्। साधितं छागदुग्धेन पीतं शर्करयान्वितम्॥
हरेन्मूत्रनिरोधञ्च हरेद्वे पाग्ड्सर्कराम् ॥४॥

दिजयष्ट्याश्च वै मूलं पिष्टं तण्डुलवारिणा । गएडमालां हरेल्लेपात्कुरण्डगलगण्डकौ ॥५॥ रसाझनं हरीतक्याश्चूणं तेनैव गुण्टनात् । नश्येदे पुरुषत्याधीन्नात्र कार्य्या विचारणा ॥ ६ ॥ करवीरमूललेपाल्लेपाल्पूगफलस्य च । पुंज्याधिनश्यते रुद्र योगमन्यं वदाम्यहम् ॥ ७ ॥ दन्तीमूलं हरिद्रा च चित्रकं तस्य लेपनात् । भगन्दरविनाशः स्यादन्य योगं वदाम्यहम् ॥ जलौकाजम्धरक्तञ्च भगन्दरविनाशनम् ॥ ८ ॥

त्रिफलाजलघृष्टश्च मार्जारास्थि विलेपितम् । ततो न प्रस्रवेद्रक्तं नात्र कार्या विचारणा ॥ ९ ॥ इरिद्राऽनेकवारश्च स्तुहीर्क्षारेण भाविता । विटकाऽशौं विनाशाय तल्लेपाद्वृपभध्वज ॥ भोषाफल सैन्धवञ्च पिष्टा चार्शोहरं परम् ॥१०॥

गन्याच्यं साधितं पीत पलाशक्षारवारिणा । त्रिगुणेन त्रिकटुक अर्शासि क्षपयेच्छिव ॥११॥ विल्वस्य च फलं दग्धं रक्तार्शःपविनाशनम् । जग्ध्वा कृष्णतिलान्येव नवनीतयुतान्यपि ॥१२॥ बवक्षारं शुण्ठिचूर्णं युक्तं तुल्यगुडान्वितम् । अग्निइद्धि करोत्येव प्रत्यूषे वृषमध्वज ॥१३॥ शुण्ठ्या च कथितं वारि पीतं चाग्नि करोति वै । हरीतकीं सैन्धवञ्च चित्रकं रुद्र पिप्पली ॥ चूर्णमुष्णोदकेनैषां पीतं चातिन्तुधाकरम् । साज्यं शूकरमांसं वै पीतञ्चातिक्षुधाकरम् ॥१५॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे पडशीत्यिभकशततमोऽध्यायः ॥१८६॥

# सप्ताशीत्यधिकशतत मोऽष्यायः

#### हरिरुवाच

हस्तिकर्णपलाशस्य पत्राणि चूर्णयेद्धर। सर्वरोगिविनिर्मुक्तं चूर्खं पलशतं शिव ॥ १ ॥ सक्षीरं भिचतं कुर्यात्सताहेन वृष्वज । नरं श्रुतिधरं रुद्ध मृगेन्द्रगतिविक्तमम् ॥ २ ॥ पद्मरागप्रतीकाशं युक्तं दशशतायुषा। षोडशाद्धाकृति रुद्ध सततं दुष्धमोजनात् ॥ ३ ॥ मधुसिंश्वमायुक्तं जग्धमायुष्करं भवेत् । तज्जग्धं मधुना साद्धं दशवर्षसहस्विकम् ॥ ४ ॥ कृर्याचरं श्रुतिधरं प्रमदाजनवक्षभम् । दशा नित्यं भिक्षतं तु वज्रदेहकरं भवेत् ॥ ५ ॥ केशराजिसमायुक्तं नरं वर्षसहस्विणम् । तच्च काजिकसंयुक्तं नरं कुर्याच्च भिक्षतम् ॥ ६ ॥ शतवर्षं दिव्यदेहं वलीपलितवर्जितम् । जग्धं त्रिफलया युक्तं चल्चुष्मन्तं करोति वै ॥ ७ ॥ अन्यः पश्येत् चूर्णस्य साज्यस्यैव तु भक्षणात् । महिषीक्षीरसंयुक्तो तह्लेषः कृष्णकेशकृत् ॥ सल्वाटस्य च वै केशा भवन्ति वृपभष्वज । तेलयुक्तेन चूर्णेन बलीपलितनाशनम् ॥ ६ ॥

तदुद्धर्तनमात्रेण सर्वरोगैः प्रमुच्यते । सञ्झागश्चीरचूर्योन दृष्टिः स्यान्मासतोऽखानात् ॥१०॥ पलाशस्य च बीजानि भावणे वितुषाणि च । गृहीत्वा नवनीतेन तेषां चूर्याञ्च भच्चयेत् ॥११॥ कर्षार्डभेकं सेवेन नत्वा नित्यं हरिं प्रभुम् । षष्टिपुराणधान्यस्य पथ्यमम्बुवर्जे हर ॥ जीवेद्धर्षसङ्खाणि बलीपलितवर्जितः ॥१२॥

भृक्कराजस्य वै मूलं पुष्यक्तें तु समाहृतम् । ग्रहीत्वा तस्य चूर्णन्तु ससौवीरक्क भक्षयेत् ॥१३॥
मासमात्रप्रयोगेण बलीपलितवर्जितः । शतानि पञ्च जीवेच नरो नागवलो भवेत् ॥
भवेच्छ्रतिघरो रह्न पुष्यक्तें चैव भक्षणात् ॥१४॥

इति श्रीगारुद्दे महापुरायो सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१८७॥

# **भ्रष्टाशीत्यधिकशततमोऽष्यायः**

#### इरिखाच

निर्वणः स्यात्पूयहीनो प्रहारो धृतपूरितः । अपाम।र्गस्य वै मूलं हस्ताभ्याश्च विमर्दितम् ॥ तद्रसेन प्रहारस्य रक्तसावो न पूरणात् ॥१॥

रुद्र ला**ङ्ग**लिकामूलं हिज्जलस्य तथैव च । तेन व्रणमुखं लि**सं शस्यो निःसरति व्रणा**त् ॥ चिरकालप्रविष्टोऽपि तेन मार्गेण शङ्कर ॥२॥

बालमूलं मेषशृङ्गीमूलं वा वारिषर्षितम्। तेन लिसं चिरं जातं नाडीव्रणं प्रशाम्यति ॥३॥
महिषीदिषियुक्तेन जग्धं कोद्रवभक्तकम्। कङ्कुमूलस्य वै चूर्णं दत्तं नाडीव्रणापहम् ॥४॥
ब्रह्मयिष्टिफलं पिष्टं वारिणा तेन लेपितम्। तेन घृष्टं रक्तदोषः प्रशाश्यति न संदायः ॥५॥
यवभस्म विङ्क्षञ्च गन्धपाषाणमेव च। शुरिठरेषाञ्चेत चूर्णं मावितं रुघिरेण वै ॥६॥
कृकलासस्य तिव्वसं नाशयेन्छिव। शोभाञ्चनस्य मूलं तु अतसीमसिना सह ॥७॥
गौरसर्षपयुक्तानि सर्वाण्येतानि शङ्कर। पिष्टान्यनम्भतकेण ग्रन्थिकं नाशयेद्धि वै ॥८॥
श्वेतापराजितामूलं पिष्टं तण्डुलवारिणा। तेन नस्यप्रदानात्स्याद्भृतवृन्दस्य विद्रवः ॥६॥
अगस्त्यपुष्पनस्यो वै समरीचस्तु शूल्द्धत्। भुजङ्गवर्मं वै हिङ्गु निम्वपत्राणि वै यवाः॥
गौरसर्षप एभिः स्याल्लेपो भृतहरः शिव ॥१०॥

गोरोचना मरीचानि पिप्पली सैन्धवं मधु । अञ्चनं कृतमेभिः स्याद्ग्रहभूतहरं शिव ॥११॥
गुग्गुल्ल्कपुच्छाम्यां धूपाद्ग्रहहरी भवेत् । चतुर्यकज्यरैर्मुको कृष्णवस्त्रावगुण्ठितः ॥१२॥
इति श्रीगारुदे महापुराणे अष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१८८॥

# श्रीगरुद्रमहापुराणम् । अ० १८६-१६०

# ऊननवत्यधिकशततमोऽष्यायः

## इरिक्वाच

श्वेतापराजितापुष्परसेनाक्ष्णोश्च पूरणे। पटलं नाशमायाति नात्र कार्या विचारणा॥१॥
मूलं गोक्षुरकस्यैव चिव्ति नीललोहित। दन्तकीटन्यथा दग्धा सुरासुरिवमर्दन्॥२॥
नारी पुष्पादि लेपित्वा गोर्चारेणोपवासतः। श्वेतार्कस्य तु वै मूलं तस्यास्तद्गुल्मग्चलनुत्॥३॥
श्वेतार्कपुष्पं विधिना ग्रहीतं पूर्वमन्त्रितम्। श्रृतुशुद्धा च ललना कटौ बद्ध्वा प्रस्यते॥४॥
हस्तबद्धं पलाशस्य अपामार्गस्य वा हर। मूलं सर्वज्वरहरं भूतप्रेतादिनुद्धवेत्॥५॥
पीतं वृश्चिकमृलञ्च पर्य्यूषितजलेन वै। सार्द्धं विनाशयेदाहज्वरञ्च परमेश्वर॥६॥
शिलायाञ्चेव तद्धद्धं भवेदैकाहिकादिनुत्। वास्योदकेन पीतं तत्सर्वविषहरं भवेत्॥७॥
यस्य लजालुकामूलं दीयते च स्वरेतसा। सार्द्धं स वैरं संयाति पुमान्स्त्री वा न संशयः॥८॥
पिष्ट्वा गन्यपृतेनैव पाठामूलं पिवेत्तु यः। सर्वं विषं विनश्येत नात्र कार्य्या विचारणा॥६॥
वास्योदकयुतं मूलं शिरीषस्य यथा तथा। रक्तचित्रकमूलस्य रसस्य भरणाद्धर॥
कर्णयोः कामलाव्याधिनाशः स्यानात्र संशयः॥१०॥

श्वेतकोकिलाक्षमूलं छागीक्षीरेण संयुतम् । त्रिसताहेन वै पीतं भ्रयरोगं श्वयं नयेत् ॥११॥ नारिकेलस्य वै पुष्पं छागक्षीरेण संयुतम् । पिबेच त्रिविधस्तस्य वातरक्तो विनश्यित ॥१२॥ कुर्यात्सुदर्शनामूलं माल्येन सुसमाहृतम् । क्रयवद्धं त्र्याहिकादिग्रह्मृतविनाशनम् ॥१३॥ पुष्ये धवलगुङ्काया गृहीतं मूलमुत्तमम् । मुखे तु निहितं दृद्ध हरेन्नानाविषं बहु ॥१४॥ हस्ते बद्धं काण्डयुक्तं कण्ठे बद्धं ग्रहादिहृत् । कृष्णायां तु चतुर्दश्यां कटिबद्धं समाहृतम् ॥ सिहादिश्वापदाद्भीतं हरेच नीललोहित ॥१५॥

विष्णुकान्तामूलमीश कर्णबद्धन्तु धारयेत्। पष्टसूत्रेण भूतेश मकरादिभयं न वै ॥१६॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे ऊननवत्यधिकशत्तमोऽध्यायः ॥१८९॥

# नवत्य विकशततमोऽज्यायः इरिक्वाच

अपराजिताया मूल्आ गोमूत्रेण समन्वितम् । पीतञ्चापि इरत्येव गगडमालां न संशयः ॥१॥ अथेन्द्रवारणीमूलं विधिना पीतमीक्वर । जिक्किण्या रसकं रुद्र शूकशिम्न्या समन्वितम् ॥

### शीतोदकश्च तनस्यो बाहुग्रीवान्यथां हरेत् ॥२॥

माहिषं नवनीतश्च अश्वगन्धा च पिप्पली । वचा कुष्ठद्वयं लेपो लिङ्गलोतस्तनार्तिहृत् ॥३॥ कुष्ठनागवलाचूणँ नवनीतसमन्वितम् । तल्लेपो युवतीनाञ्च स्तनं कुर्यान्मनोहरम् ॥४॥ इन्द्रवारणिकामूलं यस्य नाम्ना सुदूरतः । निक्षिप्यते समुत्पाट्य तस्य भ्रीहा विनश्यति ॥५॥ पुनर्नवायाः शुक्राया मूलं तण्डुलवारिणा । पोतं विद्रिधिनुत्स्याच नात्र कार्या विचारणा ६॥ कदलीपत्रक्षारं तु पानीयेन प्रसाधितम् । तस्यादनाद्विनश्यन्ति उदर्ज्याधयोऽखिलाः ॥७॥ कदल्या मूलमादाय गुड़ाज्येन समन्वितम् । अग्निना साधितं जम्धमुदरस्यिकमीन् हरेत् ॥८॥ नित्यं निम्बदलानाञ्च चूर्णमामलकस्य च । प्रत्यूषे भक्षयेचैव तस्य कुष्ठं विनश्यति ॥६॥ हरीतको विड्क्चञ्च हरिद्रा सितसर्पयाः । सोमराजस्य मूलानि करञ्जस्य च सैन्धवम् ॥ गोमूत्रपिष्टान्येतानि कुष्ठरोगहराणि वै ॥१०॥

एकश्च त्रिफलाभागस्तथा भागद्वयं शिव। सोमराजस्य बीजानां जग्धं पथ्यथा दद्वनुत् ॥११॥ अम्रुतकं सगोमूत्रं कथितं लवणान्यितम्। कांस्यघृष्टं न्वरं लेपात्कुष्ठरोगिवनाशनम् ॥१२॥ इरिद्रा हरितालञ्च दूर्वागोमूत्रसैन्धवम्। अयं लेपो हन्ति दद्वं पामामेव गरं तथा ॥१३॥ सोमराजस्य बीजानि नवनीतयुतानि च। मधुनास्वादितानि स्युः शुक्ककुष्ठहराणि वै॥ नकान्नपानतो इद्व नात्र कार्य्या विचारणा ॥१४॥

श्वेतापराजितामूलं वर्तितं चास्य वारिणा । तल्लेपो रुद्ध मासेन शुक्ककुष्ठविनाशनः ॥१५॥ माहिषं नवनीतञ्च सिन्दूरञ्च मरीचकम् । पामा विलेपनाश्रश्येद्दुर्नामा वृष्यभध्वज ॥१६॥ विशुष्कगम्भारीमूलं पक्कं क्षीरेण संयुतम् । मक्षितं शुक्कपित्तस्य विनाशकरमीश्वर ॥१७॥ मूलकस्य द्व बीजानि अपामार्गरसेन वै । पिष्टानि तेन लेपेन सिह्किका रुद्ध नश्यित ॥१८॥ कदलीक्षारसयुक्ता हरिद्वा शिह्किकापहा । रम्भापामार्गयोः क्षार एरण्डेन विमिश्रितः ॥

तदभ्यञ्जानमहादेव सद्यः सिध्म विनश्यति ॥१९॥

कुष्माण्डलताश्वारः सगोमूत्रश्च तत्त्वतः । जलपिष्टा हरिद्रा च सिद्धा मन्दानलेन हि ॥२०॥ माहिषेण पुरीषेण वेष्टिता वृषभध्वज । अस्या उद्धर्तनं कुर्य्यादङ्गसौष्ठवमीश्वर ॥२१॥ तिलसर्षपसंयुक्तं हरिद्राद्वयकुष्ठकम् । तेनोद्धर्तितदेहः स्यादुर्गन्धः सुरभिः पुमान् ॥२२॥ मनोहरश्चानुदिनं दूर्वाणां काकजङ्खया । अर्जुनस्य तु पुष्पाणि जम्बूपत्रयुतानि च ॥ सलोधाणि च तङ्गेपो देहदुर्गन्धतां हरेत् ॥२३॥

युक्तं लोश्रभवैनीरैश्रूर्णन्तु कनकस्य च । तेनोद्वर्त्तितदेइस्य न स्याद्ग्रीष्मं प्रवाधकम् ॥२४॥

दुग्धेनोषित सेकश्च धर्मदोषश्च नश्यति । काक बङ्घोद्वर्तनं तु अङ्गरागकरं भवेत् ॥२६॥ यद्यीमधु शर्करा च वासकस्य रसो मधु । एतत्पीतं रक्तपित्तकामलापाण्डुरोगतुत् ॥२६॥ रक्तपित्तं हरेत्पीतो वासकस्य रसो मधु । प्रातःकाले तोयपानात्पीनसं दारुणं हरेत् ॥२०॥ विभीतकस्य वै चूर्णं पिष्पल्याः सैन्धवस्य च । पीतं सकािक्षकं हन्ति स्वरभेदं महेरवर ॥२८॥ चूर्णमामलकं सेव्यं पीतं गव्यपयोऽन्वितम् । मनःशिला वलामृलं कोलपर्णञ्च गुग्गुनुः ॥२९॥ जातिपत्रं कोलपत्रं तथा चैव मनःशिला । एभिश्चैव कृता वर्त्तिर्वदर्यमौ महेरवर ॥ धूमपानं कासहरं नात्र कार्या विचारणा ॥३०॥

त्रिफलापिष्पलीचूर्णं मिक्षतं मधुना युतम् । मोजनादौ हि समधु पिपासाज्वरितं हरेत् ॥३१॥ विल्यमूल्य समधु गुङ्चीकथितं जलम् । पीतं हरेच त्रिविधं छर्दि नैवात्र संशयः ॥ पीता दुर्वा छर्दिनुत्स्यात्पष्टा तण्डुलवारिणा ॥३२॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे नवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१९०॥

# **एकनवस्यधिकश**ततमोऽच्यायः

### **इ**रि**दवा**च

पुनर्नवायां मूळ्य स्वेतं पुष्ये समाहृतम् । वारि पीतं तस्य पास्वें भवनेषु न पन्नगाः ॥ १ ॥ तार्क्यमूर्त्तं बहेदो वे भक्ष् कदन्तिर्मिताम् । स पन्नगेर्नं दश्येत यावजीवं वृषक्ष्वज ॥ २ ॥ पिबेच्छाल्मिलमूलं यः पुष्यचें बद्र वारिणा । तिस्मन्नपास्तद्शना नागाः स्युर्नात्र संशयः॥ ३ ॥ पुष्ये छजाञ्चनामूले इस्तबद्धे तु पन्नगान् । यह्नीयान्नपेतो वापि नात्र कार्या विचारणा ॥ ४ ॥ पुष्ये श्वेतार्कमूल् तु पीतं शीतेन वारिणा । नश्येत दश्यकविषं करवीरादिजं विषम् ॥ ५ ॥ महाकालस्य वे मृलं पिष्टं तत्काञ्जिकेन वे । बोङ्गाणां द्वुण्डुभानाञ्च तन्नपो इरते विषम् ॥ ६ ॥ तण्डुल्लीयकमूल् पिष्टं तण्डुल्लारिणा । पीत्वा तद्शकविषं नश्येदेकैर्नं चोभयोः ॥ ८ ॥ नीलीलजाञ्जनमूलं पिष्टं तण्डुल्लारिणा । पीत्वा तद्शकविषं नश्येदेकैर्नं चोभयोः ॥ ८ ॥ कृष्माण्डकस्य स्वरसः सगुदः सहशकरः । पीतः सदुग्नो नाशः स्यादंशकस्य विषस्य वे ॥ ६ ॥ तथा कोद्रवमूलस्य मोहस्य हर एव च । यष्टीमधुसमायुक्ता तथा पीता च शर्करा ॥१०॥ सदुग्वा च त्रिरात्रेण मूषविषहरा मवेत् । चुन्नकत्रयपानाच वारिणः शीतलस्य वे ॥११॥ ताम्बूलदण्यमुलस्य लालानाचे विनक्वति । मृतं सश्वकंरं पीत्वा मद्यपानमदो न वे ॥१२॥ ताम्बूलदण्यमुलस्य लालानाचे विनक्वति । मृतं सश्करं पीत्वा मद्यपानमदो न वे ॥१२॥

कृष्णाक्कोठस्य मूलेन पीतं सुक्कथितं जलम् । ततो नक्ष्येद्गरिवधं त्रिरात्रेण महेश्वर ॥१३॥ उष्णां गव्यघृतञ्चेव सैन्धवेन समन्वितम् । नाश्येत्तन्महादेव वेदनां वृक्षिकोद्भवाम् ॥१४॥ कुसुम्मं कुक्कुमञ्चेव हरितालं मनःशिला । करञ्जं पिषितं चैव अर्कमूलञ्च शङ्कर ॥१५॥ विषं नृणां विनश्येत एतेषां मक्षणाच्छिव । दीपतैलप्रदानाच दंशैराकीटर्जः शिव ॥

खर्जुरकविषं नश्येत्तदा वै नात्र संशयः ॥१६॥

दंशस्थानं वृश्चिकस्य शुण्ठीतगरपादिका । नश्येन्मधुमिक्काया एतेषा लंपना विषम् ॥१०॥ शतपुष्पा सैन्धवञ्च साज्यं वा तेन लेपयेत् । शिरीषस्य तु बीजं वै सिद्धं चीरेण घर्षितम् ॥१८॥ तक्षेपेन महादेव नश्येत्कुक्कुरजं विषम् । ज्विल्ताग्निर्वारिसेकी तथा दर्दुरजं विषम् ॥१९॥ युस्त्रकरसं मिश्रं क्षोराज्यगुड़पानतः । मूलं विषं विनश्येत शशाङ्ककृतशेखर ॥२०॥ वटनिम्बश्मीनाञ्च बल्कलैः कथितं जलम् । तत्सेकान्मुखदन्तानां नश्येदै विषवेदना ॥२१॥ लेपनादेवदारोश्च गैरिकस्य च लेपनात् । नागेश्वरो हरिद्रे द्वे तथा चैव मजीठिका ॥

एभिलेंपादिनश्येत व्यताविषमुमापते ॥२२॥

करखस्य तु बीजानि वरणच्छादमेव च । तिलाश्च सर्घपा इन्युर्विषं वै नात्र संशयः ॥२३॥ धृतकुमारीपत्रं वै दत्तं सलवणं इर । तुरङ्गमशरीराणां कण्डुर्नश्येदशाहतः ॥२४॥

इति श्रीगारुहे महापुराणे एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१६१॥

# दिनवत्यधिकशततमोऽष्यायः

#### इरिह्वाच

चित्रकस्याष्ट्रभागाश्च शुरणस्य च षांडश । शुण्ठ्याश्चतारो भागाश्च मरिचानां द्वयं तथा ॥ त्रितयं पिष्पलीमूलं विङ्कानां चतुष्टयम् । अष्टी मुष्ठिकाभागास्त्रिफलायाश्चतुष्टयम् ॥ २ ॥ द्विगुणेन गुड़ेनैषां मोदकानि हि कारयेत् । तद्वक्षणमजीणं हि पाण्डुरोगञ्च कामलन् ॥ अतीसाराणि मनदाशिं श्लीहाञ्चेव निवारयेत् ॥ ३ ॥

विल्वाग्निमन्थः इयोनाकपाटलापारिभद्रकम् । प्रतारण्यश्चगन्धा च बृहती कण्टकारिका ॥ ४ ॥ वला चातिवला रास्ना श्रदंष्ट्रा च पुनर्नवा । एरएडः शारिवा पर्णी गुङ्ची किपकच्छुका ॥ एषा दशपलान्भागान्काथयेच्छुल्लिटेऽमले । तेन पादावशेषेण तैलपात्रे विपाचयेत् ॥ ६ ॥ आजं वा यदि वा गव्यं श्लीरं दस्वा चतुर्गुणम् । शतावरीं मैन्धवञ्च तैलतुल्यं प्रदापयेत् ॥

द्रव्याणि यानि पेष्याणि तानि वक्ष्यामि तच्छुणु । शतपुष्पा देवदारु बला पर्णी वचाऽगुरु ॥ कुष्ठं मांसी सैन्धवञ्च पलमेकं पुनर्नवा । पाने नस्ये तथाभ्यक्ते तैलमेतत्वदापयेत् ॥ ९ ॥ हञ्छूलं पार्श्वशूल्ख गण्डमालाञ्च नारायेत् । अपस्मारं वातरक्तं वपुष्मांश्च पुमान्भवेत् ॥ १ ॥ गर्भमश्चतरी विन्दातिक पुनर्मानुपी हर । अश्वानां वातभयानां कुञ्जराणां नृणां तथा ॥ तैलमेतत्वयोक्तव्यं सर्ववातविकारिणाम् ॥ ११॥

हिङ्ग तुम्बुरु ग्रुएटी च साध्यं तैलन्तु सार्षपम् । एतद्वि पूरणां श्रेष्ठं कर्णाग्रुलापहं परम् ॥१२॥ शुष्कमूलकशुण्ठीनां क्षारी हिङ्गलनागरम् । तक्रं चतुर्पुणं दद्यात्तैल्मेतद्विपाचयेत् ॥१३॥ वाधिर्यं कर्णश्रूलञ्च पूयस्रावञ्च कर्षायोः । किमयश्च विनश्यन्ति तैलस्यास्य प्रपूरणात् ॥१४॥ शुष्कमृलकञुण्ठीनां क्षारो हिङ्गुलनागरम् । शतपुष्पा वचा कुष्ठं दारुशियुरसाञ्जनम् ॥१५॥ सौवर्चलं यवक्षारं सामुद्रं सैन्धवं तथा । प्रन्थिकं विङ्मुस्तं च मधु शुक्तं चतुर्गुणम् ॥१६॥ मातुलुङ्गरसश्चेंव कदलीरस एव च।तैलमेमिर्विपक्तव्यं कर्णश्रूलापहं परम् ॥१७॥ वाधिय्यं कर्णनादश्च प्रयसावश्च दारुणः । पूरणादस्य तैलस्य किमयः कर्णयोर्हर ॥१८॥ सद्यो विनाशमायान्ति शशाङ्कक्तरोखर । क्षारतैलमिदं श्रेष्ठं मुखदन्तमलापहम् ॥१९॥ चन्दनं कुङ्कमं मांसी कर्पूरी जातिपत्रिका। जातीककोलपूगानां लबङ्गस्य फलानि च ॥२०॥ अगुरूणि च कस्त्री कुष्ठं तगरपादिका। गोरोचना प्रियङ्गश्च बला चैव तथा नखी ॥२१॥ सरलं सप्तपर्णञ्च लाचा चामलकी तथा। तथा तु पद्मकञ्चेव एतस्तैलं प्रसाधयेत् ॥२२॥ प्रस्वेदामलदुर्गन्धकराङ्कुष्ठहरं परम् । स्त्रीशतं गच्छते रुद्र वन्ध्यापि लभते सुतम् ॥२३॥ यमानी चित्रकं धन्यं त्र्यूपणं जीरकं तथा । सौवर्चलं विङ्क्कञ्च पिष्पलीमूलराजिकम् ॥२४॥ एभिः पचेद्पृतप्रस्थं जलप्रस्थाष्ट्रसंयुतम् । तथाऽशींगुल्मश्चयथुं इन्ति विह्नं करोति वै ॥२५॥ गरिचं त्रिवृतं कुष्ठं हरितालं मनःशिला । देवदार हरिद्रे हे कुष्ठं मांसी च चन्दनम् ॥२६॥ विशाला करवीरश्च अर्कक्षीरं शकृद्रसः। एषाञ्च कार्षिको भागो विषस्यार्द्धपलं भवेत् ॥२७॥ प्रस्थं कटुकतैलस्य गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत्। मृत्यात्रे लौहपात्रे वा शनैर्मृद्धियना पचेत् ॥२८॥ पामा विचर्चिका चैव दद् विस्फोटकानि च । अभ्यक्केन प्रणश्यन्ति कोमलत्वश्च जायते ॥२६॥ प्रभृतान्यपि श्वित्राणि तैलेनानेन प्रक्षयेत् । चिरोत्थितमपि श्वित्रं विनष्टं तत्क्षणाद्भवेत् ॥३०॥ **4टोलपत्रं कटुका मिल्रिष्ठा शारिवा निशा। जातीशमीनिम्बपत्रं मधुकं क्रथितं घृतम् ॥३१॥** एभिलेंपात्स्युरक्जो व्रणा विस्नाविणः शिव । शङ्कपुष्पी वचा सोम व्राह्मीवृक्षसुवर्चलाः ॥३२॥ अभया च गुड़्ची च अटरूषकवागुजी । एतैरच्समैर्भागैपृतप्रस्थं विपाचयेत

कण्टकार्थ्या रसप्रस्थं क्षीरप्रस्थसमन्वितम् । एतद्ब्राझीघृतं नाम स्मृतिमेधाकरं परम् ॥३४॥ अग्निमन्थो वचा वासा पिष्पलीमधुसैन्धवम् । सप्तरात्रप्रयोगेण किन्नरैरिव गायते ॥३५॥ अपामार्गः सगुड्ची कुष्ठं शतावरी वचा । शङ्क्षपुष्पाभया साज्यं विङक्षं भिद्यतं समम् ॥ त्रिभिर्दिनैर्नरं कुर्याद्यन्थाष्टशतधारिणम् ॥३६॥

अद्भिर्वा पयसाज्येन मासमेकन्तु सेविता । वचा कुर्यान्तरं प्रात्तं श्रुतिधारणसंयुतम् ॥३७॥ चन्द्रसूर्य्यग्रेहे पीतं पलमेकं पयोऽन्वितम् । वचायास्तत्क्षणं कुर्यान्महाप्रज्ञायुतं नरम् ॥३८॥ भूनिम्बनिम्बत्रिफलापपंटैश्च श्रुतं जलम् । पटोलीमुस्तकाम्याञ्च वासकेन च नाशयेत् ॥३६॥ विस्फोटकानि रक्तञ्च नात्र कार्या विचारणा । केतकस्य फलं श्रङ्कं सैन्धवं त्र्यूषणं वचा ॥ फेनो रसाञ्चनं चौद्रं विङ्ङ्कानि मनःशिला । एषां वर्त्तिईन्ति काचं तिमिरं पटलं तथा ॥४१॥ प्रस्थद्वयं माषकस्य काथश्च द्रोणमम्भसाम् । चतुर्भागावशेषेण तैलप्रस्थं विपाचयेत् ॥४२॥ काञ्जिकस्याद्वतं दत्त्वा पिष्टान्येतानि दापयेत् । पुनर्नवा गोधुरकं सैन्धवं त्र्यूषणं वचा ॥४३॥ लवणं सुरदाक् च मिज्ञश्च करटकारिका । नस्यात्पानाद्धरत्येव कर्णश्चलं सुदाक्णम् ॥४४॥ सौवीरपञ्चप्रस्थञ्च तैलप्रस्थं पचेत्तः । असुग्दरस्वरश्चीहासर्ववातिकारनुत् ॥४६॥ सौवीरपञ्चप्रस्थञ्च तैलप्रस्थं पचेत्तः । असुग्दरस्वरश्चीहासर्ववातिकारनुत् ॥४६॥ सुद्ध्वरं वटं श्वतं जम्बूद्धयमथार्जुनम् । पिप्पलञ्च कदम्बञ्च पलाशं लोझितन्दुकम् ॥४६॥ तैलं हन्ति व्रणान्लेगाचिरकालभवानपि ॥४८॥ तैलं हन्ति व्रणान्लेगाचिरकालभवानपि ॥४८॥

इति श्रीगाष्ट्रं महापुराणे द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१९२।

त्रिनवत्यधिकशततमोऽध्यायः

## \_\_\_\_\_

## हरिरुवाच

पलागडुजीरके कुष्ठमश्वगन्धाजमोदकम् । वचा त्रिकटुकच्चेव लवणं चूर्णमुत्तमम् ॥ १ ॥ ब्राह्मीरसैर्मावितञ्च सर्पिर्मधुसमन्वितम् । सप्ताहं मक्षितं कुर्य्योन्निर्मलाच्च मति पराम् ॥ २ ॥ सिद्धार्थकं वचा हिङ्क करञ्चं देवदारु च । मिज्ञष्ठा त्रिफला विश्वं शिरीषो रजनीद्वयम् ॥ ३ ॥ प्रियङ्क निम्य त्रिकटु गोमूत्रेणेव धर्षितम् । नस्यमालेपनच्चेव तथा चोद्वर्त्तनं हि तत् ॥ ४ ॥ अपस्मारविषोन्मादशोषालक्ष्मीज्वरापहम् । भूतेभ्यश्च भयं हन्ति राजदारे तु पूजनम् ॥ ५ ॥

निम्बं कुष्ठं इरिद्रे दे शिग्रुसर्षपजं तथा। देवदार पटोलञ्च धन्यं तकेण घर्षितम्॥६॥ देहं तैलाक्तगात्रं वे अनेनोद्धर्त्तनं तथा। पामाः कुष्ठानि नश्येयुः कण्डुं इन्ति च निश्चितम् ॥॥ सामुद्रं सैन्धवं क्षारराजिकालवशं विद्रम्। कटुलोहरजश्चेव त्रिष्टतसुवर्णकं समम्॥ दिधगोम् त्रपयसा मन्द्रपावकपाचितम् ॥ ॥॥

एतचान्निवलं चूर्णं पिबेदुष्योन वारिणा । जीर्यंऽजीर्णं तु भुञ्जीत मासादिघृतभोजनम् ॥ ९ ॥ नाभिग्र्लं मूत्रग्र्लं गुल्मभ्रोइभवञ्च यत् । सर्वं ग्र्लइरं चूर्णं जठरानलदीयनम् ॥ परिणामसमुत्यस्य ग्र्लस्य च हितं परम् ॥१०॥

अभयामलकं द्राक्षा पिप्पली करटकारिका । शृङ्की पुनर्नवा ग्रुवठी जम्बा कासं निहन्ति वै ॥ अभयामलकं द्राक्षा पाठा चैव विभीतकम् । शर्करा च समं चैव जम्बं ज्वरहरं भवेत् ॥१२॥ विभला वदरं द्राच्चा पिप्पली च विरेककृत् । हरीतकी सोष्णनीरलवणक्क विरेककृत् ॥१३॥ क्रमंमत्स्याश्वमहिवगोश्रगालाक वानराः । विद्रालवहिकाकाक वराहोल्ककुक्कुटाः ॥१४॥ इंस एवाक्र विष्मूत्रं मांसं वा रोमशोणितम् । धूपं द्याज्वरात्तेभ्य उन्मत्तेभ्य शान्तवे ॥ एतान्यौपधजातानि प्रन्ति रोगान्भवेश्वर । निप्नन्ति तांक रोगांक वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥१६॥ औषधे भगवान्विष्णुः सस्मृतो रोगानुद्ववेत् । ध्यातोऽर्वितः स्तुतो वापि नात्र कार्याविचारणा॥

इति भीगावडे महापुराणे त्रिनवत्यधिकशततमोऽध्यायः । ११६३॥

# चतुर्नवत्यधिकशततमोऽष्यायः

## इरिहवाच

सर्वत्याधिहरं वस्ये वैष्णवं कवचं ग्रुभम् । येन रक्षा कृता शम्भोनीत्र कार्य्या विचारणा ॥१॥
प्रणम्य देवमीशानमजं नित्यमनामयम् । देवं सर्वेश्वरं विष्णुं सर्वव्यापिनमव्ययम् ॥ २॥
वश्राम्यहं प्रतीकारं नमरकृत्य जनार्वनम् । अमोधाप्रतिमं सर्वं सर्वदुःखनिवारणम् ॥ ३॥
विष्णुर्मामप्रतः पातु कृष्णो रच्नतु पृष्ठतः । हरिमें रच्नतु शिरो हृदयञ्च जनार्दनः ॥ ४॥
क्रिनो मम हृपीकेशो जिह्नां रच्नतु केशवः । पातु नेत्रे वासुदेवः श्रोत्रे सङ्कर्पणो विमुः ॥ ५॥
प्रयुद्धः पातु मे प्राणमनिरुद्धस्तु चर्म च । वनमाली गलस्यान्तं श्रीवत्सो रच्नतामधः ॥ ६॥
पार्श्वं रक्षतु मे चक्रं वामं दैत्यनिवारणम् । दिच्चणं तु गदादेवी सर्वासुरनिवारिणी ॥ ७॥
रदरं सुपलं पातु पृष्ठं मे पातु लाङ्गलम् । उष्वं रक्षतु मे शाङ्गं जङ्घे रक्षतु नन्दकः ॥ ८॥

पाण्णी रख्तु शक्कश्र पद्मं मे चरणानुभी। सर्वकार्थार्थसिद्धथर्य पातु मां गरहः सदा॥ ६॥ वराहो रखतु जले विषमेषु च वामनः। अटब्यां नारसिंहश्र सर्वतः पातुः केशवः॥१०॥ हिरण्यगर्भो भगवान् हिरण्यं मे प्रयच्छतु। सांख्याचार्यस्तु कपिलो घातुसम्यं करोतु मे ॥११॥ श्रेतद्वीपनिवासी च श्रेतद्वीपं नयत्वजः। सर्वान्यत्रूत्यूर्यतु मधुकैटमसूदनः॥१२॥ विष्णुः सदा चाकर्षतु किल्बिषं मम विग्रहात्। इंसो मत्त्यस्तया क्र्मः पातु मां सर्वतो दिशम्॥ त्रिविकमस्तु मे देवः सर्वान्यापान्निगृद्धतु । तथा नारायणो देवो बुद्धि पालयतां मम ॥१४॥ श्रेषो मे निर्मलं ज्ञानं करोत्वज्ञाननाशनम्। वहवामुखो नाशयतु कल्मषं यत्कृतं मया ॥१५॥ पद्मधां ददातु परमं सुखं मूर्षि मम प्रभुः। दत्तात्रेयः कलयतु सपुत्रपशुवान्धवम् ॥१६॥ सर्वानरीन्नाशयतु रामः परशुना मम। रक्षोन्नस्तु दाशरियः पातु नित्यं महासुजः ॥१७॥ शत्रृन्हलेन मे हन्याद्रमो यादवनन्दनः। प्रलम्बकेशिचाणूरपूतनाकंसनाशनः

कृष्णस्य यो बालमावः स मे कामान् प्रयच्छतु ॥१८॥

अन्धकारतमोघोरं पुरुषं कृष्णिपञ्चलम् । पश्यामि भयसंत्रस्तः पाशहस्तिमवान्तकम् ॥१६॥ ततोऽहं पुग्डरीकाक्षमच्युतं शरणं गतः । धन्योऽहं निर्भयो नित्यं यस्य मे भगवान्हरिः २०॥ ध्यात्वा नारायणं देवं सर्वोपद्रवनाशनम् । वैष्णवं कवचं बद्ध्वा विचरामि महीतले ॥२१॥ अप्रधृष्योऽस्मि भूतानां सर्वदेवमयो ह्यहम् । स्मरणाहेवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः ॥२२॥ सिद्धिर्भवतु मे नित्यं यथा मन्त्रमुदाहृतम् । यो मां पश्यति चक्षुम्यो यञ्च पश्यामि चच्चुषा ॥

सर्वेषां पापदुष्टानां विष्णुर्बध्नाति चत्नुषी ॥ २३ ॥

वासुदेवस्य यश्चकं तस्य चक्रस्य ये त्वराः । ते हि छिन्दन्तु पापानि मम हिंसन्तु हिंसकान् ॥
राश्चतेषु पिशाचेषु कान्तारेष्वटवीषु च । विवादे राजमार्गेषु यूतेषु कल्हेषु च ॥२५॥
नदीसन्तारणे धोरे संप्राप्ते प्राणसंशये । अग्निचौरनिपातेषु सर्वप्रहिनवारणे ॥२६॥
विद्युत्सर्पविषोद्वेगे रोगे च विष्नसङ्कटे । जप्यमेतज्ञपेन्नित्यं शरीरे भयमागते ॥२०॥
अयं भगवतो मन्त्रो मन्त्राणां परमो महान् । विख्यातं कवचं गुद्धां सर्वपापप्रणाशनम् ॥

स्वमायाकृतनिर्माणकल्पान्तगहनं महत्॥ २८॥

ॐ अनाद्यन्त जगद्वीज पद्मनाभ नमोऽस्तु ते।

ॐ कालाय स्वाहा । ॐ कालपुरुषाय स्वाहा । ॐ कृष्णरूपाय स्वाहा । ॐ कृष्णरूपाय स्वाहा । ॐ चण्डाय स्वाहा । ॐ चण्डाय स्वाहा । ॐ प्रचण्डाय स्वाहा । ॐ प्रचण्डाय स्वाहा । ॐ प्रचण्डाय स्वाहा । ॐ नमो भुवनेशाय

त्रिलोकधात्रे इह विटि सिविटि सिविटि स्वाहा । ॐ नमः अयोखेतये ये ये संज्ञायापात्र दैत्यदानवयक्षराक्षसभूतिशाचकुष्माण्डान्तापरमारकच्छर्दनदुर्द्धराणामेकाहिक - द्वितीय - तृतीय-चातुर्थक मौहूर्त्तिकदिनज्वररात्रिज्वरसम्ध्याज्वरसर्वज्वरादीना ल्रुताकीटकण्टकपूतनासुजङ्ग-स्थावरजङ्गमिवधादीनां इदं शरीरं मम पथ्यं तुम्बुरु स्फुट स्फुट प्रकोट लफट विकटरंष्ट्रः पूर्वतो रक्षतु । ॐ है है है दिनकरसहस्रकालसमाहतो जय पश्चिमतो रक्ष । ॐ निवि निवि प्रदीसज्वलनज्वालाकार महाकपिल उत्तरतो रक्ष । ॐ विलि विलि मिलि मिलि गर्दा गरिशान्धारीविषमोहविषमविषमा मोह्यतु स्वाहा दिव्यातो रक्ष । मा पश्य सर्वमृतभयोपद्र-वेम्यो रक्ष रक्ष जय विजय तेन हीयते रिपुत्रासाहंकृतवाद्यतोभय रुद्ध वोभयो अभयं दिशदु च्युतः तदुदरमिललं विशन्तु युगपरिवर्त्तसहस्रसंख्येयोऽस्तमलिमव प्रविशन्ति रश्मयः । वासुदेवसङ्कर्पणप्रद्युम्नश्चानिरुद्धकः । सर्वज्वरान्मम झन्तु विष्णुर्नारायणो हरिः ॥ २६ ॥ इति श्रीगारुद्ध महापुरायो वैष्णवक्षवचकथनं नाम

प्रागार्डः महापुरागा वष्णवकवचकथन चतुर्नवत्यिषकशाततमोऽध्यायः॥ १९४॥

## पश्चनवत्यधिकःशततमोऽध्यायः

### **इ**रिहवाच

सर्वेकामप्रदां विद्यां सप्तरात्रेण तां शृणु । नमस्तुम्यं भगवते वासुदेवाय घीमहि ॥ १ ॥ प्रयुग्नायानिरुद्धाय नमः सङ्कर्पणाय च । नमो विज्ञानदात्रे च परमानन्दमूर्त्ये ॥ २ ॥ आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तदेतदृष्टये । त्वं रूपाणि च सर्वाणि तस्मात्तुम्यं नमो नमः ॥ ३ ॥ दृषीकेशाय महते नमस्तेऽनन्तमूर्त्ये । यस्मिन्निदं यतश्चैतात्तिष्ठत्यन्योऽपि जायते ॥ ४ ॥ मृन्मयी वहिस ज्ञोणी तस्मै ते ब्रह्मणे नमः । यन्न स्पृशन्ति न विदुर्मनोबुद्धीन्द्रियासवः ॥

अन्तर्बिहश्चरिस त्वं व्योमतुल्यं नमाम्यहम् ॥ ५ ॥

ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महामूतपतये सकलसत्त्वभाविद्योइनिकरकमलरेग्यूत्पल-निमधर्मास्यविद्यया चरणारविन्दयुगल परमेष्ठिक्रमस्ते अवापविद्याधरतां चित्रकेतोश्च विद्यया ॥ ६॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे पञ्चनवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६५॥

# श्रीगरुष्ट्रमहापुराग्यम् । अ० १६६-१९७

# वरणावत्यधिकशततमोऽष्यायः

### हरिखाच

अवाप जप्त्वा चेन्द्रत्व विष्णुधर्मास्यविद्यया । सर्वान् शत्रृन्विनिर्जित्य ताञ्च वक्ष्ये महेश्वर ॥१॥ पादयोर्जानुनोरूवों इद्ये हृद्यथोरिस । मुखे शिरस्यानुपूर्व ओङ्कारादीनि विन्यसेत् ॥२॥ नमो नारायणायेति विपर्य्यासमयापि च । करन्यासं ततः कुर्य्याद्द्वादशाचरविद्यया ॥३॥ यकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वेसु । न्यसेद्धदय ओङ्कारं मनुं मूर्फ्नि समस्तकम् ॥४॥ प्रणवादि ओक्कारं तु भ्रुवोर्मध्ये शिखानेत्रादिमूर्द्धतः । ॐ विष्णवे इति इमं मन्त्रन्यासमुदीरयेत्॥५॥ आत्मानं परमं ध्यायेच्छ्रेषं यच्छ्रक्तिभिर्युतम् । मम रक्षां हरिः कुर्य्यानमत्स्यमूर्त्तिर्जलेऽवतु ॥६॥ त्रिविकमस्तथाकारो स्थले रक्षतु वामनः। अटव्यां नरसिंहस्तु रामो रत्नतु पर्वते॥७॥ भूमौ रक्षतु वाराहो ब्योम्नि नारायगोऽवतु । कर्मबन्धाच कपिलो दत्तो योगांश्च रक्षतु ॥८॥ इयग्रीवी देवतानां कुमारी मकरध्वजः। नारदोऽन्यार्चनाद्देवः कुमों वै नैर्ऋते खदा॥९॥ धन्वन्तरिश्चापथ्याच नागःक्रोघवद्यात् किल । यज्ञो रोगात् समस्ताच व्यासोऽज्ञानाच रक्षतु ॥१०॥ बुद्धः पाषर्यंडसंघातात्किल्करवतु कल्मपात्। पायान्मध्यन्दिने विष्णुः प्रातर्नारायणोऽवतु ॥११॥ मधुद्दा चापराह्ने च सायं रक्षतु माधवः । हृषीकेशः प्रदोषेऽव्यात्प्रत्यूषेऽव्याज्यनार्दनः ॥१२॥ श्रीधरोऽव्यादर्द्धरात्रे पद्मनाभो निशीयके । चक्रकौमोदकीवाणा व्रन्तु शत्रुंश्च राश्वसान् ॥१३॥८ शङ्काः पद्मं च शत्रुम्यः शार्ङ्कं वै मरुइस्तथा । बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पाहि च पार्श्वमूषणम् ॥१४॥ शेषं सर्वश्च रूपञ्च सदा नर्वत्र पातुःमाम् । विदिक्षु दिक्षु च सदा नरसिंहश्च रक्षतु ॥१५॥ एतद्वारयमाणस्त् यं यं पश्यति चक्षुषा । स वशी स्थाद्विपाप्मा च रोगमुक्तो दिवं बजेत ॥१६॥

इति श्रीगारुडे महापुरागे षण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१६६ ॥

## सप्तनवत्यधिकशततमोऽष्यायः

#### धन्वन्तरिरुवाच

गारुइं संप्रवेक्ष्यामि गरुइंन उदीरितम् । कश्यपाय सुमित्रेण विषद्धद् येन गारुइी ॥१॥ पृथिन्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । क्षित्यादिष्वेव वर्गाश्च एते वै मण्डलाधिपाः ॥२॥ पञ्चतत्त्वे स्थिता देवाः प्राप्यंते विष्णुसेवकैः । दीर्घस्वरविभिन्नाश्च नपुंसकविवर्जिताः ॥३॥ घडङ्गः सशिरः प्रोक्तो हुच्छिरश्च शिखा कमात्। कवचं नेत्रमस्त्रं स्थान्न्यासः स्वस्थलसंस्थितिः ॥ सर्व सिद्धिपदस्यान्ते कालविहरघोऽनिलः । षष्ठस्वरसमायुक्तमर्द्धेन्द्रसंयुतं परम ॥५॥ परापरविभिन्नाश्च शिवस्योध्वीघ ईरिताः । रेफेणाङ्कोषु सर्वत्र न्यासं कुर्य्याद् यथाविषि ॥६॥ द्धिद पाणितले देहे कर्णे नेत्रे करोति च । जपात् सर्विसिद्धः स्याचतुर्वकत्रसमायुतम् ॥७॥ चतुरस्रां सुविस्तारां पीतवर्णी तु चिन्तयेत् । पृथिवीं चेन्द्रदैवत्यां मध्ये वरुणमण्डलम् ॥८॥ मध्ये पद्मं तथा युक्तमर्द्धचन्द्रं सुशीतलम् । इन्द्रनीलयुति सौम्यमथवाग्नेयमण्डलम् ॥९॥ त्रिकोणं स्वस्तिकैर्युक्तं ज्वालामालानलं स्मरेत्। भिन्नाञ्जननिभाकारं स्ववृत्तं बिन्दुभूषितम् ॥१०॥ श्वीरोर्मिसदृशाकारं शुद्धस्फटिकवर्चसम् । स्नावयन्तं जगत् सर्वं व्योमामृतमनुं स्मरेत् ॥११॥ वामुकिः शङ्खपालश्च रियतौ पार्थिवमग्डले । कर्कोटः पद्मनाभश्च वारुणे तौ व्यवस्थितौ ॥१२॥ आग्नेयेन तु कुलिकस्तस्त्रश्चेत्र महाब्जकौ । वायुमण्डलसंस्यौ च पञ्च भूतानि विन्यसेत् ॥१३॥ अङ्कष्ठादिकनिष्ठान्तमनुलोमविलोमतः । पर्वसन्विषु च न्यस्या जया च विजया तथा ॥१४॥ आस्यादिस्वपुरस्थाने न्यासाः शिवषडङ्गकम्। कनिष्ठादौ दृदादौ च शिखायां करयोर्न्यसेत् ॥ भ्यापकन्तु ततः पूर्वं क्रमादङ्गलिपर्वसु । भूतानाञ्च पुनन्यांसः शिवाङ्गानि तथैव च ॥१६॥ प्रणवादिनमश्चान्ते नाम्नैव च समन्विताः । सर्वमन्त्रेषु कथितो विधिः स्थापनपूजने ॥१७॥ श्राद्याद्वरं तन्नामुश्च मन्त्रोऽयं परिकीर्तितः । अष्टानां नागजातीनां मन्त्रः सान्निध्यकारकः ॥१८॥ 🕉 स्वाहा क्रमश्रश्रेव पञ्चमूतपुरोगतम्। एष साक्षान्द्रवेत्तार्स्यः सर्वकर्मप्रसाधकः॥१९॥ करन्यासं स्वरं कृत्वा शरीरे तु पुनर्न्यसेत् । ज्वलन्तं चिन्तयेत् प्राणमात्मसंशुद्धिकारकम् ॥ बीजं त् चिन्तयेत्पश्चाद्वर्षान्तममृतात्मकम्। एवञ्चाप्यायनं कृत्वा मूर्प्ति सञ्चिन्त्य चात्मनः॥ पृथिवीं पादयोर्दद्यात् तप्तकाञ्चनसप्रभाम् । अशेषभुवनार्काणी लोकपालसमन्विताम् ॥२२॥ एतां भगवतीं पृथ्वीं स्वदेहे विन्यसेद् बुधः । श्यामवर्णमयं ध्यायेत्पृथिवीद्विगुणं भवेत् ॥२३॥ ज्वालामालाकुलं दीप्तमाब्रह्म भुवनान्तिकम् । नाभिग्रीवान्तरे न्यस्य त्रिकोणं मण्डलं रवे: ॥२४॥ भिनाञ्जननिभाकारं निवित्तं व्याप्य संस्थितम् । आत्ममूर्त्तिस्थितं ध्यायेद्वायव्यं तीच्णमण्डलम् ॥ शिखोपरि स्थितं दिव्यं ग्रुद्धस्फटिकवर्चंसम् । अप्रमाणमहाव्योम व्यापकं चामृतोपसम् ॥२६॥ भूतन्यासं पुरा कृत्वा नागानाञ्च यथाक्रमम् । लकारान्ता बिन्दुयुता मन्त्रा भूतक्रमेण तु ॥२७॥ शिवबीज ततो दद्यान हो ध्यायेच मण्डलम् । यद्यस्य क्रममास्यातं मण्डलस्य विचक्षणः ॥

तस्य तिचन्तयेद्वर्णं कर्मकाले विधानवित् ॥२८॥

पादपत्नैस्तथा चञ्चकृष्णनागैर्विभूषितम् । ताक्ष्यै ध्यायेत् ततोः नित्यं विषे स्थावरजङ्गमे॥२६॥

प्रह्मृतिपिशाचे च डािकनीयक्षराक्षसे । नागैर्विवेष्टितं कृत्वा स्वदेहे विन्यसेिच्छवम् ॥३०॥ द्विधान्यासः समाख्यातो नागानाञ्चैव भूतयोः। एवं ध्यात्वा कर्म कुर्य्यादात्मतत्त्वादिकंकमात्॥ त्रितत्त्वं प्रथमं दत्त्वा शिवतत्त्वं ततः परम् । यथा देहे तथा देवे अङ्गुलीनाञ्च पर्वसु ॥३२॥ देहन्यासं पुरा कृत्वा अनुलोमविलोमतः। कन्दं नालं तथा पद्मं धर्मं ज्ञानादिमेव च ॥३३॥ द्वितीयस्वरसम्भिन्नं वर्गान्तेन तु पूजयेत्। क्षौिमिति कर्णिकामध्ये मूर्घि रेफेण संयुतम् ॥३४॥ अ क च ट तपय शावर्गाः पूर्वादिकेन्यसेत्। पत्रान्तकेशरान्ते तु द्वौ द्वौ पूर्वादिकौ तथा ॥ ३५॥ केशरे तु स्वरान्यस्तरईशान्तान् षोडशार्चयेत् । वामाद्याः शक्तयः प्रोक्तास्त्रितत्त्वं तु ततो न्यसेत् ॥ आवाहयेत्ततो मूर्घि शिवमङ्गं ततः परम् । कर्णिकायां न्यसेद्देवं साङ्गं तत्र पुरःसरम् ॥३७॥ पृथिवी पश्चिमे पत्रे आपश्चीत्तरसंस्थिताः । तेजस्तु दिखणे पत्रे वायुं पूर्वेण पूजयेत् ॥३८॥ स्वबीजं मूर्तिरूपं तु प्रागुक्तं परिकल्पयेत् । यं वायुमूलं नैर्ऋत्ये रेफस्त्वनलसंस्थितः ॥३६॥ वं च ईशे सदा पूज्य 🕉 हृदिस्थञ्ज पूजयेत् । तन्मात्रान् भूतमात्रांस्तान् बहिरेव प्रपूजयेत् ॥४०॥ शिवाङ्गानि ततः पश्चाद् ध्यात्वा संपू जयेत्ततः। आग्नेय्यां हृदयं पूज्य शिर ईशानगोचरे ॥४१॥ नैर्ऋत्ये तु शिखां दद्याद्वायव्यां कवचं न्यसेत्। अस्त्रं तु बाह्यतो दद्यान्नेत्रमुत्तरसंस्थितम् ॥४२॥ पत्रामें कर्णिकामें तु वीजानि परिपूजयेत् । अनन्तादिकु शीरान्ता अष्टी नागाः क्रमात् स्थिताः ॥ पूर्वादिक कमेरीव ईशपर्य्यन्तमेव च। पूजयेच सदा मन्त्री विधानेन पृथक् पृथक ॥४४॥ इदि पद्मे विधानेन शिलादौ दत्तमण्डले । एतत् कार्यं समुद्दिष्टं नित्यनैमित्तिकेऽपि च ॥४५॥ आत्मानं चिन्तयेन्नित्यं कामरूपं मनोहरम् । स्नावयन्तं जगत् सर्वं सृष्टिसंहारकारकम् ॥४६॥ ज्वालामालाभिरुद्दीसं आब्रह्मभुवनान्तिकम् । दशवाहुं चतुर्वक्त्रं पिङ्गाचं शूलपाणिनम् ॥४०॥ दंष्ट्राकरालमत्युग्रं त्रिनेत्रं शशाशेखरम्। मैरवं तु स्मरेत् सिद्धये गरुड़ं सर्वकर्मसु ॥४८॥ नागानां नाशनार्थाय गरुइं भीमभीषणम् । पादौ पत्राणि संस्थाप्य दिशः पत्तांस्तु संश्रिताः ॥ सप्तस्वर्गा उरिस च ब्रह्माएडं कण्ठमाश्रितम् । रुद्रादि ईशपर्यन्तं शिरस्तस्य विचिन्तयेत् ॥५०॥ सदाशिवशिखान्तस्यं शक्तित्रितयमेव च । परात्परं शिवं साक्षात्तार्क्यं भुवननायकम् ॥५१॥ विषनागक्षयक्करम् । प्रसनं मीमवक्त्रञ्च गर्द्धं मन्त्रविग्रहम् ॥५२॥ त्रिनेत्रमग्रहपञ्च कालामिमिव दीप्तञ्च चिन्तयेत् सर्वकर्मसु । एवं न्यासविधि कृत्वा यं यं मनसि चिन्तयेत् ॥ तत्तस्यैव भवेत् साध्यं नरो वै गढड़ायते । प्रेता भूतास्तथा यक्षा नागा गन्धर्वराक्षसाः ॥ दशेनात्तस्य नश्यन्ति ज्वराश्चातुर्यिकादयः ॥५४॥

## श्रीगरुड्महापुराणम् । अ० १६८

#### धन्वन्तरि रुवाच

प्पवं स गरुडं प्रोचे गरुड: कश्यपाय च । महेश्वरो यथा गौरीं प्राह विद्यां तथा शृणु ॥५५॥ इति श्रीगारुड़े महापुराणे सप्तनवत्यिकश्चरततमोऽध्याय: ॥१७४॥

## श्रष्टनवत्यधिकशतत्व मोऽज्यायः

#### भैरव खबाच

नित्यक्किन्नामथी दक्ष्ये त्रिपुरां भुक्तिमुक्तिदाम्।

के हीं आगच्छ देवि ! ऐं हीं हीं रेखाकरणम् । के हीं क्लोदिनी मंनमः। मदनक्षोमिना तथा। ऐं यं कीं वा गणरेखया। हीं मदनान्तरे च। ऐं हीं हीं च निरञ्जना वागति मदनान्तरेखे खनेत्रावलीति च। वेगवित महाप्रेतासनाय च पूजयेत्। के हीं कें नें कें नित्ये मदद्रवे कीं नमः। ऐं हीं त्रिपुराये नमः। के हीं कीं पश्चिमवक्त्रं के ऐं हीं हीं च तथोत्तरम्। ऐं हीं दक्षिणं चोध्वं वक्त्रं तु पश्चिमम्। के हीं पाशाय, कीं अङ्कुशाय, ऐं कपालाय नमः। आद्यं भयं ऐं हीं हीं च तथा शिरः तथा शिखाये कवचे। ऐं हीं कीं अस्त्राय फट्॥ १॥

पूर्वे कामरूपाय असिताङ्गाय भैरवाय नमो ब्रह्माएयै। दिच्चिणे चैव कन्दाय वे नमः।
- रुरुभैरवाय माहेश्वर्य्या आवाहयेत् ॥२॥

तथा पश्चिमे चगडाय वै नमः कौमार्य्ये चोत्तरे चोल्काय क्रोधाय नमः वैष्णव्यै ॥३॥ अग्निकोणे अघोराय उन्मत्तमैरवायेति वाराह्ये । रक्षःकोणे साराय कपालिने मैरवाय माहेन्द्रये ॥ ४॥

वायुकोणे जालन्धराय भीषणाय भैरवाय चामुण्डायै । ईशकाणके वटुकाय सहारञ्च-रिटकाञ्च प्रपूजियेत् ॥ ५ ॥

रतिप्रीतिकामदेवान्यञ्चबाणान्यजेदथ । ध्यानार्चनाजप्यहोमादेवी सिद्धा च सर्वदा ॥६॥

तित्या च त्रिपुरा व्याधि इन्याज्व्वालामुखी क्रमात्। ज्वालामुखीकमं वक्ष्ये सा पूज्या मध्यतः ग्रुमा॥७॥

नित्यारुणा मदनातुरा महामोहा प्रकृत्यि । कलना श्रीभारती च आकर्षणी महेन्द्राणी ॥८॥ जडाणी चैव माहेशी कौमारी वेष्णवी तथा । वाराही चैव माहेन्द्री चामुण्डा चापराजिता ॥ विषया चाजिताचैव मोहिनीत्वरिता तथा। स्तम्भिनी जुम्भिणीपूज्या कालिका पद्मबाह्मतः॥ ज्वालामुखीक्रमं पूज्य विषादिहरणं भवेत् ॥१०॥

इति श्रीगारु महापुराणे अष्टनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१६८॥

### नवनवत्यधिक्रशतत्मोऽध्यायः

#### भैरव उवाच

अपि चूडामिण वक्ष्ये शुभाशुभविशुद्धये । सूर्यं देवीं गणं सोम स्मृत्वा तु विलिखेन्नरः ॥ १ ॥ त्रिरेखातो मूर्तिकाभा अथवा प्रश्नवाक्यतः । दिशास्थानप्रसूतो वा ध्वजादीन्गणयेत्क्रमात् ॥२॥ ध्वजो धूमोऽथ सिंहश्च रवा वृषः खरदन्तिनः । ध्वांक्षश्च अष्टमो ज्ञेयो नाममन्त्रेश्च् तान्त्यसेत् ॥

ध्वजस्थाने ध्वजं दृष्ट्वा राज्यचिन्ताधनादिकम् । ध्वजस्थाने स्थितो धूम्रो धातुचिन्ता च लामकम् ॥४॥ ध्वजस्थाने स्थिते सिंहे धनलाभादिकं भवेत् । ध्वजस्थाने स्थिते स्वाने दासीचिन्तासुखादिकम् ॥५॥

रवानस्थाने गजं दृष्ट्वा पुत्रभार्य्यासमागमः । स्वानस्थाने स्थिते ध्वांक्षेपीड़ा स्यात्कुलनाशनम् ।। वृषस्थाने ध्वजं दृष्ट्वा राजपूजासुखादिकम् । वृषस्थाने स्थिते धूम्रे राजपूजासुखादिकम् ॥२०॥ वृषस्थाने स्थिते सिंहे सौमाग्यञ्च धनादिकम् । वृषस्थाने स्थिते श्वाने बलश्रीकाम ईरितः ॥ वृषस्थाने वृषं दृष्ट्वा कीर्त्तितुष्टिसुखादिकम् । वृषस्थाने खरं दृष्ट्वा महालाभादिकं भवेत् ॥२२॥ वृषस्थाने गजं दृष्ट्वा स्त्रीगजादिसमागमः । वृषस्थाने स्थिते ध्वाक्षे स्थानमानसमागमः ॥२३॥ खरस्थाने ध्वजं दृष्ट्वा रोगशोकादिकं भवेत् । खरस्थाने स्थिते धृम्रे तस्करादिभयं भवेत् ॥२४॥ खरस्थाने स्थिते सिंहे पूजाश्रीविजयादिकम् । खरस्थाने स्थिते श्वाने सन्तापधननाशनम् ॥ खरस्थाने वृषं दृष्टा सुखं प्रियसमागमः । खरस्थाने खरं दृष्ट्वा दुःखपीड़ादि निर्दिशेत् ॥२६॥ खरस्याने गजं दृष्ट्वा सुखपुत्रादिक भवेत्। खरस्याने स्थिते ध्वांक्षे कल्हं व्याधिरेव च।। गजस्थाने ध्वजं ह्या स्त्रोजयश्रीसुलादिकम् । गजस्थाने स्थिते धूम्रे धनधान्यसमागमः ॥ गजस्थाने स्थिते सिंहे जयसिद्धिसमागमः । गजस्थाने स्थिते श्वाने आरोग्यसुखसम्पदः ॥२९॥ गजस्थाने वृषं दृष्ट्वा राजमानघनादिकम् । गजस्थाने खरं दृष्ट्वा पूर्वं दुःखं ततः सुलम् ॥३०॥ गजस्थाने गजं दृष्ट्वा क्षेत्रभान्यमुखादिकम् । गजस्थाने स्थिते ध्वांचे धनभान्यसमागमः ॥३१॥ च्वांक्षस्थाने ध्वजं दृष्टु। कार्य्यनाशो भविष्यति । ध्वांश्वस्थाने स्थिते धूम्रे कलिदुःखं गमिष्यति ॥ ध्वांश्वस्थाने स्थिते सिंहे विश्रहो दु:लमेव च । ध्वांश्वस्थाने स्थिते श्वाने गृहमङ्गमयादिकम् ॥ ध्वांबस्थाने वृषं दृष्ट्वा स्थानभ्रंशभयादिकम् । ध्वांक्षस्थाने खरं दृष्ट्वा धननाशपराजयः ॥३४॥ ध्वां बस्थाने गर्ज दृष्ट्वा धनकी स्यादिकं मवेत् । ध्वां बस्थाने स्थिते ध्वांक्षे विदेशगमनादिकम् ॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे नवनवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥१९९॥

# द्विशततमोऽष्यायः

## भैरव खाच

वक्ष्ये वायुजयं देवि जयाजयिवदेशकम् । वाय्वभिजलशकास्यं मञ्जलानाञ्चतुष्टयम् ॥ १ ॥ वामविज्ञणसंस्यश्च वायुश्च बहुलो भवेत् ॥ २ ॥ वामविज्ञणसंस्यश्च वायुश्च बहुलो भवेत् ॥ २ ॥ माहेन्द्रो मध्यसंस्यस्तु शुक्कपश्चे तु वामगः । कृष्णपश्चे विज्ञणग उत्यस्य न्यहं न्यहम् ॥ ३ ॥ वहेत प्रतिपादार्थे च विपरीते भवेन्नतिः । उदयं सूर्य्यमार्गेण चन्द्रेणास्तमयो यदि ॥ ४ ॥ वर्देन्ते गुणसंघाता अन्यथा विभ्रमौचितम् । संकान्त्यः षोडश प्रोक्ता दिवारात्री वरानने ॥ ५ ॥

यदा च संक्रमेद्वायुरर्द्धार्द्धपहरे स्थितः । स्वास्थ्यहानिस्तदा ज्ञेथा वायुर्भ्रमित देहिषु ॥ ६ ॥ दक्षिणे च पुटे वायुर्हितो भोजनमैथुने । खङ्गहस्ते जये युद्धे रिपून्कामसमन्वितः ॥ ७ ॥ वामेन गमनं श्रेष्ठं सर्वकार्य्येषु भूषितम् । वायुर्वहति तत्रस्थः प्रश्नो भूतस्य शोभनः ॥ ८ ॥ माहेन्द्रे वाहणे वाते कोऽपि दोषो न जायते । अनावृष्टिर्दक्षवाहे वृष्टिः स्याद्वामवाहके ॥ ६ ॥

इति श्रीगारु महापुराणे द्विशततमोऽध्यायः ॥२००॥

## एकाधिकद्विशततमोऽष्यायः

#### धन्वन्तरिरुवाच

हयायुर्वेदमास्यास्ये हयसर्वार्थलक्षणम् । काकतुण्डी कृष्णजिह्या वृक्षास्यश्लोष्णतालुकः ॥ १ ॥ कराली हीनदन्तश्च शृक्षी विरलदन्तकः । एकाण्डश्चेय जाताण्डः कञ्चुकी द्विखुरी स्तनी ॥२॥ मार्जारपादो व्यामामः कुष्ठविद्विधिक्तमः । यमजो वामनश्चेय मार्जारः किपलोचनः ॥ ३ ॥ एतद्दोषी हयस्त्याज्य उत्तमोऽश्वस्तुदृष्कजः । मध्यमः पञ्चहस्तश्च कनीयांश्च त्रिहस्तकः ॥ ४ ॥ असंहृता ये च वाहा हस्त्रकर्णास्तयैव च । शबलामाः प्रभावेषु न दीनाश्चिरजीविनः ॥ ५ ॥ रेवन्तपूजनाद्धोमाद्रज्ञाश्च द्विजमोजनात् । सरलं निम्वपत्राणि गुग्गुलुः सर्पपा घृतम् ॥ ६ ॥ तिलञ्चेव वचा हिङ्ग वन्नीयाद्वाजिनो गले । आगन्तुजं दीप्रजं तु वणं द्विविधमीरितम् ॥ ७ ॥ चिरपाकं वातजं तु स्रोध्मजं विश्वपाकिकम् । कण्डदाहात्मकं पित्ताच्छोणितान्मन्दवेदनम् ॥ ८ ॥ आगन्तुजं तु शास्त्रार्वेदुश्वणविशोधनम् । एरण्डमूलं हरिद्वे द्वे चित्रकं विश्वभेषजम् ॥ ६ ॥ रसोनं सैन्धवं वापि तक्रकाञ्चिकपेषितम् । तिलसक्तुकपिणिडका दिधयुक्ता ससैन्धवा ॥ निम्वपत्रयुतं पिएडं व्रणशोधनरोपणम् ॥१०॥

पटोलं निम्बपत्रञ्च बचा चित्रकमेव च। पिष्पली शृङ्कवेरञ्च चूर्णमेकत्र कारयेत् ॥११॥ एतत्पानं क्रिमिश्ठेष्ममदानिलविनाशनम्। निम्बपत्रं पटोलञ्च त्रिफला खदिरं तथा ॥१२॥ काथित्वा ततो वाहं सतरक्तं विचच्चणः। त्र्यहमेव प्रदातव्यं हयकुष्ठोपशान्तये ॥१३॥ सब्योषु च कुष्ठेषु तैलं सर्वपजं हितम्। लशुनादिकषायश्च पानभुक्त्योपशान्तये ॥१४॥ मातुल्जङ्करसोपेतं मांसीनां रसकेन वा। सद्यो दद्यात्तत्र नस्यं अन्यैर्वा तैः सुसंयुतैः ॥१५॥ पल्डस्यं प्रयमेऽह्वि एकैकपलबृद्धितः। यावहिनानि पूर्णानि पलान्यष्टाद्योत्तमे ॥१६॥

अधमेऽष्टपलानि स्युर्मध्यमे स्युश्चतुर्दश। शरिब्नदाघयोर्नैव देयं नैव तु दापयेत्॥१७॥ तैलेन वातिके रोगे शर्कराज्यपयोन्वितः। कद्वतैलैः कफे व्योषैः पित्ते त्रिफलवारिमिः ॥१८॥ शालिषष्टिकदुग्धाशी ह्यो हि न जुगुप्सितः। पक्कजम्बूनिभो हेमवर्णोऽश्वो न जुगुप्सितः॥१६॥ अर्द्धप्रहरणे धृय्वें गुग्गुलुं प्राशयेद्धयम् । भोजयेत्पायसं दुग्धं सत्वरं सुस्थिरो हयः ॥२०॥ विकारे भोजने दुग्धं शाल्यन्नं वातले ददेत्। कर्षमांसरसैः पित्ते मधुमुद्गरसाज्यकैः ॥२१॥ कफे मुद्गान्कुल्त्थान्वा कट्रतिकान्कफे हये । वाधिय्ये व्याधिते ग्रासे त्रिदोषादौ तु गुग्गुङः ॥ घासैर्दूर्वा सर्वरोगे प्रथमेऽह्नि पलं ददेत् । विवर्द्धयेत्ततो कर्षमेकाह्वि पलपञ्चकम् ॥२३॥ पाने च भोजने चैव अशीतिपलकं वरम् । मध्ये पष्टिश्चाधमेषु चत्वारिंशच भोगिषु ॥२४॥ ब्रेणे कुछेषु खञ्जेपु त्रिफलाकाथसंयुतम् । मन्दामौ शोथरोगे च गवां मूत्रेण योजितम् ॥२५॥ वातिपत्ते व्रणे व्याधी गोचीरं घृतसंयुतम् । देयं कृशानां पृष्टवर्थं मांसैर्युक्तञ्च भोजनम् ॥२६॥ स्विष्टायाः प्रदातन्यं गुङ्च्याः पलपञ्चकम् । प्रभाते घृतसंयुक्तं शरद्ग्रीष्मे च वाजिनाम् ॥२७॥ रोगन्नं पुष्टिदञ्जापि बलतेजोविवर्द्धनम् । तदेवाश्वाय दातन्यं श्वारयुक्तमथापि वा ॥२८॥ गुड्चीकल्पयोगेन शतावर्यश्वगन्धयोः। चत्वारि त्रीपि मध्यस्य जवन्यस्य पलानि हि ॥२९॥ अकस्माद्यत्र वाहानामेकरूपं यदा भवेत् । म्रियते च यदा क्षिप्रमुपसर्गं तमादिशेत् ॥३०॥ होमाद्ये रक्षया विष्रभोजनैर्विलिकर्मणा। शान्त्योपसर्गशान्तिः स्याद्धरीतक्यादिकल्पतः ॥३१॥ हरीतकी गवां मूत्रैस्तैलेन लवणान्विता। आदौ पश्च ततः पश्च वृद्धया पूर्णशताविषः॥ उत्तमा च शतं मात्रा त्वशीतिः षष्टिरेव वा ॥३२॥

गजायुर्वेदमाख्यास्ये उक्ताः कल्पा गजे हिताः । गजे चतुर्गुणा मात्रा ताभिर्गजरगर्दनः ॥३३॥ गजोपसर्गव्याधीनां शमनं शान्तिकर्म च । पूजियत्वा सुरान्विपान्त्वेगीं किपलां द्देत् ॥३४॥ दिन्तिदन्तद्वये मालां निवन्नीयादुपोषितः । मन्त्रेण मन्त्रिता वैद्यवेचा सिद्धार्थकास्त्वया ॥३५॥ सूर्य्यादिशिवदुर्गाश्रीविष्णवर्चा रक्षयेद्गजम् । बिलं दद्याच भूतेभ्यः स्नापयेच चतुर्घटैः ॥३६॥ भोजनं मन्त्रितं द्याद्धस्मनोद्धूनयेद्गजम् । भूतरक्षा शुभा मेध्या वार्णं रच्चयेत्सद्य ॥३७॥ त्रिफलापञ्चकोले च दशमूलं विदङ्ककम् । शतावरी गुडूची च निम्बवासकिकंशुकाः ॥३८॥ गजरोगविनाशाय हितो रक्षः कषायकः । आयुर्वेदद्वयोक्तानामकं संक्षेपसारतः ॥३६॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे एकाधिकद्विश्चततमोऽध्यायः॥२०१॥

## द्वचिकद्विशततमोऽष्यायः

#### सूत उवाच

एवं धन्वन्तरिः प्राह सुश्रुताय च वैद्यकम् । अथ नामानि वश्यामि ओषधीनां समासतः ॥१॥ हियरा विदारिगन्धा च शालपण्यैशुमत्यपि । लाङ्गली कलसी चैव कोष्टुपुच्छा गुहा मता ॥२॥ पुनर्नवाथ वर्षामूः कठिल्या कारुणा तथा । एरएडश्लोरुवूकः स्यादामण्डो वर्द्धमानकः ॥३॥ श्रवा नागवला जेया श्रदंष्ट्रा गोद्धरो मतः । शतावरी वरा भीर पीवरीन्दीवरी वरी ॥ ४ ॥ ब्राह्मी तु बृहती कृष्णा इंसपादी मधुश्रवा । धामनी कराटकारी स्यात्त्वुद्रा सिंही निदिग्धिका ॥ वृश्चिकाल्यमृता काली विषन्नी सर्पदंष्ट्रिका । मर्कटी चात्मगुप्ता स्यादार्षेयी किपकच्छुका॥ ६ ॥ मुद्गपर्णी चुद्रसहा माषपर्णी महासहा । न्यत्रोधस्तु वटो ज्ञेयः अश्वत्थः कपिलो मतः ॥ ७ ॥ म्रचीऽथ गर्दभाएडः स्यात्पर्कटी च कपीतनः । पार्थस्तु ककुभो धन्वी विज्ञेयोऽर्जुननामभिः॥ नन्दीवृत्तः प्ररोही स्यात्पृष्टिकारीति चोच्यते । वञ्जुलो वेतसो श्रेयो मल्लातश्चाप्यस्कारः ॥ ६ ॥ लोधः सारवको धृष्टस्तिरीटश्चापि कीर्तितः । बृहत्फला महाजम्बूर्जेया बालफला परा ॥१०॥ तृतीया जलजम्बः स्यान्नादेयी सा च कीर्तिता । कणा कृष्णोपकुञ्जी च शौरडी मागिधकेति च ॥ कथिता पिप्पली तज्ज्ञैस्तन्मूलं ग्रन्थिकं स्मृतम् । ऊषणं मरिचं ज्ञेयं शुण्ठी विश्वं महौषधम् ॥ व्योषं कटुत्रयं विध्यात्म्यूषणं तच कीर्त्यते । लाङ्गली हलिनी च स्थाच्छ्रेयसी गजपिपाली ॥१३॥ त्रायन्ती त्रायमाणा स्यादुत्सा या सुवहा स्मृता । चित्रकः स्याच्छिखी वह्निरम्रिसंज्ञाभिरुच्यते ॥ षड्ग्रन्थोग्रा वचा ज्ञेया श्वेता हैमवतीति च। कुटजो वृक्षकः शको वत्सको गिरिमल्लिका ॥ किल्क्नेन्द्रयवारिष्टं तस्य बीजानि लक्षयेत् । मुस्तको मेघनामा स्यात्कौन्ती ज्ञेया हरेणुका ॥१६॥ एला च बहुला प्रोक्ता सूक्ष्मैला च तथा त्रुटिः । पद्मा भागीं तथा काञ्जी श्रेया ब्राह्मणयष्टिका ॥ मूर्वी मधुरसा ज्ञेया तेजनी तिक्तविक्षका । महानिम्बो बृहिबम्बो दोप्यकः स्याद् यमानिका ॥ विङ्कं क्रिमिशत्रुः स्याद्रामठं हिङ्करच्यते । अजाजी जीरकं ज्ञेयं कारवी चोपकुञ्जिका ॥१६॥ विज्ञेया कटुका तिका तथा कटुकरोहिणी। तगरं स्यानतं वकं चोचं त्वचवराङ्गकम् ॥२०॥ उदीच्यं बालकं प्रोक्तं हीवेरं चाम्बुनामभिः । पत्रकं दलसंज्ञाभिश्चोरकं तस्कराह्यम् ॥२१॥ हेमाभं नागसंज्ञाभिर्नागकेशर उच्यते । असुक्कुक्कुममास्यातं तथा काश्मीरवाह्मिकम् ॥२२॥ अयो लोहं समुद्दिष्टं यौगिकैलोंहनामभिः। पुरं कुटन्नटं विद्यान्मिह्षाक्षः पलक्कषा ॥२३॥ काश्मरीं कट्फला ज्ञेया श्रीपणीं चेति कीर्त्तिता । शक्तकी गजमस्या च पत्री च सुरभी अवाः ॥

धात्रीमामलको विद्याद्रक्षश्रेव विभीतकः। पथ्याभया च विज्ञेया पूतना च हरीतकी ॥२५॥ त्रिफला फलमेवोक्ता तच शेर्य फलिकम् । उदकीय्यों दीर्घवृन्तः करखश्चेति कीर्त्तितः ॥२६॥ यष्टी यष्ट्याह्यं प्रोक्तं मधुकं मधुयष्टिका । घातकी ताम्रपणीं स्यात्समङ्गा कुञ्जरा मता ॥२०॥ सतं मलयजं शीतं गोशीषं सितचन्दनम् । विद्यादक्तं चन्दनञ्ज द्वितीयं रक्तचन्दनम् ॥२८॥ भाकोली च रमृता वीरा वयस्या चार्कपुष्पिका । शृङ्की कर्कटशृङ्की च महाघोषा च कीर्त्तिता ॥ क्षमाचीरी ग्रुभा वांशी विज्ञेया वंशलोचना । मृद्धीका च स्मृता द्राक्षा तथा गोस्तनिका मता ॥ . ह्यादुशीरं मृगालञ्ज सेव्यं लामजकं तथा। सारञ्ज गोपवङ्गी च गोपी भद्रा च कथाते ॥३१॥ हन्ती कटक्रटेरी च ज्ञेया दारुनिशेति च। हरिद्रा रजनी प्रोक्ता पीतिका रात्रिनामिका ३२॥ 🛊 छादनी छिन्नरहा नीलवल्ली रसामृता। वसुकोटश्च विजेयो वाशिरः काग्पिल्लो मतः ॥३३॥ पाषाणमेदकोऽरिष्टो ह्यरमभित्कुट्टमेदकः। घरटाको शुष्कको ज्ञेयो वचोऽथ सूचको मतः॥ सरसो बीजकश्चैव पीतशालोऽभिधीयते । वज्रवृक्षो महावृत्तः स्नुही स्वक् च सुधा गुड़ा ३५॥ तलसी सुरसां विद्यादुपस्थेति च कथ्यते । कुठेरकोऽप्यर्जुनकः पणीं सौगन्धिपर्णिकः ॥३६॥ नीलश्च सिन्धुवारश्च निर्गुण्डीति सुगन्धिका । ज्ञेया सुगन्धिपणीति वासन्ती कुल्जेति च ॥३७॥ कालीयकं पीतकाष्टं कतकाख्यः पुनः स्मृतः । गायत्री खदिरो ज्ञेयस्तद्भेदः कन्दरो मतः ॥३८॥ इन्दीवरं कुवलयं पद्मं नीलोत्पलं स्मृतम् । सौगन्धिकं शतदलं अब्जं कमलमुच्यते ॥३९॥ अजवणीं भवेदूजों वाजिकणींऽश्वकर्णकः। स्ठेष्मातकस्तथा शेखुर्बहुवारश्च कथ्यते ॥४०॥ सुनन्दकः ककुद्भद्रं छत्राकी छत्रसंज्ञकः। कबरी कुम्मको धृष्टः क्षुद्धिधो धनकृत्तथा ॥४१॥ कृष्णार्जकः कराल्श्रकाममानः प्रकीर्त्ततः । प्राची बला नदीकान्ता काकजङ्घाऽथ वायसी ॥ ज्ञेया मूषिकपणी तु भ्रमन्ती चाखुपणिका । विषमुष्टिर्दावणञ्ज केशमष्टिदाह्ता ॥४३॥ किलिहीं कटुकीं विद्यादन्तकश्चाम्लवेतसः। अश्वत्या बहुपुत्रा च विज्ञेया चामलक्यपि ॥४४॥ अरूषकं पत्रशूकं क्षीरी राजादनं मतम्। महापात्रश्च दाङ्ग्यं तमेव करकं वदेत् ॥४५॥ मसरी विदली शाष्पा कालिन्दीति विरुच्यते । कण्टकाख्या महाश्यामा वृक्षपादीनि वरूपते ॥४६॥ विद्याकुन्ती निकुम्मा च त्रिभङ्गी त्रिपुटी तिवृत्। सप्तला यवतिका च चर्मा चर्म व सेति च ४७॥ शक्किनी सुकुमारी च तिकाक्षी चाद्धिपीछकम् । गवाद्धी चामृता श्वेता गिरिकणी गवादनी ॥ काम्पिलकोऽय रक्ताङ्को गुराडारोचिनकेति च । हेमक्षीरी स्मृतापीता गौरी च कालदुन्धिका ॥४६॥ गाङ्गेरकी नागवला विशाला चेन्द्रवारणी । तार्स्य शैलं नीलवर्णमञ्जनञ्ज रसाञ्जनम ॥५०॥ निर्यासोऽयञ्ज शाहमस्याः स मोचरससंहकः । प्रत्यकपुष्पी खरी ज्ञेया अपामार्गो मयूरकः ॥५१॥

सिंहास्यवृषवासाकमटरूपकमादिशेत् । जीवको जीवशाकश्च कर्बुरश्च गर्टी विदुः ॥५८॥ कट्फलं सोमवृद्धः स्यादमिगन्था सुगन्धिका । शताङ्कं शतपुष्पा च मिसिर्मधुरिका मता ॥५३॥ ज्ञेयं पुष्करमूलञ्च पुष्करं पुष्कराह्वयम् । यासोऽय धन्वयासश्च दुःस्पर्शोऽय दुरालमा ॥५४॥ वाकुची सोमराजी च सोमवर्ल्लाति कीर्त्तिता । मर्करः केशराजश्च भृङ्गराजो निगद्यते ॥५५॥ प्रोक्तस्त्वेडगजस्तज्जैश्रकमर्दश्च संज्ञकः । सुरङ्गी तगरः स्नायुः फलनाशा तु वायसी ॥५६॥ महाकालः स्मृतो वेलस्तण्डुलीयो घनस्तनः । इच्चाकुस्तिकतुम्बी स्यात्तिकालाबुर्निगद्यते ॥५७॥ कृतभेदनसंज्ञा ॥५८॥ धामार्गवोऽय विज्ञेयः कोषातक्यथयामिनी । विद्युत्कोषातकीभेदः तथा जीमूतकाख्या च खुडुाको देवताङ्कः । ग्रधादना ग्रध्ननखी हिङ्गकाकादनी मता ॥५६॥ अश्वारिश्चेव बोद्धच्यः करवीरोऽश्वमारकः । सिन्धुसैन्धवसिन्धृत्यमणिमन्थमुदाहृतम् क्षारो यवाग्रजश्चेव यवश्वारोऽभिधीयते । सर्जिका सर्जिकाक्षारो द्वितीयः परिकीर्त्तितः ॥६१॥ काशीशं पुष्पकाशीशं विज्ञेयं नेत्रमेषजम् । धातुकाशीशकाशी च संज्ञेयं तच कीर्त्तितम् ॥६२॥ सौराष्ट्रीमृत्तिकाक्षारं काक्षी च पङ्कपर्पटी । विद्यात्टमाक्षिकाधातु ताप्यंताप्युत्यसम्भवम् ॥६३॥ शिला मनःशिला ज्ञेया नैपाली कुलटीति च । आलं मनस्तालकं वा इरितालं विनिर्दिशेत्॥ गन्धको गन्धवाषाणो रसः पारद उच्यते । ताम्रमौदुम्बरं शुस्वं विद्यान्म्लेच्छमुखं तथा ॥६५॥ अद्रिसारस्त्वयस्तीक्ष्णं लोहकञ्चापि कथ्यते । माक्षिकं मधु च क्षौद्रं तच्च पुष्परसं स्मृतम् ॥६६॥ ज्येष्ठन्तु सोदकं तत्स्यात्काञ्जिकं तु सौवीरकम् । सिता सितोपला चैव मत्स्यगङी शर्करा स्मृता॥ तच्चतुर्जातमिष्यते ॥६८॥ त्वगेलापत्रकैस्तुल्यैस्त्रिसुगन्धि त्रिजातकम् । नागकेशरसंयुक्तं पिप्पली पिप्पलीमूलं चब्यचित्रकनागरैः। कथितं पञ्चकोलञ्च कोलकं कोलसंज्ञया॥६६॥ प्रियङ्गः कङ्गुका ज्ञेया कोरदूषश्च कोद्रवः । त्रिपुटः पुटसंज्ञश्च कलापो लङ्गको मतः ॥७०॥ सतीनो वर्त्तुन्नश्चेव वेणुश्चापि प्रकीर्त्तितः । पिचुकं पित्तलं चाचं विडालपादकं तथा ॥७१॥ विद्यात्कर्षं तथा चारि सुवर्णं कवलग्रहम् । पलार्द्धं ग्रुक्तिमिच्छ्रन्ति तथाष्टमाषकस्त्विति ॥७२॥ पलं बिल्वञ्च मुष्टिः स्याद्दे पले प्रसृति वदेत् । अञ्जलि कुडवञ्चेव विद्यात्पलचतुष्ट्यम् ॥७३॥ अष्टमानं पलान्यष्टौ तच मानमिति स्मृतम् । चतुर्भिः कुड़वैः प्रस्थं प्रस्थाश्चत्वार आढकः ॥ कांस्यगत्रश्च संप्रोक्तो द्रोणश्च चतुराढके । तुला पलशतं प्रोक्तं भागो विशल्पलः स्मृतः ॥७५॥ मानमेवंविधं प्रोक्तं प्रस्थद्रव्येषु पण्डितैः । द्रवद्रव्येषु चोद्दिष्टं द्विगुणं परिकीर्त्तितम् ॥७६॥ भद्रदारु देवकाष्ठं दारु स्यादेवदारुकम् । कुष्ठमामयमाख्यातं मांसीञ्च नलदंशनम् ॥७७॥ शक्कः शुक्तिनखः शङ्की व्याघ्री व्याघ्रनखः स्मृतः । पुरं पलङ्कषं विद्यान्महिषाक्षञ्च गुग्गुङः७८॥ रसं गन्धरसो वोले सर्जः सर्जरसो मतः । प्रियङ्गः फिलनी श्यामा गौरीकान्तेति चोन्यते ॥ करङ्गो नक्तमालः स्यात्पूर्तिकश्चिरिवल्वकः । शिग्रुः शोभाञ्जनो नाम ज्ञानमानश्च कीर्तितः ॥ जया जयन्ती शरणो निर्गुषडी सिन्धुवारकः । मोरटा पीलुगणीं च तुण्डी स्याचुण्डिकेरिका ॥ मदनो गालवो वोधो घोटा घोटी च कथ्यते । चतुरङ्गलसम्पाको व्याधिवाताभिसंज्ञकः ॥८२॥ विद्यादारग्वधं राजदृचं रैवतसंज्ञकम् । दष्टका चातितिक्ता स्यात्कण्टकी च विकङ्कतः ॥ निम्बोऽरिष्टः समाख्यातः पटोलं कोलकं विदुः । वयस्था चैव विश्वा च लिक्ना छिन्नचहा मता ॥ वत्सादन्यमृता चेति गुङ्चीनामसंग्रहः । किरातिक्तिकश्चैव मूनिम्बः काण्डितिक्तकः ॥८५॥

#### सूत उवाच

नामान्येतानि च हरे वन्यानां भेपजां तथा । अतो व्याकरणं वक्ष्ये कुमारोक्त शौनक ॥८६॥ इति श्रीगारुड़े महापुराणे द्वयिकद्विश्चततमोऽध्यायः ॥२०२॥

## **त्र्यधिकद्विशततमोऽष्यायः**

#### कुमार उवाच

अथ व्याकरणं वस्ये कात्यायन समासतः । सिद्धशब्दिविकाय बाल्ल्युत्पत्तिहैतवे ॥ १ ॥
सुप्तिङन्तं पदं स्यातं सुपः सप्त विभक्तयः । स्वीजसः प्रथमा प्रोक्तासा प्रातिपदिकात्मके ॥२॥
सम्योधने च लिङ्गादानुक्ते कर्मणि कर्त्तरि । अर्थवत्प्रातिपदिकं धातुप्रत्ययवर्षितम् ॥ ३ ॥
अमौशसा द्वितीया स्यात्त्कर्म क्रियते च यत् । द्वितीया कर्मणि प्रोक्ताऽन्तरान्तरेण संयुते॥४॥
टाभ्याभिसस्तृतीया स्यात्करणे कर्त्तरीरिता । येन क्रियते तत्करणं कर्त्ता यश्च करोति सः ॥ ५ ॥
डम्याभ्यसश्चतुर्थी स्यात्सम्प्रदाने च कारके । यस्मै दित्सा धारयते रोचते सम्प्रदानकम् ॥ ६ ॥
पञ्चमी स्यान्छिम्यांभ्यो द्यपादाने च कारके । यतोऽपैति समादत्ते अपादत्ते भयं यतः ॥ ७ ॥
डसोमामश्च पष्ठी स्यात्स्वामिसम्बन्धमुख्यके । ङयोःसुपश्च सप्तमी स्यात् सा चाधिकरणे भवेत् ॥
आधारश्चाधिकरणो रक्षार्थानां प्रयोगतः । ईप्सितञ्चानीप्तितं यत्तदपादानकं स्मृतम् ॥ ९ ॥
पञ्चमी पर्यपाङ्गोगे इतरत्तेऽन्यदिङ्मुखे । एनयोगे द्वितीया स्यात्कर्मप्रवचनीयकैः ॥१०॥
वीप्तित्यम्मावचिद्धेऽभिर्मागे चैव परिप्रती । अनुरेषु सहार्थे च हीनेऽनूपश्च कथ्यते ॥११॥
दितीया च चतुर्थी स्याचेष्टायां गतिकर्मण। अप्राणे हि विभक्ती द्वे मन्यकर्मण्यनादरे ॥११॥

नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहालंबषड्योग ईरिता । चतुर्थी चैव ताद्थ्यं तुमर्थाद्भाववाचिनः ॥ तृतीया सह्योगे स्वात्कुतिसतेऽङ्गे विशेषणे । काले भावे सतमो स्वादेतैयोंगेऽपि षष्ट्याप ॥१४॥ स्वामोश्वराधि।तिभिः साक्षाद्दायादस्तकैः । निर्द्धारणे द्वे विभक्ती षष्ठा हेतुपयांगके ॥१५॥ स्मृत्यर्थकर्माणे तथा करोतेः प्रतियत्नके । हिंसार्थानां प्रयोगे च प्रतिकर्माण कर्त्तरे ॥१६॥ न कर्त्वुकर्मणोः पष्ठो निष्ठयोः प्रातिपादिके । द्विविधं प्रातिपदिकं नाम धातुस्तथैव च ॥१०॥ भुवादिभ्यस्तिङो लः स्याह्मकारा दश वे स्मृताः। तिप्तसन्ति प्रथमो मध्यः सिप्यसथोत्तमपुरुषः ॥ मिन्वस्मस्परस्मे तु पदानाञ्चात्मनेपदम् । त आत अन्ते प्रथमो स आधे ध्वे च मध्यमः ॥१६॥ ए वहे मह उत्तमः पुरुषो हि निरूप्यते । नाम्नि प्रयुज्यमानेऽपि प्रथमः पुरुषो भवेत् ॥२०॥ मध्यमो युष्मदि प्रोक्त उत्तमः पुरुषोऽस्मदि । भूराचा धातवः प्रोक्ताः सनाचन्तास्तथा ततः ॥ लङोरिते वर्त्तमाने स्मेनातीते च धातुतः । भूतेऽनचतने लड् वा खडाशिष च धातुतः ॥२२॥ विध्यादावेवानुमतौ लोड् वाच्यो मन्त्रणो भवेत् । निमन्त्रणाधीष्टसंप्रके प्रार्थनेपु तथाशिषि ॥२२॥ लडतीते परोश्वे स्थादुद्धते छड् भविष्यति । धातोर्लुट्कियातिपत्तौ लड्थे लोट् प्रकीर्तितः॥२४॥ कृतिक्षव्यपि वर्त्तन्ते भावे कर्मणि कर्त्तरि । तृण्तव्यवङनीयः स्थात् शतृङाद्याश्च धातुतः ॥२५॥ कृतिक्षव्यपि वर्त्तन्ते भावे कर्मणि कर्त्तरि । तृण्तव्यवङनीयः स्थात् शतृङाद्याश्च धातुतः ॥२५॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे त्र्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२०३॥

# चतुरिकद्विशततमोऽध्यायः

### सूत उवाच

सिद्धोदाहरणं वच्ये संहितादिपुरःसरम् । विषायं सागता वीदं स्तमं स्यात् पितर्पभः ॥१॥ कलृकारो विश्वनाश्चेषं लाङ्गलीषा मनीषया । गङ्गोदकं तवल्कार ऋणाणं प्राणीमत्यपि ॥२॥ शीतार्त्त्रथ्य तवल्कारः सैन्द्री सोकार इत्यपि । वध्वासनञ्ज पित्रथों लनुबन्धो नये जयेत् ॥३॥ नायको लवणं गावस्त एते न त ईश्वराः । देवीयह अथी अत्र अ अवेहि पट्ट इमी ॥४॥ अमी अश्वाः षडस्येति तन्न वाक् पड्टलानि च । तचरेत्तसुनातीति तज्जलं तच्छमशानकम् ॥५॥ सुगन्नत्र पचत्रत्र भवांश्लाद्यतीति च । भवाष्मतत्करश्चेय भवःस्तरित संस्मृतम् ॥६॥ भवाँ सित्यति ताञ्चके भवांञ्जोतेऽप्यमीदृशम् । भवाञ्डीनं त्वन्तरिस त्वह्नरोषि सदार्चनम् ॥७॥ कश्चरेत् कष्ठकारेण कः कुर्यात् कः फलेस्थितः । कश्चोते चैवकष्ठगढः कोऽर्यः को याति गौरवम्

क इहात्र क एवाहुर्देवा आहुश्च भो ब्रज । स्वपूर्विष्णुर्वजित च गोष्पतिश्चैव धृष्पतिः ॥६॥ अस्मानेष ब्रजेत् स स्याहक्साम स च गच्छति । कुटीच्छाया तथाच्छाया सन्धयोऽन्ये तथेहशाः १०॥ समासाः षट समाख्याताः सद्विजः कर्मधारयः । द्विगुस्त्रिवेदीग्रामश्च अयं तत्पुरुषः स्मृतः ॥११॥ तत्कृतश्च तदर्थश्च वृकभीतिश्चयं धनम्। ज्ञानदक्षेण तत्त्वज्ञो बहब्रीहिरथाव्ययी ॥१२॥ भाववोऽधिस्त्रि यथोक्तिर्द्धन्द्वो देवर्षिमानवाः ।तद्भिताः पाण्डवः शैवो ब्राह्मयञ्च ब्रह्मतादयः ॥१३॥ देवा प्रसिखिपत्यंशु कोष्ट्रस्वायम्भुवः पिता । ना प्रशस्ता च वागग्नौ वटजन्ताश्च पुंस्यपि ॥१४॥ <mark>इ</mark>लन्तश्चावसृक्क्माभुतथा क्रव्यान्मृगाविषः । आद्या राजा युवापन्था पूषन् ब्रह्महनोहनी ॥१५॥ विदेधा उशानानङ्वान्मधुलिट्काष्ठतट् तथा । वनवार्यस्थिवस्त्नि जगत् समाहनी तथा ॥१६॥ कर्मसर्पिर्वपुस्तेज यज्वा सन्तानसंशयः। जयो जया नदी लद्दमी श्रीस्त्रीभूर्वधूरिप ॥१७॥ भूपुनर्मूस्तथा धेनुः स्वसा माता चमौ स्त्रियः। वाक्सन्दिक्तुधः प्रायो युवतिः ककुभस्तथा ॥१८॥ द्यो वागुरात्रपश्चेव सुमना उष्णिहौ स्त्रियाम् । गुणद्रव्यक्रियायोगा स्त्रीलिङ्गाश्च वदामि ते ॥१६॥ ग्रुक्नः कीलालकश्चेव ग्रुचिश्च ग्रामणीः सुघीः । बाहुः कमलभूः कर्त्ता स्वमाता वपुपः स्वनौः ॥२०॥ सत्या नाग्न्यस्तथा पुंसो मभक्षयत दीर्घपात् । सर्विविश्वोभये चौभौ तथान्यान्यतराणि च ॥२१॥ डतरो डतमो नेमस्त्वसमोऽथ सिमस्तथा। पूर्वापराधरश्चैव दिन्नणश्चोत्तराधरौ ॥२२॥ अपराश्चान्तरोपेत यावता किमसो द्वयम् । युष्मदस्मत्प्रथमश्च वस्नसोऽल्पे तथार्द्धके ॥२३॥ नेमकतिपयौ द्वे च त्रयः स्वद्धादयस्तथा । शृणोत्याद्या जुहोतिश्च जहातिश्च दधात्यि ॥२४॥ दीप्यतिः स्तृयतिश्चैत पुत्रीयति धनायति । त्रुट्यति म्रियते चैत चिचीषति निनीषति ॥२५॥ सर्वे तिष्ठन्ति सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वतोगतः । सर्वेषाञ्चैव सर्वस्मिन्नेवं विश्वादयस्तया ॥२६॥ पूर्वे पूर्वी च पूर्वस्मात्पूर्वस्मिन्पूर्व ईरितः।

#### सूत उवाच

मुप्तिङन्तं सिद्धरूपं नाममात्रेण दर्शितम् । कात्यायनः कुमारात्तु श्रुत्वा विस्तरमब्रवीत् ॥२७॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे चतुरिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२०४॥

# पश्चाधिकद्विशततमोऽध्यायः

#### सूत डवाच

हरेः श्रुत्वाऽब्रवोद् ब्रह्मा यथा व्यासाय शौनक । ब्राह्मणादिसमाचारं सर्वदं ते यथा वदे ॥१॥ श्रुतिस्मृती तु विज्ञाय श्रौतं कर्म समाचरेत् ॥२॥

तत्राप्यशक्तः करणे सदाचारं चरेद् बुधः । श्रुतिस्मृतीह विप्राणां लोचने कर्मदर्शने ॥३॥ अ्त्युक्तः परमो धर्मः स्मृतिशास्त्रगतोऽपरः । शिष्टाचारेण शिष्टानां त्रयो धर्माः सनातनाः ॥४॥ सत्यं दानं दया लोभो विद्येज्या पूजनं दमः । अधौ तानि पवित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणम् ॥ तेजोमयानि पूर्वेषां शरीराणीन्द्रियाणि च । न च लिप्यति पापेन पद्मपत्रिमवाम्भसा ॥६॥ निवासमुख्या वर्णानां धर्माचाराः प्रकीर्त्तिताः । सत्य यज्ञस्तपो दानमेतद्धर्मस्य लक्षणम् ॥७॥ अदत्तस्यानुपादानं दानमध्ययनं तपः । विद्या वित्तं तपः शौर्यं कुले जन्म त्वरोगिता ॥८॥ संसारोच्छितिहेतुश्र धर्मादेव प्रवर्त्तते । धर्मात् सुलञ्जज्ञानञ्जज्ञानान्मोक्षोऽधिगम्यते ॥९॥ इज्याध्ययनदानानि यथाशास्त्रं सनातनः। ब्रह्मच्चित्रयवैश्यानां सामान्यो धर्म उच्यते ॥१०॥ याजनाध्ययने शुद्धे विशुद्धाच प्रतिग्रहः। वृत्तित्रयमिदं पाहुर्मुनयः रास्रेणाजीवनं राज्ञो भूतानाञ्चाभिरक्षणम् । पाशुपात्यं कृषिः पण्यं वैश्यस्य जीवनं स्मृतम् ॥१२॥ द्विजशुश्रुषा द्विजानामनुपूर्वशः । गुरौ वासोऽप्रिशुश्रुषा स्वाध्यायो ब्रह्मचारिणः ॥ १३॥ त्रिस्नाता स्नापिता मैक्ष्यं गुरौ प्राणान्तिकी स्थितिः। समेखले जटा दण्डी मुण्डो वा गुरुसंश्रयः 🕨 जीवनञ्ज स्त्रकर्मभिः। धर्मदारेषु कल्पेत पर्ववर्जं रतिक्रियाः॥१५॥ अग्निहोत्रोपचरगां पूजादिष्वनुकल्पनम् । श्रुतिस्मृत्यर्थसंस्थानं धर्मोऽयं ग्रहमेधिनः ॥१६॥ देवपित्रतिथिभ्यश्च पयोमूलनीवारफलवृत्तिता ॥१७॥ जियत्वमित्रहोतृत्वं भूशस्याजिनधारणम् । वने वासः प्रतिषिद्धे निवृत्तिश्च त्रि:स्नानं व्रतधारिता । देवतातिथिपूजा च धर्मोऽयं वनवासिनः ॥१८॥ सर्वारम्भपरित्यागो वृक्षमूलता । निष्परिग्रहता द्रोहः समता सर्वजन्तुषु ॥१९॥ **भैक्ष्यान्नं** मुखदुःखाधिकारिता । सबाह्याभ्यन्तरं शौचं वाग्यमोध्यानचारिता ॥२०॥ श्रियाश्रियपरिष्य**ङ्गे** धारणध्याननित्यता । भावसंग्रुद्धिरित्येप परिब्राड्धर्म उच्यते ॥२१॥ सर्वेन्द्रियसमाहारो अहिंसा सुनृता वाणी सत्यशौचे क्षमा दया । वर्णिना लिङ्गिनाञ्चैव सामान्योधर्म उच्यते ॥२२॥ यथोक्तकारिणः सर्वे प्रयान्ति परमां गतिम् । आबोधात् स्वपनं यावत् गृहस्थधर्म विन्म ते ॥ बाह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मायौँ चानुचिन्तयेत्। शर्वर्यन्ते समुत्थाय कृतशीचः समाहितः ॥२४॥ स्नात्वा सन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूर्विकाम्। प्रातःसन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूर्विकाम् ॥२५॥ उमे मूत्रपुरीवे च दिवा कुर्यादुदङ्मुखः। रात्रौ च दक्षिणे कुर्यादुमे सन्ध्ये यथा दिवा ॥२६॥ छायायामन्धकारे वा रात्रौ वाहनि वा द्विजः । यथा तु सुमुखः कुर्य्यात् प्राणाबाधमयेषु च ॥ गोमय।ङ्गारवरूमीकफालाकृष्टे जले शुमे । मार्गोपजीब्यच्छायासु न मूत्रश्च पुरीषकम् ॥र⊏॥ अन्तर्जलादेवग्रहाद्वरूमीकान्मूषिकस्थलात् । परेषां शौचशिष्टा श्रमशानाच मृदं त्यजेत् ॥२६॥ एकां लिक्ने मृदं दशाद्वामहस्ते मृदं द्वयम् । उभयोर्दे च दातव्ये मूत्रशौचं प्रचक्षते ॥३०॥ एकां लिक्ने गुदे तिस्नस्तथा वामकरे दश । पश्च पादे दशैकस्मिन् करयोः सप्त मृत्तिकाः ॥३१॥ अर्द्धप्रसृतिमात्रा तु प्रथमा मृत्तिका स्मृता । द्वितीया च तृतीया च तदद्धी परिकीर्त्तिता ॥३२॥ उपविष्ठस्तु विरमूत्रं कर्तुं यस्तु न विन्दति । स कुर्यादर्द्धशोचं तु अस्य शौचस्य सर्वदा ॥३३॥ दिवा शौचस्य राज्यद्धं यद्वा पादो विधीयते । स्वस्थस्य तु यथोद्दिष्टमार्त्तः कुर्याद्यथावलम् ३४॥ वसाशुक्रमसृङ्मजालालाविरमृत्रकर्णगुत् । श्रेष्माश्रदृषिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः ॥ यावता शुद्धिमन्येत तावच्छौचं समाचरेत् । प्रमाणं शौचसंस्थाया नादिष्टरविष्यते ॥३६॥ यौचं तु दिविधं प्रोक्तं बाह्यमाम्यन्तरं तथा । मृजलाभ्यां स्मृतं बाह्यभावशुद्धिरथान्तरम् ॥३०॥ त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विः प्रमृत्यात्ततो मुलम् । संमृत्याङ्गष्ठमूलेन त्रिभरास्यमुपस्पृशेत् ॥३८॥ अङ्गष्ठेन प्रदेशिन्या घाणं पश्चादनन्तरम् । अङ्गष्ठानामिकाभ्याञ्च चतुःश्रोते पुनः पुनः ॥३९॥ किनिष्ठाङ्गष्टश्चोर्नार्भे हृदयं तु तलेन वै । सर्वाभिन्द द्वारः पश्चाद्वाहू चाग्रेण संस्पृशेत् ॥४०॥

ऋचो यज्ंिष सामानि त्रिः पठन् प्रीणयेत्कमात् । अथर्वाङ्किरसौ पूर्वं द्विःप्रमाष्ट्यथ षणमुखम् ॥४१॥

इतिहासपुराणानि वेदाङ्गानि यथाक्रमम् । खं मुखे नासिके वायुं नेत्रे सूर्यः श्रुतिर्दिशः॥४२॥ प्राणप्रन्थिमथी नाभि ब्रह्माणं हृदये स्पृशेत् । रुद्रं मूर्झा समालभ्य प्रीणात्यर्थशिखामृपीन् ॥४३॥ बाहू यमेल्क्सकणे कुवेरवसुधानलान् । अभ्युक्ष्य चरणौ विष्णुमिन्द्रं विष्णुं करद्वयम् ॥४४॥ अभिर्वायुश्च सूर्य्येन्दुगिरयोऽङ्गुलिपर्वमु । गङ्गाद्याः सरितस्तामु या रेखाः करमध्यगाः ॥४५॥ उपःकाले तु संप्राप्ते शौचं कृत्वा यथार्थवत् । ततः स्नानं प्रकुर्वीत दन्तधावनपूर्वकम् ॥४६॥ मुखे पर्खुपिते नित्यं भवत्यप्रयतो नरः । तस्मात्सर्वप्रयतेन कुर्याद्वै दन्तधावनम् ॥४०॥ । यूथी च बृहती जाती करझार्कातिमुक्तकाः ॥४८॥ **कदम्ब**विल्यखदिरकरबीरवटार्जुनाः । क्षीरिकण्टिक बृक्षाद्याः प्रशस्ता दन्तथावने ॥४९॥ जम्बूमधूकापामार्गशिरीपोदुम्वराशनाः कटुतिक्तकपायाश्च धनारोग्यमुखप्रदाः । प्रक्षात्स्य भुक्त्वा च शुचौ देशे त्यक्त्वा तदाचमेत् ॥ अमावस्यां तथा पष्ट्यां नवस्यां प्रतिपद्यपि । वर्जयेदन्तकाष्टं तु तथैवार्कस्य वासरे ॥५१॥ अभावे दन्तकाष्ठस्य निषिद्धायां तथा तिथौ । अषां द्वादरागण्डूषैः कुर्वात मुलक्षोधनम् ॥५२॥ प्रातः स्नात्वा प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टकरं हितम् । सर्वमर्हित शुद्धात्मा प्रातःस्नाया जपादिकम् ५३॥ अत्यन्तमिलनः कार्यो नरश्छिद्रसमन्त्रितः । अवत्येष दिवारात्री प्रातःस्नानं विशोधनम् ५४॥ मनःप्रसादजननं रूपसौभाग्यवर्जनम् । शोकदुःस्वप्रशमनं गङ्गास्नानवदाचरेत् ॥५५॥ अय हस्ते तु नखत्रे दशस्यां ज्यैष्ठके सिते । दशपापहरायाञ्च अदत्त्वा दानकल्मपम् ॥५६॥ विरुद्धाचरणं हिंसा परदारोपसेवनम् । पारुष्यातृतपैश्चन्यमसम्बद्धाभिभाषणम् ॥५७॥ परद्रव्याभिधानञ्च मनसानिष्टचिन्तनम् । एतद्दशाघघातार्थं गङ्कास्नानं करोम्यहर् ॥५८॥ प्रातः संक्षेपतः स्नानं वाणप्रस्थग्रहस्थयोः ॥ ५९॥

यतेस्त्रिषवणं स्नानं सकृत् ब्रह्मचारिणः। आचम्य तीर्थमावाह्य स्नायात्स्मृत्वाव्ययं हरिम् ॥ तिस्रः कोट्यर्कविज्ञेया मन्देहा नाम राश्वसाः। उदयन्तं दुरात्मानः सूर्य्यमिच्छन्ति खादितुम् ॥ स इन्ति सूर्यं सन्ध्यायां नोपास्ति कुरुते तु यः। दद्यन्ति मन्त्रपूतेन तोयेनानलरूपिणा ॥६२॥ अहोरात्रस्य यः सन्धः सा सन्ध्या भवतीति ह ।

द्विनाडिका भवेत्सन्ध्या यात्रद्भवति दर्शनम् ॥६३॥

सन्ध्याकर्मावसाने तु स्वयंहोमो विधीयते। स्वयंहोमफलं यत्तु तदन्येन न जायते ॥६४॥ ऋ त्विकपुत्त्रो गुरुर्भाता भागिनेयोऽथ विट्पतिः । एभिरेव हुतं यत्तु तद्भुतं स्वयमेव हि ॥६५॥ ब्रह्मा वै गाईपत्यामिर्दक्षिणामिस्त्रिलोचनः । विष्णुराहवनीयोऽग्निः कुमारः सत्य उच्यते ॥६६॥ कृत्वा होमं यथाकालं सौरान्मन्त्राञ्जपेत्ततः । समाहितात्मा सावित्रीं प्रणवञ्च यथोदितम् ॥६७॥ प्रणवे नित्ययुक्तस्य ब्याहृतीषु च सप्तसु । त्रिपदायाञ्च सावित्र्या न भयं विद्यते क्रचित् ॥६८॥ गायत्री यो जपेन्नित्यं कल्यमृत्थाय मानवः । हिप्यते न स पापेन पद्मवत्रमिवाम्भदा ॥६६॥ श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कौशेयवसना तथा। अक्षस्त्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा ॥००॥ आवाह्य यजुपाऽनेन तेजोऽसीति विधानतः । एतद्यजुः पुरा देवैर्दृष्टिदर्शनकांचिभिः ॥७१॥ आदित्यमगडलान्तःस्थां ब्रह्मलोकस्थितामपि । तत्रावाह्य जिपत्वातो नमस्काराद्विसर्जयेत् ॥७२॥ पूर्वाह्म एव कुर्वात देवतानाञ्च पूजनम् । न विष्णोः परमो देवस्तस्मात्तं पूजयेत्सदा ॥७३॥ ब्रह्मविष्णशिवान्देवात्र पृथग्भावयेत्सुर्थाः । लोकेऽस्मिन्मञ्कलान्यष्टौ ब्राह्मणो गौर्हुताशनः ॥७४॥ हिरण्यं सर्पिरादित्य आपो राजा तथाष्ट्रमः । एतानि सततं पश्चेदचेयेच प्रदक्षिणम् ॥७५॥ वेदस्याध्ययनं पूर्वं सर्वदाभ्यसनं चरेत्। तद्दानञ्जैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा ॥७६॥ वेदार्थं यज्ञशास्त्राणि धर्मशास्त्राणि चैव हि । मूल्येन लेखयित्वा यो दद्याद्याति स वैदिकम् ॥ इतिहासपुराणानि लिखित्वा यः प्रयच्छति । ब्रह्मदानसमं पुण्यं प्राप्नोति द्विगुणीकृतम् ॥७८॥ तृतीये च तथा भागे पोप्यवर्गार्थसाधनम् । माता पिता गुरुर्भाता प्रजा दीनाः समाश्रिताः ॥ अभ्यागतोर्ऽातथिश्चाग्निः पोष्यवर्गा उदाहृताः । भरणं पोष्यवर्गस्य प्रशस्तं स्वर्गसाधनम् ८० ॥ भरणं पोष्यवर्गस्य तस्माद्यत्नेन कारयेत्। स जःवति वरश्चैको बहुभियोपजीव्यति ॥८१॥ जीवन्तो मृतकास्त्वन्ये पुरुषाः स्वोदरम्भराः । स्वकीयोदरपूर्णञ्च कुकुरस्यापि विद्यते ॥ ८२॥ अर्थेभ्योऽपि विवृद्धेभ्यः सम्भूतेभ्यस्ततस्ततः । क्रियाः सर्वाः प्रवर्त्तन्ते पर्वतेभ्य इवापगाः ॥८३०

सर्वरताकरा मूमिर्घान्यानि पशवः स्त्रियः। अर्थस्य कार्य्ययोगस्वादर्थ इत्यभिधीयते ॥८४॥ अद्रोहेरीेव भूनानामल्पद्रोहेण वा पुनः। या वृत्तिस्तां समास्थाय विष्रो जीवेदनापदि ॥८५॥ धनं तु त्रिविधं ज्ञेयं शुक्लं शबलमेव च । कृष्णञ्च तस्य विज्ञेयो विभागः सप्तथा पृथकः ८६॥ क्रमायत्तं प्रीतिदत्तं प्राप्तञ्च सह भार्थ्यया । अविशेषेण सर्वेषां वर्णानां त्रिविधं धनम् ॥८**७॥** वैशेषिकं धनं दृष्टं ब्राह्मणस्य त्रिलक्षणम् । याजनाध्यापने नित्यं विशुद्धश्च प्रतिग्रहः ॥८८॥ त्रिविधं चत्रियस्यापि प्राहुर्वेशेषिकं धनम् । शुद्धार्यं लब्धकरजं दण्डाप्तं जयजं तथा ॥⊏६॥ वैशेषिकं घनं दृष्टं वैश्यस्यापि त्रिलक्षणम् । कृषिगोरच्चवाणिज्यं शूद्रस्यैम्यस्त्वनुग्रहात् ॥९०॥ कुषीदकृषिवाणिज्यं प्रकुर्वीत स्वयं कृतम् । आपत्काले स्वयं कुर्वज्ञेनसा युज्यते द्विजः ॥६१॥ बहवो वर्त्तनोपाया ऋषिभिः परिकीर्त्तिताः । सर्वेषामपि चैवैषां कुषीदमधिकं विदुः ॥६२॥ अनातृष्ट्या राजभयान्मूषिकायैरपद्रवैः । कृष्यादिके भवेद्वाधा सा कुलीदे न विद्यते ॥९३॥ देशं गतानां या वृद्धिर्नानापण्योपजीविनाम् । कुषीदं कुर्वतः सम्यक्संस्थितस्यैव जायते ॥६४॥ लम्बलामः पितृन्देवान्ब्राह्मणांश्चेव पूजयेत् । ते तृप्तास्तस्य तद्दोषं शमयन्ति न संशयः ॥९५॥ कृषीवलोऽत्रपान।दियानशय्यासनानि च । राजम्यो विशतिर्दस्दा पशुस्वर्णादिकं शतम् ॥६६॥ विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्षा विपणिः कृषिः । वृत्तिर्भेक्ष्यं कुषीदञ्च दश जीवनद्देतवः ॥६७॥ प्रतिप्रहार्जिता विप्रे क्षत्रिये शस्त्रिनिर्जिताः । वैश्ये न्यायार्जिताः स्वार्थाः शुद्रे शुश्रूषयार्जिता ॥ नदी बहुदका शाकपर्णानि च समित्कुशाः। आग्नेयो ब्रह्मघोपश्च विप्राणा धनमुत्तमम् ॥९९॥ अयाचितोपपन्ने तु नास्ति दोषः प्रतिष्रहे । अमृतं तिद्वदुर्देनास्तस्मात्तन्नेव वर्जयेत् ॥१००॥ गुरुद्रव्यांश्चोजिद्दीर्पुर्नाचिष्यन्देवतातिथीन् । सर्वतः प्रतिगृङ्कीयाचतुः तृप्येत्स्वयं ततः ॥१०१॥ बाधुतः प्रतिगृह्वीयादथवाऽसाधुतो द्विजः। गुणवानल्पदोपश्च निर्गुणो हि निमज्जति ॥१०२॥ एषं त्व सरहत्त्या वा कृत्वा भरणमात्मनः । कुर्याद्विशुद्धि परतः प्रायक्षित्तं द्विजोत्तमः १०३॥ चतुर्थे च तथा भागे सानार्थं मृदमाहरेत् । तिलपुष्यकुशादीनि सानञ्चाकृत्रिमे जले ॥१०४॥ नित्यं नैमित्तिकं काम्यं किया**ङ्कं** मलकर्पणम् । मार्जनाचमावगाइश्चाष्टकानं प्रकीर्त्तितम् १०५॥ अस्नातस्तु पुमात्राहों जपाग्निहवनादिषु । प्रातःस्नानं तदर्थन्तु नित्यस्नानं प्रकीर्त्तितम् ॥१०६॥ चाण्डालशवविष्ठाचान् स्ट्रष्ट्वा स्नानं रजस्वलाम्।

स्नानाहरस्तु यदा स्नाति स्नानं नैमित्तिकं हि तंत् ॥१०७॥

पुष्यस्नानादिकं स्नानं दैवज्ञविधिचोदितम् । तद्धि काम्यं समुद्दिष्टं नाकामस्तत्प्रयोजयेत् ॥ जमुकामः पवित्राणि अर्चिष्यन्देवतातिथीन् । स्नानं समाचरेयसु क्रियाङ्कं तच्च कीर्त्तितम् १०६ मलापकर्षणार्थाय प्रवृत्तिस्तत्र नान्यथा । सरःसु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च ॥११०॥ स्नानमेव किया यस्मात्कियास्नानमतःपरम् । अद्भिर्गात्राणि ग्रुध्यन्ति तीर्थस्नानात्फलं लभेत् ॥१११॥

मार्जनात्मज्जनैर्मन्त्रैः वापमाशु प्रणश्यति । नित्यं नैमित्तिकञ्चापि क्रियान्नं मलकर्षणम् ॥ तीर्थामावे त कर्त्तव्यम्ष्णोदकपरोदकैः ॥ ११२ ॥

भूमिष्ठादुद्ध्तं पुर्यं ततः प्रस्रवणादिकम् । ततोऽपि सारसं पुण्यं तस्मान्नादेयमुच्यते ।।११३।। तीर्थतीयं ततः पुर्यं गाङ्गं पुर्यन्तु सर्वतः । गाङ्गं पयः पुनात्याशु पापमामरणान्तिकम् ११४॥ गयायाञ्च कुरुक्षेत्रे यत्तोयं समुपस्थितम् । तस्मानु गाङ्गमपरं जानीयात्तोयमुत्तमम् ॥११५॥ पुत्रजन्मनि योगेषु तथा संक्रमणे रवेः । राहोश्च दर्शने स्नानं प्रशस्तं निश्चि नान्यथा ॥११६॥ उषस्युवित यत्स्नानं सन्ध्यायामुदिते रवौ । प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशमम् ॥११७॥ यत्फलं द्वादशाब्दानि प्राजापत्ये कृते भवेत् । प्रातःस्नायी तदाप्रोति वर्षेण श्रद्धयान्वितः ११८॥ य इच्छेद्विपुलान्भोगांश्चन्द्रसूर्यंग्रहोपमान् । प्रातःस्नायी भवेत्रित्यं मासौ द्वौ माघफाल्गुनौ ॥ यस्तु माघं समासाद्य प्रातः स्नायी हविष्यभुक् । अतिषापं महाघोरं मासादेव व्यपोहति १२०॥ मातरं पितरञ्चापि भ्रातरं सुदृदं गुरुम् । यदुिह्रय निमज्जेत द्वादशाशं लभेतु सः ॥१२१॥ तुष्यत्यमलकैर्विष्णुरेकादश्यां विशेषतः । श्रीकामः सर्वदा स्नानं कुर्वीतामलकैर्नरः ॥१२२॥ कीर्त्तरत्पायुर्धनं निधनमेत्र । आरोग्यं सर्वकामाप्तिरभ्यक्वाद्भास्करादिषु ॥१२३॥ उपोषितस्य व्रतिनः कृत्तकेशस्य नापितैः । तावच्छीस्तिष्ठति प्रीता यावतैलंन संस्पृशेत् ॥१२४॥ एवं स्नात्वा पितृन्देवान्मनुष्यांस्तपयेन्नरः । नाभिमात्रे जले स्थित्वा चिन्तयेदूर्धमानसः ॥१२५॥ आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्धन्त्वपोऽञ्जितम् । त्रीस्त्रीनञ्जलीन्दचादाकारो दक्षिणे तथा ॥१२६॥ वसित्वा वसनं शुष्कं स्थलस्थास्तीर्णवर्हिषि । विधिज्ञास्तर्पणं कुर्य्युर्न पात्रे तु कदाचन ॥१२७॥ यदपां क्रूरमांसात्तु यदमेध्यं तु किञ्चन । अशान्तं मिलनं यच तत्सर्वमपगच्छतु ॥१२८॥ गृहीत्वानेन मन्त्रेण तीयं सन्येन पाणिना । प्रक्षिपेहिशि नैर्म्युत्यां रक्षोऽपहतये तु तत् ॥१२९॥ निषद्भिक्षणाद्यसु पापाद्यच प्रतिप्रहम्। दुष्कृतंयचमे किञ्चिद्वाङ्मनःकायकर्मभिः॥१३०॥ पुनात मे तदिन्द्रस्तु वरुणः सन्दृहस्पतिः। सविता च मगश्चैव मुनयः सनकादयः॥१३१॥ आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जपंस्तृप्यन्निति ब्रुवन् । क्षिपेदपोऽञ्जलीस्त्रीस्तु कुर्वन्संक्षेपतर्पणम् ॥१३२॥ सुराणामर्चनं कुर्याद् ब्रह्मादीनाममत्सरी । ब्राह्मवैष्णवरौद्रैश्च सावित्रैमेंत्रवारुगैः ॥१३३॥ तिक्किक्रेरचेथेन्मन्त्रैः सर्वदेवाक्रमस्य च । नमस्कारेण पुष्पाणि विन्यसेतु पृथकपृथक् ॥१३४॥ सर्वदेवमयं विष्णुं भास्करञ्चाथ चार्चयेत् । दद्यात्पुरुषस्क्तेन य पुष्पाण्यप एव वा ॥१३५॥ अर्चितं स्याजगिददं तेन सर्वं चराचरम् । अन्येश्च तान्त्रिकैर्मन्त्रैः पूजयेच जनार्दनम् ॥१३६॥ आदावर्घ्यं प्रदातव्यं ततः पश्चाद्विलेपनम् । ततः पुष्पाञ्जलि धूपं उपहारफलिन च ॥१३७॥ स्नानमन्तर्जले चैवं मार्जनाचमनं तथा । जलाभिमन्त्रणं यच तीर्थस्य परिकल्पनम् ॥ अध्मर्षणस्क्तेन त्रिवारं त्वेव नित्यशः ॥१३८॥

स्नाने चरितमित्येतत्समुद्दिष्टं महात्मभिः । ब्रह्मक्षत्रविशाञ्चैव मन्त्रवत् स्नानमिष्यते । तृष्णीमेव तु शुद्रस्य सनमस्कारकं स्मृतम् ॥१३६॥

अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयहस्तु तर्पणम् । होमो दैवो विलभौतो तृयज्ञोऽतिथिपूजनम्॥१४०॥ गवां गोष्ठे दशगुणं अग्न्यागारे शताधिकम् । सिद्धक्षेत्रेषु तीर्थेषु देवतायतनेषु च ॥ सहस्रशतकोटीनामनन्तं विष्णुसन्निषौ ॥१४१॥

पश्चमे च तथा भागे संविभागो यथार्थतः । पितृदेवमनुष्याणां कोटीनाञ्चोपिद्दियते ॥१४२॥ ब्राह्मणेभ्यः प्रदायाग्रं यः सुहुद्धिः सहाश्रुते । स प्रेत्य लभते स्वर्गमन्नदानं समाचरन् ॥१४३॥ पूर्वं मधुरमश्रीयाल्लवणान्नौ च मध्यतः । कटुतिक्तकषायांश्च पयश्चेव तथान्ततः ॥१४४॥ शाक्ष्य रात्रौ भूमिष्ठमत्यन्तञ्च विवर्जयेत् । न चैकरससेवायां प्रसह्येत कदाचन ॥१४५॥ अमृतं ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्नं पयः स्मृतम् । वैश्यस्य चान्नमेवान्नं श्रूद्वान्नं क्षित्रयान्नं पयः स्मृतम् । वैश्यस्य चान्नमेवान्नं श्रूद्वान्नं क्षिरं स्मृतम् ॥१४६॥ अमावासी वसेवत्र एकहायनमेव वा । तत्र श्रीश्चैव लक्ष्मीश्च वसते नात्र संशयः ॥१४७॥ उद्दे गाईपत्याग्नः पृष्ठदेशे तु दक्षिणः । आस्ये आहवनीयोऽग्निः सत्ये सर्वञ्च मूर्द्धाने ॥१४८॥ यः पञ्चाग्नीनिमान्वेद आहिताग्नः स उच्यते । शरीरमापः सोमञ्च विविधञ्चान्नमुच्यते ॥१४६॥ प्राणो ह्यग्निस्तयादित्यस्त्रिभोक्ता एक एव तु । अत्रं वलाय मे भूमेरपामग्न्यनिलस्य च ॥१५०॥ भवत्येतत्यिगितौ समाप्तव्याहतं सुखम् । हस्तेन परिमार्ज्याय कुर्य्यात्मकूलभक्षणम् ॥१५१॥ भवत्येतत्यिगितौ समाप्तव्याहतं सुखम् । इत्तेह । स्वत्याचौः षष्ठसप्तमके नयेत् ॥६५२॥ ततःसन्त्यामुपासीत स्नात्वा वै पश्चिमां नरः । एतद्वा दिवसे प्रोक्तमनुष्ठानं मया द्विज ॥१५३॥ भाचारं यः पठेद्विद्वान्थ्रणुयात्स दिवं व्रजेत् । आचारादिधर्मकर्त्ता केशवो हि स्मृतो द्विज ॥

इति गारुहे महापुराणे पञ्चाधिकदिशततमोऽध्यायः ॥२०५॥

## श्रीगरुड्महापुराणम् । अ० २०६ षद्धधिकद्विशततमोऽह्यायः

### ब्रह्मोबाच

अथ सानविभि वध्ये स्नानमूला किया यतः। मृद्गोमयितलान्दर्भान्पुष्पाणि नुरमीणि च ॥१॥ आहरेत्स्नानकाले च स्नानार्थी प्रयतः शुचिः। गन्धोदकान्तं विविक्ते स्थापयेत्तान्यथि क्षितौ ॥२॥ त्रिषा कृत्वा मृदन्तान्तु गोमयञ्च विचक्षणः। अद्भिमृद्धिश्च चरणौ प्रश्चाल्याथ करौ तथा ॥३॥ उपवीती बद्धशिलः सम्यगाचम्य वाग्यतः। उद्ये राजेत्यृचा तोयसुपस्थाय प्रदक्षिणम्। आवर्त्तयेत्तदुदकं ये ते शतिमिति त्युचा ॥ ४॥

ॐ उरं राजा वरुणश्रकार स्य्याय पन्थानमञ्जेत प्रपराट् प्रतिभाता च वक्तारस्ता इदयाविपश्चित् । नमोऽन्यरुणायाभिष्ठतोवरुणस्य पाशः वरुणाय नमः ॥ ५ ॥

ॐ ये ते शतं वरुणाय सहस्रं यज्ञीयाः पाशा वितता महान्तस्तेभिनोंऽत्रसिवितेत विष्णुर्विश्वे मुझन्तु मरतः स्वकाः स्वाहा । सुभित्रियान इत्यपोऽज्ञिलिमाकृत्योत्तरेण तोयं पश्चाद्विराज्य चैव विनिव्चिपेत् । ॐ सुमित्रियान आप आंषधयः सन्तु दुमित्रियास्तरमे सन्तु योऽस्मान्द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः । पादौ जङ्घेकिटिश्चैव पूर्वमृद्धिश्चिभिक्षिभः ॥ ६ ॥ प्रचाल्य हस्तावाचम्यनमस्कृत्य जलं ततः । इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेघा निद्धेपदं समूद्मस्य पांशुले॥ महाव्याद्वितिभः पश्चदाचामेत्ययतोऽपि सन् । मार्जयेद्वै मृदाङ्गानि इदं विष्णुरितित्यृचा ॥

भास्काराभिनुं को मज्जेदापो अस्मानितित्युचा ॥ ८॥

ॐ आपो अस्मान्मातरः शुद्धयन्तु घृतेन नो वृतप्वः पुनन्तु । विश्वं हि विप्रं प्रवहन्ति देवी रुदिताम्यः शुचित्रा पूत्यामि ॥ ६ ॥

ततोऽवघृष्य पात्राणि निमज्योनमञ्य वै शनैः । गोमयेन विलिप्याय मानस्तोक इतित्युचा ॥१०॥

🕉 मानस्तोके तनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषुरीरिषः।

मानोवीरात्मानो रुद्रभामिनोऽवधीईविष्मन्तः सदिस त्वाह्वामहे ॥ ११ ॥ ततोऽभिषिञ्चेत्मन्त्रेस्तु वारगैस्तु वथाक्रमम् । इमम्मे वरुणे द्वाम्यां त्वज्ञः सत्वन्न इत्यपि ॥१२॥ आपो त्वन्तुमसीति च मुञ्चत्ववभृतेति च । ॐ इमम्मे वरुणस्त्र्यधीहरसत्यामृतयः ॥१३॥

ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हिविभिः। अहेडमानो वरुणोः ह्वोऽध्युरुषं समान आयुः प्रमोषीः। ॐ त्वन्नो अमे वरुणस्य विद्वान्देवस्य हेलो अवयासि- सींष्ठा यिषा विह्नतमः शोशुचानो विश्वादेषांषि प्रमुम्भः सत्स्वाहा। ॐ सत्वन्नो अशेवमो भवोति नेदिष्ठो अस्या उपसीन्युष्टौ। अवयक्ष्माणो वहणं रराणो ब्रीहिमृडीकं सुह्वोन एषि। ॐ आपो नौषिष हिंसाई म्रो राजस्ततो वहणो नोमुखा यदाहरस्या इति। ॐ वहणित शपामहे ततो वहण नो मुख्य। ॐ उदुत्तमं वहणपाश्चमस्मद्वाधमं विमध्यमं अधाय अधावयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम। मुख्यन्तु मामप्यथाद्वहणस्य त्वत्। अहो यमस्य पत्नीसानः सर्वस्मादेव किल्विषात्। अवभृयनिच पुनिविहिस नित्यं प्रनः। अवदेवै-देवकृता मनोयासि समवमत्ये कृतं पुष्पाच्छा देवधीमल्याही ॥१४॥

अभिषिच्य तथात्मानं निमज्याचम्य वै पुनः। दर्भेण पायथेन्मन्त्रैरिटक्किः पारणैरिमैः॥१६॥ आपोहिश्वेति तिस्भिरिद्दमापो हिविष्मताः। देवाराप इति द्वाम्यां आपो देवा इतित्युंचा १६॥ द्वुपदादिव इति च शनो देवीरपां रसः। आपो देवाः पावमान्यः पुनन्त्वाद्या त्यूचो नव ॥ चित्तिमेति च शनैः झाव्यात्मानं समाहितः। हिरण्यवर्णा इति च पावमान्यस्तया पराः१८॥ तरत्सामा शुद्धवत्यः पवित्राणि च शक्तितः। वाक्षण्या बहवः पुण्याः शक्तितः संप्रयोजयेत् १९॥ अभारेण व्याद्धतिभिर्मायत्र्या च सनिवतः। आदावन्ते च कुर्वीत अभिषेकं यथाश्रमम् २०॥ जलमध्यश्यितस्येव मार्जनन्तु विधीयते। अन्तर्जले जपेन्मन्त्रं तिः कृत्वा अध्मर्षणम् ॥२१॥ द्वुपदाद्यात्रिरावर्त्तेद्यं गीरिति च त्यूचम्। अन्यांश्चेव तु मन्त्रान्वा स्मृतिपृष्टान्समाहितः ॥२२॥ सब्याद्धति सप्रणवां गायत्रीं वा जपेद्बुषः। आवर्त्त्येदा प्रणवं स्मरेद्वा विष्णुमन्ययम् ॥२३॥ विष्णोरायतनं चापः स एवाप्पतिरुच्यते। तस्यैवं तमवस्त्वेतस्तरमात्तं द्यप्त संस्मरेत् ॥२४॥ तिद्विणोरितिमन्त्रेणं निमज्यात्मु पुनः पुनः। गायत्री वैष्णवी ह्येषा विष्णोः संस्मरणाय वै॥ अभै इदमाप प्रवहता स्वं मलं क्षारलोहितम्। यथा त्यहोत्रामृतं यच्च शोके अभीपणम् ॥२६॥

आपोमातस्मादेनसः पात्रमानश्च सुञ्चतु हिविष्मती विना आपोहिविष्मानआविरासीत । हिविष्मान्देव असुरी हिविष्मान् अस्तु सूर्य्यः । देवीरापो अपा पत्न्या यश्च ऊर्मिई-विष्यः इन्द्रियवानमादित्यन्तनः तं देवेम्यो देवता दारु कुक्रलेम्यः तेषां भागकिषविष्मप्रद्रस्य दिखण्याप्रयासिमेनापोप्रिमिरस्मतमोधीः । आयो देवी मधुमतीर्यद्वन्तु ह्यन्नती राजस्वितिष्टाः । याभिमित्रावकणस्य सिञ्चयाभिरिन्द्रमनयत्यन्नवातीवद्वुगदां शन्नो देवी अपामस्यद्वयसस्यये सन्तं समाहितं अपा रसस्य यो रस्य यो यद्वास्युत्तमम् । आयो देवीकपसूर्य्यं मधुमती वयस्याय प्रजाम्यः तासामास्यानात्विज्ञहतामोषध्यः स्पप्पलाः । पुनन्तु मा पितरः सौम्यासः पुनन्त्व-नापि पिता सहसा पवित्रेण गतायुषा । पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः

पिनत्रण गतायुषा विश्वमायुर्वा वैष्णवैः। अग्नआयुषि परमात्माश्चरौर्जमिषञ्चल्वचे वावस्वत्वच्छूनाम्। पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मां मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूनानि जातवेदः पुनीहि
माम्। पिनत्रेण पुनीह मा शुक्रेण देवदी अग्ने कृत्वा क्रतुधन्तः। यत्ते पिनत्रमार्चिष्यग्ने विततमन्तरा ब्रह्मा तेन पुनातु मा। पवमानः सोद्य नः पिनत्रेण विचाषणीय पोता मा पुनातु मा।
उभाम्यां देवसवितः पिनत्रेण यसेन च मां खनीविश्वतः। वैश्वदेवी पूनता देव्या ग्रम्नास्यामिसावस्थस्तान्नोवीत पूज्याः। तमयादन्तस्वधमादेषु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। चित्पितिमी
पुनात्विच्छिद्रेण पिनत्रेण सूर्य्यस्य रिश्मिमः। तस्य ते पिनत्र पृतस्य यत्कामः। प्रणितच्छकेयं
देवो वाक्पितर्मा सविता त्विच्छद्रेण पिनत्रेण सूर्यस्य रिश्मिमः। तस्य ते पिनत्रपते पिनत्रपृतस्य यत्कामः। पुनस्तच्छकेयं द्युपितं अयं गौः पृश्चिवक्रमीसद्शक्षातं मातरं पुनः पितरञ्च
प्रयस्य यत्कामः। पुनस्तच्छकेयं युपितं अयं गौः पृश्चिवक्रमीसद्शक्षातं मातरं पुनः पितरञ्च
प्रयस्य यत्कामः। पुनात्वच्छकेयं ॐ तिद्वष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति स्रयः। दिवीव
चन्नराततम्॥ २०॥

स्नात्वैवं वाससी घोते अच्छिन्ने परिघाय च । प्रचाल्य च मृदाद्रिश्च इस्तौ प्रश्नाल्य वै तदा ॥ आचान्ते पुनराचामेन्मन्त्रेण स्नानमोजने । द्रुपदञ्च त्रिरावर्त्यं तथा चैवाघमर्षणम् ॥२९॥ आचम्यान्नाव्य चात्मानं त्रिराचम्य शनैरस्त् । ततोऽपतिष्ठेदादित्यमूर्धि पुष्पान्विताञ्जलिः ३०॥ प्रचिप्योदकमुद्ध्य उदुत्यं चित्रमित्यपि । तच्चुर्देव इति च इंसः श्रुचि सदित्यपि ॥३१॥ एताञ्जीवेद्ध्वंबाद्धः सूर्य्यमीक्ष्य समाहितः । गायत्रीञ्च तथा शक्त्या उपस्थाय दिवाकरम् ॥ विभाडित्यनुवाकेन स्कोन पुरुषस्य च । शिवसङ्कल्पेन तथा मण्डलब्राह्यणेन च ॥३३॥ दिवा कियत्तथा चान्यैः सौरैर्मन्त्रेश्च शक्तिः । जपयज्ञस्तु कर्त्तव्यः सर्वदेवप्रणीतकैः ॥३४॥ अध्यात्मविद्या विधवज्जपेद्वा जपसिद्धये । सन्यं कृत्वा त्रिराचम्य श्रियं मेधां धृति श्चितिम् ॥ अध्यात्मविद्या विधवज्जपेद्वा जपसिद्धये । सन्यं कृत्वा त्रिराचम्य श्रियं मेधां धृति श्चितिम् ॥ वाचं वागीश्वरं पृष्टि तृष्टिञ्च परितर्पयेत् । उमामरुन्धतीञ्चेत्र शर्चो मातरमेव च ॥३६॥ जयाञ्च विजयाञ्चेव सावित्रीं शान्तिमेव च । स्वाहां स्वधां धृतिञ्चेव तथैवादितिमृत्तमाम् ३०॥ ऋषिपत्नीश्च कन्याश्च तपयैत्काम्यदेवताः । सर्वमङ्गलकामस्तु तपयैत्विक्षक्षत्र तपणम् ॥३६॥ आव्रह्मस्तम्भपर्यन्तं जगत्तृप्यत्वदं बृवन् । क्षिपेदपोऽञ्जलीस्त्रीश्च कुर्वन्काङ्क्षेत तपणम् ॥३६॥ आव्रह्मस्तम्भपर्यन्तं जगत्तृप्यत्वदं बृवन् । क्षिपेदपोऽञ्जलीस्त्रीश्च कुर्वन्काङक्षेत तपणम् ॥३६॥

इति श्रीगाचड़े महापुराणे षडिधकद्विशततमोऽध्यायः ॥२०६॥

# सप्ताधिकद्विशततमोऽष्यायः

#### ब्रह्मोबा च

तर्पगां सम्प्रवक्ष्यामि देवादिपितृतुष्टिदम्।

ॐ मोदास्तृप्यन्तां ॐ प्रमोदास्तृप्यन्तां ॐ सुमुखास्तृप्यन्तां ॐ दुर्मुखास्तृप्यन्तां ॐ विद्यास्तृप्यन्तां ॐ विद्यास्तृप्यन्तां ॐ विद्यास्तृप्यन्तां ॐ विद्यास्तृप्यन्तां ॐ इतराचार्य्यास्तृप्यन्तां ॐ संवत्सरस्यावयवास्तृप्यन्तां ॐ देवास्तृप्यन्तां ॐ अप्सरसस्तृप्यन्तां ॐ देवान्धकास्तृप्यन्तां ॐ सागरास्तृप्यन्तां ॐ वागास्तृप्यन्तां ॐ पर्वतास्तृप्यन्तां ॐ सिरम्मनुष्या यक्षास्तृप्यन्तां ॐ रच्चांसि तृप्यन्तां ॐ पिशाचास्तृप्यन्तां ॐ प्रचेतास्तृप्यन्तां ॐ मृतानि तृप्यन्तां ॐ मृतप्रामचतुर्विधास्तृप्यन्तां ॐ प्रचेतास्तृप्यन्तां ॐ मृतानि तृप्यन्तां ॐ अत्रिस्तृप्यतां ॐ अञ्चिरास्तृप्यन्तां ॐ प्रचेतास्तृप्यतां ॐ मरोचिस्तृप्यतां ॐ अत्रिस्तृप्यतां ॐ अञ्चिरसृप्यतां ॐ अञ्चरसृप्यतां ॐ विश्वामित्रस्तृप्यतां ॐ पुलह्हस्तृप्यतां ॐ कर्यपस्तृप्यतां ॐ कमदिमसृप्यतां ॐ विश्वामित्रस्तृप्यतां ॐ कर्यपस्तृप्यतां ॐ कमदिमसृप्यतां ॐ विश्वस्तृप्यतां ॐ स्वारोचिषस्तृप्यतां ॐ तामसस्तृप्यतां ॐ वेत्वस्तृप्यतां ॐ चश्चस्तृप्यतां ॐ महातेजास्तृप्यतां ॐ वैवस्वतस्तृप्यतां ॐ प्रवस्तृप्यतां ॐ प्रवस्तृप्यतां ॐ अनि-लस्तृप्यतां ॐ प्रभापस्तृप्यताम् ॥ १ ॥

नीवीतिः ॐ सनकस्तृष्यतां ॐ सनन्दनस्तृष्यतां ॐ सनातनस्तृष्यतां ॐ किष्लस्तृ-प्यतां ॐ आसुरिस्तृष्यतां ॐ वोद्धस्तृष्यतां ॐ मनुष्याणां कव्यवाडस्तृष्यतां ॐ सोमस्तृ-प्यतां ॐ यमस्तृष्यतां ॐ अर्य्यमास्तृष्यताम् ॥ २ ॥

प्राचीनावीती ॐ अग्निष्वात्ताः पितरस्तृष्यन्तां ॐ सोमस्याः पितरस्तृष्यन्तां ॐ बर्हिषदः पितरस्तृष्यन्तां यमाय नमः धर्मराजाय नमः मृत्यवे नमः अन्तकाय नमः वैवस्वताय नमः कालाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः औदुम्बराय नमः दश्राय नमः नीलाय नमः परमेष्ठिने नमः वृकोदयाय नमः चित्राय नमः चित्रगुप्ताय नमः ॥ ३॥

ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं जगन्तृप्यतु पितृभ्यः स्वधा नमः। पितामहेभ्यः स्वधा नमः। आयान्तु नः पितरः सौम्यासा अग्निष्वात्ताः पिथिभिर्देवयानैरिस्मन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि-ब्रुवन्तु ते अवन्त्वस्मान्॥४॥ ॐ ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं ययः कीलालं परिस्नुतं स्वधास्य तर्पयत मे पितृन्पितृभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधा नमः मातामहेभ्यः स्वधा नमः । प्रमातामहेभ्यः स्वधा नमः । चितामहस्य अक्षयाः पितरो अमीमदन्तः पितरो अमी तृष्यन्तः पितरः स्वधःवं पिवेह पितरोऽपि वानत्रयांश्च विश्रयांश्च भवनपवित्रत्वा रथपति ते जातवेदाः स्वधामिर्यज्ञं सुकृतं जुवस्व ॥ ५ ॥ ॐ मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीर्मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः । मधुयौरस्तु नः पिता । मधुमान्नो वनस्पितिर्मधुमान् अस्तु सूर्यो माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ ६ ॥

प्रितामहस्याञ्चित्रानम् । नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरो स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे । नमो वः पितरो यहात्र पितरो दत्तः । नमो वः पितरो दक्ष्मे तद्वः पितरो वासः । मातामहानां त्रिरञ्चितः । ततो मात्रादीनाम् ॥ ७ ॥

ये चास्माकं कुले जाता अपुत्रा गोतिणो मृताः। ते तृष्यन्तु माया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम्॥८॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे सप्ताधिकद्विशततमोऽध्यायः॥२०७॥

## भ्रष्टाधिकदिशततमोऽष्याय: त्रस्रोवाच

वैश्वदेवं प्रवद्यामि होमलक्षणमुत्तमम्।

प्रज्वाल्य चामि पर्यप्रथ कव्यादमिन प्रहिणोमि दूरं यमराज्यं गन्छतु रिप्रवाह । इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन् । ॐ पावक वैश्वानर इदमासनं अवमीगर्भसंस्कृतः । ओजोरूप महाब्रह्मन्न मुहूर्त्तास्त्रिषु वैश्वानरं प्रतिवोधयामि । ॐ वैश्वानरे न उभयं आपयातु परावतः अमिर्न स्वद्यत्ति स्पष्टछो दिवि पृष्ठोऽश्वि पृथिव्यां पृष्ठा विवेवा ओषधी चाविवेश वैश्वानरः सहसा पृष्ठोऽशिः नमो दिव्य स पृष्ठां नक्तम् ॥ १ ॥ ॐ प्रजारतये स्वाहा ॐ सोमाय स्वाहा ॐ बृहस्पतये स्वाहा । ॐ अग्निसोमाभ्यां स्वाहा । ॐ इन्द्राशिभ्यां स्वाहा । ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ।

ॐ ब्रह्मणे स्वाहा। ॐ अद्भयः स्वाहा। ॐ ओषधिवनस्पतिम्यः स्वाहा। ॐ ग्रहाय स्वाहा। ॐ देवदेवताभ्यः स्वाहा। ॐ इन्द्राय स्वाहा। ॐ इन्द्रपुरुषेभ्यः स्वाहा। ॐ यमाय स्वाहा। ॐ यमाय स्वाहा। ॐ यमाय स्वाहा। ॐ वसुषापितृभ्यः स्वाहा। ॐ वसुषापितृभ्यः स्वाहा। ॐ वे भूताः प्रचरन्ति दीना च निमिहन्तो भुवनस्य मध्ये तेभ्यो बलिपुष्टिकामो ददामि । मिथ पुष्टि पुष्टिपतिर्ददातु । ॐ आचाण्डालपतिर्ददातु आचाण्डालपतितवायसेभ्यः ॥ २ ॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे अष्टाधिकद्विश्वततमोऽध्यायः ॥२०८॥

### नवाधिकद्विशततमोऽष्यायः

### ब्रह्मोवाच

अथ सन्ध्याविधि वथ्ये द्विजातीनां समासतः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ॥ यः स्मरेत्पुरुडरीकान्नं स बाह्यास्थन्तरः ग्रुचिः ॥ १ ॥

ॐ गायत्रीच्छन्दो विश्वामित्रऋषिस्त्रिपात्समुद्रः कुिच्छन्द्रादित्यौ लोचनौ। अग्निमुखं विष्णुहृदयं ब्रह्मकद्रिशरो क्द्रशिखा उपनयने विनियोगः। ॐ मृः पादे भुवः जानुनि स्वः हृदये महः शिरिस जनः शिखायां तपः करे ठे सत्यं ललाटे। ॐ हृदयाय नमः। ॐ मृः शिरसे स्वाहा। ॐ भुवः शिखायै वौषट् स्वः कवचाय हुं ॐ मूर्भुवःस्वः अस्त्राय फट्॥२॥

ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ततिस्त्रपदा । आपो-ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भवः स्वरों सूर्यश्चेत्यादि । आपः पुनन्त्वित्यादि । अग्निश्चेत्यादि ॥३॥ ॐ आयातु वरदे देवि पूर्वाह्ने श्वेतरूपिगी । माहेश्वरी च गायत्री शुक्कवस्त्रादिमण्डिता ॥ वृषस्कन्धसमारूढा त्रिशुल्वरधारिणी ॥ ४ ॥

आयातु वरदा देवी मध्याह्रे कृष्णरूपिणी । अतसीकुसुमप्रस्था वैष्णवी गरुड़ासना ॥ पीतवस्त्रा शङ्कचकगदापद्मसमन्विता ॥ ५ ॥

श्वेतवर्णा समुदिष्टा रिवमण्डलसंरियता।श्वेतपद्मसमासीना श्वेतपुष्पोपशोभिता॥ आयातु वरदा देवी अपराह्वे सरस्वती॥६॥

ॐ आपोहिष्ठामयो भुवस्तान उन्जें दधातनः। महेरणाय चक्षुषे। ॐ यो वः श्वितमो रसः तस्य भाजयते हनः उश्वतीरिव मातरः। ॐ तस्मा अरङ्गमामवो यस्य च्याय जिन्वय आपोजनयथाचनः। ॐ सुमित्रियान आप ओषधयः सन्तु ॐ दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यश्च वयं द्विष्मः। ॐ द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतं पिवित्रेणेवाज्यमापः ग्रुन्धन्तु मैनसः। ॐ श्रृतञ्च सत्यञ्चामीद्धात्तपसोऽध्यजायत ततो राज्यजायत ततः समुद्रोऽर्णवः समुद्रादर्णवादिधसंवत्सरोऽजायत अहोरात्राणि विद्धद्विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयन् दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तिरिक्षमथो स्वः॥ ७॥

ॐ गायत्र्या विश्वामित्रऋषिर्गायत्रीच्छन्दः सविता देवता जपे विनियोगः। ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः हशे विश्वाय सूर्य्यम् । ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेवी आपो द्यावा पृथिवीञ्चान्तित्वं सूर्य्यात्मा जगतस्तस्थुषश्च । ॐ तचक्षुदेविहतं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेमः शरदः शतम् । शृणुयाम शरदः शतम् । ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखं विश्वतः संबाहुम्यां धमित संपतत्रैर्यावा भूमिं जनयन् देवएकः । देवानां भुविदोनाञ्चविद्वानाद्गमितमनसस्पत इव देवयत्रं स्वाहा वा तेषा जपेत् ॥ ८ ॥

उत्तरे शिखरे जाता भूम्यां पर्वतवासिनि । ब्रह्मणा समनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम् ॥ ६ ॥ इति श्रीगारुड़े महापुराणे नवाधिकद्विशतंतमोऽध्यायः ॥२०६॥

# दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः

### ब्रह्मोवाच

व्यास श्राद्धमहं वश्ये सुक्तिमुक्तियदं नृणाम् । पूर्वं निमन्त्रयेद्विप्रान्विशेषाद् ब्रह्मचारिणः ॥१॥ प्रदक्षिणोपवीतेन देवान्वामोपवीतिना । पितृन्निमन्त्रयेलादौ ततो संयोगमन्त्रतः ॥२॥

ॐ आगतं भवद्भिरिति प्रश्न:। ॐ मुस्वागतमिति तैरुक्ते ॐ विश्वेम्यो देवेम्य एतत्यादोदकमर्थ्यं स्वाहा । इति देवब्राह्मणपादयोदेवतीर्थेनाभुग्नद्भशसहितजलदानम् ॥३॥

ततो दक्षिणाभिमुखेन वामोपबीतेन अमुकगोत्रेभ्यः अस्मत्पितृपितामहेभ्यो यथानाम-शर्मभ्य एतत्पादोदकमर्घ्यं स्वधेति पित्रादिब्राह्मणपादयोः पितृतीर्थेन आभुग्नकुशकुमुमसहित-जलदानम् ॥ ४॥

एवं मातामहादिभ्यः एतत् आचमनीयं स्वाहा स्वधेति ब्राह्मणहस्ते एप योज्यं इति ब्राह्मणहस्ते पुष्पदानम् ॥ ५ ॥ ॐ सिद्धमिदमासनं इह सिद्धमित्यभिज्ञातः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं सप्तव्याद्धितिभिः पूर्वमुखदेवब्राह्मणोपवेशनम् । उत्तरदिङ्मुख-पितृब्राह्मणोपवेशनम् । ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव भवन्तु ते । इति त्रिजंपेत् ॥ ६ ॥

ॐ अद्यास्मिन्देशे अमुकमासे अमुकगते सिवतिर अमुकतिथी अमुकगोत्राणामस्मित्नितृषितामहप्रितामहानां यथानामशर्मणां विश्वेदेवपूर्वकं श्राद्धं करिष्ये। ॐ विश्वेदेवानावाहिष्यक्ये आवाह्येत्युक्ते ॐ विश्वेदेवाः स आगत शृणुताम इमं हवम् इदं बिर्हिनिषीदत। ॐ विश्वेदेवाः शृणुतोम हवं येमे अन्तरिक्षे य उपपद्य विष्ट्या अग्निजिहा उतवा यजत्रा। आसद्यास्मिन्विहिषि माद्यथ्वम्। ॐ ओपध्यः सममदन्तः सोमेन सह राज्ञा यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजानं पार्यामसि। ॐ आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः। ये यत्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते॥ ॐ अपहतासुरारचांसि वेदिषद। इति त्रिभियंवविकिरणम्॥ ७॥

ॐ पात्रमहं करिष्ये ॐ कुरुष्वेति अनुज्ञातः साम्रकुशपत्रद्वयं प्रादेशप्रमाणं कृत्वा ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यो अनेन कुशान्तरेण छित्त्वा ॐ विष्णुर्मनसा पूर्तस्य इत्यभ्युत्त्य कुशान्तरेण तित्रृतं कृत्वा पात्रे पवित्रनिषेवणम् ॥ ८॥

ॐ शन्नां देवीरिभिष्टयं आपो भवन्तु पीतये संयोरिभिस्नवन्तु नः। पात्रे जलदानम्। ॐ यन्नोऽसि यवयासमद्वेषो यवयाराति इति यवदानम्। गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्। ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिहोपाह्वये श्रियमिति गन्धदानम्। ॐ या दिव्या आपः पयसा संवभूत्र्यां अन्तिर्ज्ञा उत्पार्थियीर्थ्या यित्रयास्तान आपः शिवाः संश्योना सहवा भवन्तु। ॐ एपाऽन्यों नमः। इति ब्राह्मणहस्ते जलं दत्त्वा अनेनैव पात्रेण पवित्र-ग्रह्मणं कृत्या संस्वं पित्रञ्ज ब्राह्मणपार्श्वं द्यात्। ततः प्रथमपात्रे संस्वजलं संस्थाप्य कुराोपिर कर्ष्वमृत्यं स्थापनं कुर्यात्त्वपरि कुश्वदानम्॥ १॥

विश्वेम्या देवेम्य एतानि गन्धपुष्पधूपदीपवासोयुगयज्ञोपवीतानि नमः । गन्धादिदा-नमच्छिद्रमस्तु । अस्त्विति ब्राह्मणप्रतिवचनम् ॥ १० ॥

ततः पितृपितामहप्रितामहानां मातामहप्रमातामहत्रुद्धप्रमातामहानां श्राद्धमहं करिष्ये इति अनुज्ञावचनं कुरुष्वेति ब्राह्मणैरुक्ते ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च इति त्रिजपेत् ॥ ११ ॥ ॐ अमुकगोत्रेम्योऽस्मत्पितृपितामहेम्यो यथानामशर्मभ्यः सपत्नीकेम्य इदमासनं स्वधा । इति ब्राह्मणवामे आसनदानम् । ॐ पितृनावाह्यिष्ये ॐ आवाह्येत्युक्ते ॐ उशन्त-स्त्वा निधीमह्युशन्तः समिधीमहि उशन्तु शत आवह पितृन्हिवपे अत्तवे । ॐ आयान्तु नः पितरः सोम्यासो अग्निष्वात्ता पिथिमिर्देवयानैः । अस्मिन्यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिबुवन्तु ते अवन्त्व-स्मानित्यावाहनम् । ॐ अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषदः । इति तिलविकिरणम् । ॐ तिलोऽसि सोमदैवत्यो गोपवो देवनिर्मितः । प्रजमद्धः पृक्तः स्वध्या पितृन्लोकान्प्रीणीहि नः स्वाहा । इति तिलदानम् ॥ १२ ॥

गन्धपुष्पे हस्ताम्यां दत्त्वा पितृपात्रमुत्थाप्य या दिन्येति पठित्वा अमुकगोत्रास्मत्पितः अमुकदेवदशर्मन् सपत्नीक एष तेऽर्घः स्वधा। सपवित्रं पात्रं गृहीत्वा वामपार्श्वे दक्षिणे कुशोपरि। ॐ पितृभ्यः स्थानमसीत्यधोमुखपात्रस्थापनम् ॥ १३ ॥

ॐ गुद्धयन्तां लोकाः पितृसद्नाः पितृसद्नमसि । अधोमुखपात्रस्पर्शनम् । ततो घृता-क्तमनं गृहीत्वा दक्षिणोपवीती पितृब्राह्मणम् । ॐ अग्नौ करणमहं करिष्ये ॐ कुरुष्वेति तेनोक्ते ॐअग्नये कन्यवाहनाय स्वाहा। आहुतिद्वयं देवब्राह्मणहस्ते दस्वा अवशिष्टान्नं पिण्डार्यं स्थापयित्वा अपरमद्भै पित्रादिपात्रे मातामहादिपात्रे च निक्षिपेत् ॥१४॥

पात्रमुद्रादि निधाय कुशं दत्त्वा अधोमुखाभ्यां पाणिभ्यां पात्रं गृहीत्वा । ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौः पिधानं ब्राह्मणस्य मुखे मृते अमृतं जुहोमि स्वाह्म पात्राभिमन्त्रणम् । इदं विष्णु• विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदं समृद्रमस्य पां स्वाहा । विष्णो ह्व्यं रक्षस्य इत्यन्नमध्ये अधोमुखदि-जाङ्गुष्टनिवेशनम् ॥१९॥

अपहतेति त्रिर्यविकिरणम् । ॐ निहन्मि सर्वे यदमेध्यवद्भवेदताश्च सर्वेऽसुरदानवा मया । रक्षांसि यक्षाः सपिशाचसङ्घा हता मया यातुभानाश्च सर्वे इति सिद्धार्थविकिरणम् ॥१६॥

ततो मधुविलोचनसंज्ञकेभ्यो देवेभ्य एतदघं सपृतं सपानीयं सव्यञ्जनं स्वाहेति वारि-कुशाचैरनुसङ्कल्पनम् । ॐ अन्नमिदमन्छिद्रमस्तु 🕉 सङ्कल्पसिद्धिरस्तु ॥१७॥

ततो विषरोतोषवीतेन सब्बज्जनं सघृतमन्नं पित्रादिब्राह्मणपात्रे निधाय तदुपरि भूमि-संलग्नकुशं दत्त्वा । ॐ पृथिवी ते पात्रं इति मन्त्रेण उत्तानाभ्यां पात्रं गृहीत्वा ॐ इदं विष्णोरित्यक्रोपरि उत्तानं द्विजाङ्कुष्ठं निवेशयेत् । ॐ अपहतेति तिलविकिरणम् । भूमिपातित-वामजानुः अमुकगोत्रेभ्यः अस्मत्पितृतितामहेभ्यः सपत्नीकेभ्य एतदन्नं सघृतं सपानीयं सब्य- अनं प्रतिषिद्धवर्जितं स्वधा । अन्नं सङ्कल्प्य ॐ ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्तृतं स्वधास्य तर्पयत मे पितरम् । दक्षिणाभिमुखवारिधारात्यागः ॥१८॥

ॐ श्राद्धिमदमिच्छिद्रमस्तु ॐ सङ्कल्पसिद्धिरस्तु ॐ भूर्भुवः स्वः इति विसर्जयित्वा ॐ मधुवाता श्रृतायते मधु च्रन्तु सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोषधीर्मधुनक्तमुतोषसो मधुमत् पार्थियं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता। मधुमान्नो वनस्पतिः मधुमानस्तु सूर्यों माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधु मधु इति जपः॥१६॥ यथासुखं वाग्यता जुषध्यं इति ब्रूयात्। भक्तवत्सतव्याधादिकं पितृस्तोत्रं जपेत्—

सत व्याघा दशार्थेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ । चक्रवाकाः शरद्वीपे इंसाः सरित मानसे ॥२०॥ तेऽभिजाताः कुरुद्धेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दूरमध्वानं यूयं तेभ्योऽवसीदत ॥२१॥ ततस्तृप्यस्य दक्षिणाभिमुखो वामोपयोतो तदुत्सृष्टाष्रतः ॥

ॐ अमिदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाःकुले मम । भूमौ दत्तेन तृष्यन्तु तृप्ता यान्तु पराङ्गतिम्॥ इति भूमौ कुशोपरि सपृतमन्नं जलप्छतं विकिरेत् ॥२२॥

ततो ब्राह्मणक्रमेण जलगण्डूपं दत्त्वा पूर्ववत्सव्याहृतिकां गायत्री मधुवातेत्यृचं जप्ता ॐ इत्तितं भवद्भिरिति देवब्राह्मणप्रश्नः सुरुचितमिति तेनोक्ते ॐ शेवमन्नमिति प्रश्नः इष्टैः सह भुज्यतां पित्रादिब्राह्मणं वामोपवीतेन ॐ तृप्तास्य इति प्रश्नः ॐ तृप्ताः स्म इति तेनोक्ते भूम्यस्युक्षणं मण्डलचतुष्कोणं तिलविकिरणम् ॥२३॥

ॐ अमुकगोत्र अस्मित्ताः अमुकदेवशर्मन् सपलीक एतते पिएडाउनं स्वधा! इत्य रेखामध्ये पितामहाय सन्याहृतिकां गायत्रीं मधुवातेति त्रिर्जपन् अन्नं साज्यं पिएडं कृत्वा कुशोपरि अमुकगोत्र अस्मित्पतः अमुकदेवशर्मन् सपलीक एष ते पिण्डः स्वधा। इत्यं रेखामध्ये पितामहाय ततः सन्याहृतिकां गायत्रीं मधुवातेति त्रिर्जपन् पिण्डविकिरणं पिएडान्तिको । ॐ लेपभुजः प्रीयन्तामिति स्तरणकुशेषु हस्तमार्जनं प्रचालितिपिछोदकेन ॐ अमुकगोत्र अस्मित्पतः अमुकशर्मन् सपलीक! एतत्ते जलमवनेनिध्य ये चात्रत्वामनुजांश्च त्वमनु तस्मै ते स्वचेति पितृपिण्डसेचनम्। पिण्डपात्रमधोमुखं कृत्वा बहाञ्चलिः ॐ पितर्मादयथ्वं यथाभागमावृषायथ्वभिति जपेत् आपः स्पृष्ट्वा वामेन परावृत्त्य उदङ्मुखः प्राणांस्त्रः संयम्य षड्भ्य श्रृतुभ्यो नमः इति जपः ॥२४॥

वामेनैव परावृत्य पुष्पदानम् । अच्तत्रशारिष्टश्चास्तु मे पुष्यं शान्तिपुष्टिदिच्चणामुखः अमी-मदन्तः पितरो यथाभागमावृषायिषत इति जपः। वासः शिथलीकृत्याञ्चलि कृत्वा ॐ नमो वः पितरो नमो व इति जपः । यहान्नः पितरो दत्त इति यहवीद्यणं ततः मदो वः पितरो द्वेष्म इति कीक्ष्य एतदः पितरो वास इत्युचार्य्य अमुकगोत्र ! एतत्ते वासः स्वधा। ततः सूत्र दानम्। वामेन णिना उद्कपात्रं यहीत्वा ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः इत्यादि पिण्डोपरि धारात्यागः ॥२५॥

पूर्वस्थापितपात्रशेषोदकैः प्रत्येकं पिण्डसेचनं पिण्डमावाह्य गन्धादिदानं पिण्डोपरि कुशपत्रञ्च दत्त्वा ॐ अक्षत्रमीमदन्तह्यविप्रया अधूषत अस्तोषत सुभानवो विप्रा नविष्ठयाम-तीयो यात्रन्दते हरीति त्रिर्जपः ॥२६॥

इत्यं मातामहादिब्राह्मणानामाचमनं ॐ सुप्रीक्षितमस्त्विति भूम्यभ्युक्षणं कृत्वा । ॐ अपां मध्ये स्थिता देवाः सर्वभप्सु प्रतिष्ठितम्। ब्राह्मणस्य करे न्यस्ताः शिवा आपो भवन्तु नः॥

शिवा आपः सन्त्विति ब्राह्मणहस्ते जलदानम् । लह्मीर्वसिति पुष्करे लक्ष्मीर्वसित सदा गोष्ठे सौमनस्यं सदास्तु ते । सोमस्येति धृतिश्च यद्ययच्छ्रेयस्करं लोके तत्तदस्तु सदा मम । अभ अञ्चतञ्चारिप्रञ्चास्तु इति यवतण्डुलदानम् ॥२७॥

अमुकगोत्राणामस्मित्पतृपितामहप्रिपितामहानां सपत्नीकानामिदमन्नपानािदकमक्षय्य-मिस्विति पित्रादिब्राह्मणहस्ते तिल्जलहानम् । अस्त्विति ब्राह्मणो वदेत् । एतन्मातामहादी-नामच्चर्यमाशिषः । ॐ अत्रोराः पितरः सन्तु गोत्रं नो वर्द्धतां दातारो नोऽभिवर्द्धन्तां वेदाः सन्तितिरेव च । श्रद्धाचनोमान्यगमत् बहु देयश्च नोऽस्त्विति अन्नश्च नो बहु भवेदितिर्थीश्च लभेमिहि । याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कश्चन । एता एवाशिषः सन्तु ॥२८॥

सौमनस्यमस्तु अस्त्वित्युक्ते प्रदत्तिषण्डस्थाने अर्घार्यं पवित्रमोचनम् । कुशपवित्रं यहीत्वा तेन कुशेन पित्रादिब्राह्मगां स्पृष्ट्वा स्वधां वाचिष्ये ॐ वाच्यतां ॐ पितृषितामहेम्यो यथानामशर्मम्यः सपत्नीकेम्यः स्वधोच्यताम् । अस्तु स्वधा इत्युक्ते ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतमिति पिग्डोपरि वारिधारां दद्यात् ॥२६॥

ततः ॐ विश्वेदेवा अस्मिन्यज्ञे प्रीयन्तां देवब्राह्मणहस्ते यवोदकदानम् । ॐ प्रीयन्ता मिति तेनोक्ते ॐ देवताभ्य इति त्रिर्जपेत् ॥३०॥

अधोमुलः पिएडपात्राणि चालयित्वा आचम्य दक्षिणोपवीती पूर्वाभिमुलः ॐ अमुक-गोत्राय अमुकदेक्शर्मगो ब्राह्मणाय सपत्नीकाय श्राद्धप्रतिष्ठार्थं दक्षिणामेतद्रजतं तुम्यमहं सम्प्र-ददे । इति दिखणां दद्यात् । ततो देवब्राह्मणाय दक्षिणादानम् ॥३१॥

ततः पितृब्राह्मणे पिएडाः सम्पन्ना इति प्रश्नः । सुसम्पन्ना इति पिण्डे श्वीरधारां दत्त्वा पिण्डचालनं अतिथिब्राह्मणे पिण्डपात्रमुत्तानं कृत्वा । ॐ वाजे वाजे वत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञा अस्म मध्वः पिवत मादयध्वं तृप्ता यात पथिभिर्देवयानैरिति पिण्डादिविसर्जनं आमावाजस्य प्रसवो जगम्यादिमे द्यावा पृथिवी विश्वरूपे आमागन्तुं पितरो मातरो युवमामा सोमोऽमृतत्वाय गम्यात् इति देवित्तर्सर्जनम् । ॐ अभिरम्यतामिति पितृ ब्राह्मणविसर्जनम् । ब्राह्मणैरनुद्गतस्य निवर्त्तनम् । गवादिषु पिण्डप्रतिपादनमिति शेषः ॥३२॥ अयं श्राद्धविधिः प्रोक्तः पठितः पापनाशनः । अनेन विधिना श्राद्धं कृतं वैयत्र कुत्रचित् ॥३३॥ अक्षया स्यात्यितृणाञ्चस्वर्गप्राप्तिष्ठुं वा तथा । इत्युक्तं पार्वणश्राद्धं पितृणां ब्रह्मलोकदम् ॥३४॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे पार्वणश्राद्धकथनं नाम दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१०॥

# एकादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः

### ब्रह्योव:च

नित्यश्राद्धं प्रवद्यामि पूर्ववत्तद्विशेषवत् ।

अमुकगोत्राणामस्मत्पितृपितामहानां अमुकश्चर्मणां सपत्नीकानां श्राद्धं सिद्धान्नेन सुष्मत्त्वहं करिष्ये ।

आसनादिकमत्र स्यादिश्वेदैवविवर्जितम् ॥ १ ॥ वृद्धिश्राद्धं प्रवच्यामि पूर्ववत्तदिशेषकम् ।

जातपुत्रमुखदर्शनादौ वृद्धिश्राद्धं पूर्वाभिमुखेषु दक्षिणोपवीतिषु सयववदरकुरौर्देवतीर्थेन नमस्कारान्तेन दक्षिणोपचारेण कर्त्तव्यम् ॥ २ ॥

दिल्लाजानुं ग्रहीत्वा ॐ अद्यास्मदीयामुकवृद्धौ अमुकगोत्राणामस्मत्-पितामही-मातृणाम-मुकदेवीनाममुकगोत्राणां श्राद्धे कर्त्तव्ये वसुसत्यसंज्ञकानां विश्वेपां देवानां श्राद्धं सिद्धान्नेन युष्मासु मया कर्त्तव्यमिति देवब्राह्मणामन्त्रणम् । ॐ करिष्यसीति नेनोक्तः इत्थमेवापरदेव-ब्राह्मणामन्त्रणम् ॥ ३ ॥

तत अमुकबृद्धौ अमुकगोत्राया मत्प्रिपितामह्या अमुकदेव्या नान्दीमुख्याः श्राद्धं सिद्धान्नेन युष्मासु मया कर्त्तव्यमिति । प्रिपितामही ब्राह्मणामन्त्रणं करिष्यसीति । तेनोक्ते इत्थमेव प्रमातामह्यादिब्राह्मणामन्त्रणम् ॥ ४ ॥

देविपतृसर्वदेवब्राह्मणं श्राद्धकरणानुज्ञापनं आसने ॐ विश्वेदेवा स आगत शृणुताम

इमं हवम् इदं बर्हिनिषीदत । ॐ विश्वेदेवाः शृणुतेमं हवं येमे अन्तरिन्ने य उपपद्यविष्टये अमिजिह्ना उत्तवा ययत्रा आसाद्यास्मिन्ववर्हिषि मादयध्वम् । ॐ आगच्छन्तु इति विश्वेदेवाबाह्नं गन्धादिदानम् । अच्छिद्रावधारणवाचनम् ॥ ५ ॥

ततः प्रिपतामहीप्रभृतीनामनुज्ञापनं आसनदानं गन्धादिदानञ्च अच्छिद्रावधारणवाचनम् । इत्थं पितामह्या मातुः ततः प्रिपतामहादीनां अनुज्ञापनं आसनं आवाहनं गन्धादिदानं वृद्धप्रमातामहादीनां अनुज्ञापनादिकरणम् । ॐ वसुसत्यसंज्ञकेभ्यो देवेभ्यो एतदन्नं सव्यञ्जनं सवदरं सदिघ प्रतिषिद्धवर्षितं नम इति अन्नसङ्कल्पनम् । ॐ अमुकगोत्रे अस्मत्पितामिह अमुकीदेवि नान्दीमुख्ति ! एतदन्नं सवदरं सदिघ नमः एवं मातामहप्रमातामहेभ्यः ॥६॥ एकोदिष्टं पुरावत्ते तद्विद्योगं वदे श्राणः ।

प्रथमं निमन्त्रणं पादप्रक्षालनम् आसनम् अद्य अमुकगोत्रस्य मत्पितुरमुकदेवश्चर्मणः प्रतिषावत्सरिकमेकोदिष्टश्राद्धं सिद्धान्नेन युष्मास्वहं करिष्ये । श्राद्धकरणानुज्ञापनम् आसनं गन्धादिदानम् अन्नानुकल्पनम् । जप्यं निवीति उत्तराभिमुखीभूयातिथिश्राद्धं कुर्य्यात् ॥ ७ ॥

ततस्तृप्तिं ज्ञात्वा दिव्वणाभिमुखो वामोपवीती उच्छिष्टसमीपे अग्निदग्धा इति अन्नविकि-रणम् । अमुकगोत्र ! मत्पितरमुकदेवशर्मन्नेतत्ते जलमवनैनिक्ष ये चात्र त्वामनुजाश्च त्वमनु तस्मै ते स्वधा इति रेखोपरि वारिधारादानम् । दोपं पूर्ववत् ॥ ८ ॥

वति श्रीगारुडे महापुराणे एकादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२११॥

# द्वादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः

### ब्रह्मोवाच

सिंगडीकरणं वक्ष्ये पूर्णेब्दे तत्त्वयेऽहिन । कृतं सम्यग्यथाकाले प्रेतादेः पितृलोकदम् ॥ १ ॥ सिंपएडीकरणं कुर्यादपराह्ने तु पूर्ववत् ।

पितामहादिब्राह्मणनिमन्त्रणम् । ॐ पुरस्वो माद्रवसंज्ञकेभ्यो देवेभ्य एतदासनं नमः वामपाद्वं चासनदानम् । आवाहनम् । ततः पितामहप्रपितामहानां सपत्नोकानां श्राद्धमहं करिष्ये इत्यनुज्ञाग्रहणं पात्रत्रयकरणं पात्रोपरि कुशं दत्त्वा पात्रान्तरेण पिधाय अच्छिद्रावः धारणान्तं परिसमाप्य तथैव पितुरपि सपत्नीकस्य प्रेतपदान्तनाम्ना श्राद्धकरणानुज्ञापनं देव-पात्राच्छिद्रावधारणम् ॥ २ ॥

तत्परिसमाप्य पितामइप्रपितामइवृद्धप्रपितामइक्रमेण पात्राणां मनाक्चालनम् उद्घाटनं कृत्वा । ॐ ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये तेषां लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम् ।

🕉 ये समानाः समनसोजीवा जीवेषु मामकाः । तेषां श्रीर्मीय कल्पतामस्मिन्लोके शतं समाः ॥

एतन्मन्त्रद्वयेन पितृपात्रोदकं पितामहप्रिपतामहपात्रे तृद्धप्रिपतामहपात्रं परित्यज्य पिता-महप्रिपतामहयोददकं पवित्रञ्च पितृपात्रे चिपेत् ॥ ३॥

ततः पितृब्राह्मणहस्ते पात्रस्थपवित्रदानम् । पात्रस्थपुष्पेण शिरसः करपादार्चनं ब्राह्मण-ह्रस्तेऽन्यजलदानं हस्ताम्यां पात्रमुत्थाप्य या दिन्येति पठित्वा अमुकगोत्र ! मित्यतामह ! अमुकदेवशर्मन् सपत्नीक ! एष ते अर्घ्यः स्वधा पितृपात्रेणैव पितामहब्राह्मणहस्ते स्तोक-मन्योदकं कृत्वा स्तोकमुदकं पिण्डसेचनार्यं पात्रान्तरेण पिधाय पितृब्राह्मणवामपार्थ्वे दक्षिणा-मकुशोपरि पितृम्यः स्थानमर्साति अधोमुखपात्रस्थापनम् ॥ ४॥

पितामहप्रपितामहन्द्धप्रपितायहानां गन्धादिदानमझौकरणम् अवशिष्टात्रं प्रपितामहा-दिपात्रे क्षिपेत् । पितामहपात्राभिमन्त्रणपर्य्यन्तकमेण समाप्यापि ब्राह्मणपात्राभिमर्प्रणं अङ्गुष्ठनिवेशन तिलविकिरणं कृत्वा असुकगोत्र ! एतत्ते अन्नं घृतं पानीयं सव्यक्षनं प्रतिषिद्ध-वर्जितं ये चात्र त्वामनुजांश्च त्वमनु तस्मै ते स्वधा इति ॥ ५ ॥

ततो देवप्रभृतिभ्य आपोषणं दद्यात् । अतिथिप्राप्तौ अतिथिश्राद्धं कुर्यात् । अस्मिन्नवसरे विकिरणम् । पितामहादौ प्रश्नं कृत्वा पितृन्नाह्मणं ॐ स्विदितं मविद्विरिति प्रश्नः । ॐ अमुकगोत्र ! मित्यतः ! अमुकग्रमंन् ! सपन्नीक ! एष ते पिण्डो ये चात्रत्वा मनुजांश्च त्वमनु तस्मै स्विदेति पिएडपात्रमिन्छद्रमस्तु । ततः सङ्कल्यसिद्धित्वाचनं समाप्य पिण्डं द्विषा कृत्वा ये समानाः सुमनस इति मन्त्रद्धय पिठत्वा पितामहृत्वद्धप्रपितामह्पात्रेषु क्षिपत् । पिण्डेपु गन्धादिकं दत्त्वा पिण्डचालनं अतिथिन्नाह्मणे स्विदितादिप्रश्नः । न्नाह्मणानामाचमनं सुक्तिक-मेण ताम्त्रूलदानम् । मुप्रोच्चितमस्तु शिवा आपः सन्तु तृद्धप्रपितामहक्रमेण न्नाह्मणहस्ते जलदानम् । गोत्रस्याक्ष्य्यमस्तु पितृन्नाह्मणहस्ते उपितष्ठतामिति सतिलजलदानम् ॥ ६ ॥

अवाराः पितरः सन्तु अस्त्वित्युक्ते स्वषां वाचिषिष्यं इति पितामहादिब्राह्मणानुज्ञापनम् । ॐ वाच्यतां इत्युक्ते ॐ पितामहादिम्यः स्वधोच्यतां अस्तु स्वधेत्युक्ते पितृब्राह्मणपितृभ्यः स्वधोच्यतामिति अस्तु स्वधेत्युक्ते ॥७॥ ॐ ऊर्जं वहन्तीरिति दक्तिणाभिमुखवारिधारात्यागः।

ॐ विश्वेदेवा अस्मिन् यज्ञे प्रीयन्तामिति देवब्राह्मणहस्ते यवोदकदानम् । ॐ देवताम्य इतिः त्रिर्जपः ॥ ८॥

पिण्डपात्रमण चालियत्वा आचम्य पितामहादिभ्यो दक्षिणां दत्त्वा ततः पितृब्राह्मणाय आशिषों में प्रदीयन्तामित्याशीः प्रार्थनं प्रतिगृह्मतामित्युक्ते दातारों नोऽभिवर्द्धन्तामिति पात्रमु-तानं कृत्वा वाजे वाजे विसर्जनं अभिरभ्यतामिति पितृब्राह्मणम् ॥ ६ ॥ सिपण्डीकरणश्राद्धं व्यास प्रोक्तं मया तव । श्राद्धं विष्णुः श्राद्धकर्त्तो फलं श्राद्धादिकं हॅरिः ॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे श्राद्धानुष्ठानं नाम द्वादशा-

िषकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१२॥

### त्रयोदशाधिकद्विशततमोऽष्यायः

### **ब्रह्मो**वाच

धर्म सारमहं वस्ये संक्षेपाच्छृणु शक्कर । भुक्तिमुक्तिप्रदं स्हमं सर्वपापविनाशनम् ॥१॥ भृतं धर्मं वलं धैर्यं सुखमुत्लाहमेव च । शोको हरित वे नृणां तस्माच्छोकं परित्यजेत् ॥२॥ कर्मदाराः कर्मलोकाः कर्मसम्बन्धिवान्धवाः । कर्माणि प्रेरयन्तीह पुरुषं सुखदुःखयो ॥३॥ दानमेव परो धर्मो दानात्सर्वमवाप्यते । दानं स्वर्गञ्च राज्यञ्च दद्याद्दानं ततो नरः ॥४॥ एकतो दानमेवाहुः समप्रवरदक्षिणम् । एकतो भयभीतस्य प्राणिनः प्राणरक्षणम् ॥५॥ तपसा ब्रह्मचर्य्येण यज्ञैः स्नानेन वा पुनः । धर्मस्य नाशका ये च ते वे निर्यगामिनः ॥६॥ ये च होमजपस्नानदेवतार्चनतत्पराः । सत्यक्षमादयायुक्तास्ते नराः सर्वगामिनः ॥७॥ न दाता सुखदुःखानां न च हर्त्तास्ति कश्चन । स्वकृतान्येव भुञ्जन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ धर्मार्यं जोवितं येषां दुर्गाण्यतितरन्ति ते । सन्तुष्टः को न शक्कोति फलमूलैश्च वर्त्तितुम् ॥६॥ सर्व एव हि सौख्येन सक्कटान्यवगाहते । इदमेव हि लोभस्य कार्य्यं स्यादतिदुष्करम् ॥१०॥ लोभात्कोधः प्रभवति लोभाद्द्रोहः प्रवर्तते । लोभान्मोहश्च माया च मानो मत्सर एव च ११॥ रागद्वेषान्तकोषलोभमोहमदोज्ञितः । यः स शान्तः परं लोकं याति पापविवर्गजतः १२॥ देवता मुनयो नागा गन्धर्वा गुह्यका हर । धार्मिकं पूजयन्तीह न धनाद्यं न कामिनम् १३॥ अनन्तवलवीर्येण प्रज्ञया पौरुषेण वा । अलभ्यं लभते मर्त्यस्तत्र का परिवेदना ॥१४॥ सर्वस्त्वदयात्यर्थं सर्वेन्द्रयविनिग्रहः । सर्वत्रानित्यबुद्धित्वं श्रेयः परिमदं स्मृतम् ॥१५॥ सर्वस्त्वदयात्यर्थं सर्वेन्द्रयविनिग्रहः । सर्वत्रानित्यबुद्धित्वं श्रेयः परिमदं स्मृतम् ॥१५॥

पश्यन्निवाग्रतो मृत्युं यो धर्मं नाचरेन्नरः । अज्ञागलस्तनस्येव तस्य जन्म निर्धकम् ॥१६॥ भूणहा ब्रह्महा गोघः पितृहा गुरुतल्पगः । भूमिं सर्वगुणोपेतां दत्त्वा पापैः प्रमुच्यते ॥१७॥ न गोदानात्परं दानं किञ्चिदस्तीह मे मितः । या गौन्यांयार्जिता दत्ता कृत्स्नं तारयते कुलम् ॥ नान्नदानात्परं दानं किञ्चिदस्ति वृषध्वज । अन्नेन धार्यते सर्वं चराचरमिदं जगत् ॥१९॥ कन्यादानं वृषोत्सर्गस्तीर्थसेवा श्रुतं तथा । हस्त्यश्वरथदानानि मणिरज्ञवसुन्धराः ॥२०॥

अन्नदानस्य सर्वाणि कलां नाहंन्ति षोडशीम्।

अन्नात्प्राणा बलं तेजश्चान्नाद्वीर्यं धृतिः स्मृतिः ॥२१॥

क्पवापीतड़ागादि आरामाणि च कारयेत् । त्रिसप्तकुलमुद्धृत्य विष्णुलोके महीयते ॥२२॥ साधूनां दर्शनं पुण्यं तार्थादपि विशिष्यते । कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधुसमागमः॥२३॥ सत्यं दमस्तपः शौचं सन्तोषश्च च्रमार्जवम् । ज्ञानं शमो दया दानमेष धर्मः सनातनः॥२४॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे धर्मसारकथनं नाम त्रयोदशाधिकद्विश्वततमोऽध्यायः ॥२१३॥

# चतुर्दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः

#### ब्रह्योबाच

प्रायश्चित्तादि वच्चेऽहं नरकाद्यधमर्दनम् । मिल्रका विधुषो नारी भुवि तोयं हुताशनः ॥ मार्जारो नकुलश्चैव शुचीन्येतानि नित्यशः ॥ १॥

यः श्रूद्रोच्छिष्टसंस्पृष्टः प्रमादाद्भुञ्जते द्विजः । अहारात्रोपितो भूवा पञ्चगन्येन ग्रुध्यति ॥२॥ विप्रो विप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । स्नानं जप्यञ्च कर्त्तव्यं दिनस्यान्ते च भोजनम् ॥३॥ अत्रं समक्षिकाकेशं ग्रुध्येद्वान्तेन तत्क्षणात् । यश्च पाणितले भुङ्क्ते अङ्गुल्या वाहुना च यः ४॥ अहोरात्रेण ग्रुध्येत पिवेत्पतितवार्य्युत । पीतशेषन्तु यत्तीयं वामहस्तेन मद्यवत् ॥५॥ चर्ममध्यगतं तोयमशुचि स्यान्न तिपवेत् । अन्त्यजातिरविज्ञातो निवसेद्यस्य वेश्मिन ॥६॥ चान्द्रायणं पराकं वा द्विजातीनां विशोधनम् । प्राजापत्यन्तु श्रूदस्य पश्चाज्ज्ञाते तथापरे ॥७॥

यस्तत्र भुङ्क्ते पक्कान्नं कृच्छार्डं तस्य दापयेत्। तेषामपि च यो भुङ्क्ते कृच्छपादो विधीयते॥ ⊏॥ -रजकानाञ्च शैॡषवेणुचर्मोपजीविनाम् । एतदत्रञ्चयो भुङ्क्ते द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्॥९॥ चाएडालक्पभाण्डेषु अज्ञानात्पित्रते जलम् । कुर्यात्सान्तपनं विप्रस्तदर्भञ्च विशः स्मृतम् १०॥ पादं श्रूदस्य दातव्यमज्ञानादन्त्यवेश्मिन । प्राविश्वत्तं त्रिकुच्छं स्यात्पराकमन्त्यजागतौ ॥११॥ अन्त्यजोच्छिष्टभुक्शुःयेद्द्विजश्चान्द्रायणेन च । चाण्डालान्नं यदा भुङ्क्ते प्रमादादैन्धनञ्चरेत् ॥ क्षत्रजातिः सान्तपनं यज्ञीरात्रं परे तथा । एकवृक्ते तु चण्डालः प्रमादाद्ब्राह्मणो यदि ॥ फलं भक्षयते तत्र अहोरात्रेण श्रुध्यति ॥ १३ ॥

भुक्त्वोच्छिष्टमिप वान्ताचाण्डालं स्पृशते यदि । गायत्र्यष्टसहस्रं तु द्रुवदां वा शतं जपेत् ॥१४॥ चारडालश्चपचान्ने वा विण्मूत्रे तु कृतेन वा । प्रायश्चित्तं तिरात्रं स्वात्पराकश्चान्त्रवागतौ १५॥ अकामतः स्त्रियो गत्वा पराकस्तत्र साधकः । अन्त्यजातिप्रस्तस्य प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१६॥ मद्यादिदुष्टमाण्डेषु यदापः पिवते द्विजः । कृच्छ्यपादेन शुक्ष्येत पुनः संस्कारकर्मणा ॥१०॥ ये प्रत्यवसिता विप्रा वज्राग्निपवनादिषु । अन्नपानादि संग्रह्य चिकीपीति ग्रहान्त्रस्म् ॥१८॥ चारयेत्त्रीणि कृच्छ्यणि त्रीणि चान्द्रायणानि वै । जातकर्मादिसंस्कारं वसिष्ठो मुनिरव्नवीत् ॥ प्राजापत्यादिभिद्र्षष्टा स्त्री शुक्ष्यते द्विमोजनात् । उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टश्चना शूद्रेण वाद्विजः २०॥ उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुष्यति । वर्णवाद्योम संस्पृष्टः पञ्चरात्रेण वै तदा ॥२१॥ अदुष्टाः सन्तताधारा वातोद्धृताश्च रेणवः । स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च न दुष्यन्ति कदाचन २२॥

नित्यमास्यं शुचि स्त्रीणां शकुन्तैः पातितं फलम्। प्रस्रवे च शुचिर्वत्सः श्वा मृगो ग्रहणे शुचिः॥२३॥ उदके चोदकस्यं तु स्थलेषु स्थलजः शुचिः। पादौ स्थाप्यौ च तत्रैव आचान्तः शुचितामियात्॥ २४॥

भरमना शुध्यते कास्यं सुरया यत्र लिप्यते । मूत्रेण सुरया मिश्रं तापनैः खलु शुध्यति ॥२५॥ गवाघातानि कांस्यानि शुद्रोच्छिष्टानि यानि च ।

काकश्वानहतान्येव शुध्यन्ति दश भस्मना॥२६॥

सूद्रभाजनभोक्ता यः पञ्चगव्यं तृपोषितः । उच्छिष्टं स्पृशते विप्रः श्वसूद्रश्चापराधिकः ॥२०॥ उपोषितः पञ्चगव्याच्छुध्येत्स्पृष्ट्वा रजस्वलाम् । अनूद्रकेषु देशेषु चौरव्याच्चाकुले पथि ॥२८॥ कृत्वा मृत्रपुरीपन्तु द्रव्यहस्तो न दुष्यित । भूमौ निक्षिप्य तद्द्रव्यं शौचं कृत्वा समाहितः २९॥ आरनालं दिष चीरं तकन्तु कृशसञ्च यत् । सूद्रादिष च तद् प्राह्यं मापं मधु तथान्त्यजात ३०॥ गौड़ीं पैष्टीञ्च माध्वीकं विप्रादिर्यः सुरां पिबेत् । सुरां पिबन्द्रिजः शुध्येदिमिवर्णो सुरां पिबेत् ॥ विष्रैः पञ्चशतं जप्यं गायत्र्याः चित्रयस्य च । शतं विष्रश्च सक्त्वानं पानपात्रेण सूतके ॥३२॥

श्रुचिर्विप्रो दशाहेन क्षत्रियो द्वादशाहतः । वैश्यः पञ्चदशाहेन सूद्रो मासेन ग्रुध्यित ॥३३॥ राशां युद्धेषु यशादौ देशान्तरगतेषु च । बाले प्रेते च यन्मासे सद्यः शौचं विधीयते ॥३४॥ अविवाहा तथा कन्या द्विजो यो मौज्ञिवर्जितः । जातदन्तश्च बालश्च कुमारी च त्रिवर्षिका ॥ तेषां ग्रुद्धिस्त्रिरात्रेण गर्मसावे च रात्रिमिः । स्तायां मासतुल्याश्च चतुर्थेऽह्वि रजस्वला ॥३६॥ द्विभिक्षे राष्ट्रसंपाते स्तके मृतकेपि वा । नियमाश्च न दुष्यन्ति दानधर्मपरास्तथा ॥३०॥ दीक्षाकाले विवाहादौ देवद्विजनिमन्त्रिते । पूर्वसङ्कल्पिते वापि नाशौचं मृतसूतके ॥३८॥ प्रस्तुपत्रीसंस्पर्शादशुचिः स्यात्तथा द्विजः । अग्नयो यत्र हूयन्ते वेदो वा यत्र पठ्यते ॥३९॥ सततं वैश्वदेवादि न तेषां सूतकं भवेत् । अग्रुद्धे च ग्रहे मुक्ते त्रिरात्राच्छुध्यति द्विजः ॥४०॥ ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्वया त्रुद्धा वैश्वरा ह्युपोषिता । सूद्धा स्नानेन ग्रुध्येत द्रोणार्थं न विसर्जयेत् ॥ क्राह्मश्चानोपनीतन्तु अन्नं बाह्मन्तु तत्त्यजेत् । सुवर्णाद्धिः समम्युक्ष्य हुताशे च प्रतापयेत् ४३॥ कृषे च पतितौ दृष्ट्वा श्वश्यालौ च मर्कटम् । तत्कृपस्योदकं पीत्वा शुध्येद्विप्रिमिर्दिनैः ॥ क्षत्रियोऽहर्द्वयेनैव वैश्यो वैकाहतः परम् ॥४४॥

अस्थि चर्म मलं वापि मूषिकं यदि कूपतः । उद्भृत्य चोदकं पञ्चगव्याच्छुध्येत शोधितम् ॥४५॥ तङ्गो पुष्करिण्यादौ भस्मादि पातयेत्तथा । षद्कुम्मानप उद्भृत्य पञ्चगव्येन ग्रुध्यति ॥४६॥ स्त्रीरजः पतितं मध्ये त्रिशत्कुम्भान्समुद्धरेत् । अगम्यागमनं कृत्वा मद्यगोमांसभक्षणम् ॥४०॥ श्रुध्येचान्द्रायणाद्विपः प्राजापत्येन भूमिपः । वैश्यः शान्तपनाच्छूद्रः पञ्चाहोभिर्विशुध्यति ॥४८॥ प्रायश्चित्ते कृते दद्याद्गवां ब्राह्मणभोजनम् । क्रोडायां श्रयनीयादौ नीलीवस्त्रं न दुष्यति ॥ नीलीवस्त्रं न स्पृशेच नीली च निरयं ब्रजेत् ॥४६॥

ब्रह्ममध्य मुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः। ऋ चं दृष्ट्वा विशुध्यन्ते तत्संयोगी च पञ्चमः ५०॥ ततो घेनुशतं दद्याद् ब्राह्मणानान्तु भोजनम्। ब्रह्महा द्वादशाब्दानि कुटी कृत्वा वने वसेत्॥ न्यस्येदात्मानमभौ वा मुसमिद्धे मुरापि यः। स्तेयी सर्वं वेदविदे ब्राह्मणायोपदापयेत्॥ नृषभैकं सहस्रं गां दद्याच गुरुतल्पगः॥५२॥

कृतपापं चरेद्रोधे द्वौ पादौ वन्धने पशोः । सर्वकृष्ट्यं निपाते स्यात्कान्तारे गृहदाहतः ॥५३॥ धण्टाभरणदोषेण कृतपाते मृते गवि । अस्थिभङ्गं गवां कृत्वा शृङ्गभङ्गमथापि वा ॥५४॥ त्वरमेदं पुष्कुनातां वा मासादं यावकं पिबेत् । सर्वं हस्त्यश्रवस्त्राचैनिश्चयं कृष्ट्यमेव तु ॥५५॥ अज्ञानात्माश्च विष्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च । पुनः संस्कारमायान्ति त्रयो वर्णा द्विजायतः ॥५६॥

वपनं मेखला दगडो मैद्दयचर्यंब्रतानि च। निवर्त्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारमहिति ॥५०॥ आममांसं घृतं क्षोद्रं स्नेहश्च कालसम्भवः। अन्त्यभागडित्यताः सर्वे निष्कान्ताः शुचयः स्मृताः॥ एकभक्तं क्रमानकः एकैकाहमयाचितम्। उपवासः पादकुच्छं कृच्छार्द्वद्विगुणं हि यत् ॥५८॥ प्राजापत्यन्तु तत्स्याच सर्वपातकनाशनम्। कृच्छं सप्तोपवासैश्च महासान्तपनं स्मृतम् ॥६०॥ त्रयहमुष्णं पिबेद्पः त्रयहमुष्णं पयः पिबेत् । त्रयहमुष्णं पिबेद् सिंग्ततकुच्छमघापहम् ॥६१॥ द्वादशाहोपवासेन पराकः सर्वपापहा। एकैकं वर्द्वयेत् पिग्छं शुक्ले कृष्णे च हासयेत् ॥६२॥ पयः काञ्चनवर्णायाः श्वेतवर्णे च गोमयम् । गोमूत्रं ताम्रवर्णाया नीलवर्णामवं घृतम् ॥६२॥ दिष स्थात् कृष्णवर्णाया दभोदकसमायुतम्। गोनूत्रमाषकाग्यष्टौ गोमयस्तु चतुष्टयम् ॥६४॥ स्वीरस्य द्वादश्च प्रोक्ता दशस्तु दश उच्यते। घृतस्य माषकाः पञ्च पञ्चगव्यं मलापहम् ॥६५॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रायश्चित्तकथनं नाम चतुर्दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१४॥

## पञ्चदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ब्रह्मोबाच

मुनिभिश्चरिता घर्मा भक्त्या व्यास मयोदिताः । यैर्विष्णुस्तुष्यते चैव सुखादिपरिचारकाः ॥१॥ तर्पणेन च होमेन सन्ध्याया वन्दनेन च । प्राप्यते भगवान् विष्णुर्धर्मकामार्थमोद्धदः ॥२॥ धर्मोहि भगवान् विष्णुः पूजाविष्णुस्तु तर्पणम् । होमः सन्ध्या तथा ध्यानं धारणा सकलं हरिः ॥

### सूत खवाच

प्रत्यं जगतो वस्ये तत्सर्वं शृणु शौनक । चतुर्युगसहस्रन्तु कल्पैका जिदिनं स्मृतम् ॥४॥ कृततेताद्वापरादियुगावस्यां निवोध मे । कृते धर्मश्चतुष्पाच सत्यं दानं तपो दया ॥५॥ धर्मपाता हरिश्चेति सन्तुष्टा ज्ञानिनो नराः । चतुर्वर्षसहस्राणि नरा जीवन्ति वै तदा ॥६॥ कृतान्ते क्षत्रियैर्विप्रा विट शूद्राश्च जिता द्विजैः । शूरश्चातियलो विष्णू रच्चांसि च जधान ह ॥७॥ त्रेतायुगे त्रिपादद्याः सत्यदानद्यात्मकः । नरा यज्ञपरास्तिस्मस्तथा च्यत्रोद्धवं जगत् ॥८॥ रक्तो हरिर्नरैः पूज्यो नरा दशशतायुषः । तत्र विष्णुर्भीमरथः क्षत्रिया राक्षसानहन् ॥९॥ दिपादविग्रहो धर्मः पीताताञ्चाच्युते गते । चतुःशतायुषो लोका द्विजक्षत्रोद्धवाः प्रजाः ॥१०॥ तत्र दृष्ट्वाल्पबुद्धीश्च विष्णुर्व्यासस्वरूपधृक् । तदेकं तु चतुर्वेदं चतुर्द्वा व्यमजत् पुनः ॥११॥

शिष्यानध्यापयामास समस्तान् तान् निवोध मे । ऋग्वेदमथ पैलन्तु सामवेदञ्ज जैमिनिम् ॥१२॥ अथर्वाणं सुमन्तुं तु यजुर्वेदं महामुनिम् । वैशम्पायनसङ्गन्तु पुराणं सूतमेव च ॥ अष्टादश पुराणानि यो वेत्ति हरिरेव हि ॥१३॥

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितञ्चेव पुराणं पञ्चलच्चणम् ॥१४॥ ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवञ्च शैवं भागवतं तथा । भविष्यन्नारदीयञ्च स्कान्दं लिङ्गं वराहकम् ॥१५॥ मार्कण्डेयं तथाभ्रेयं ब्रह्मवैवर्त्तमेव च । कौर्मं मात्स्यं गारुड्ञ वायवीयमनन्तरम् ॥ अष्टादशसमुद्दिष्टं ब्रह्माण्डमिति संज्ञितम् ॥१६॥

अन्यान्युपपुराणानि मुनिभिः कथितानि तु । आद्यं सनत्कुमारोक्तं नारसिंहमथापरम् ॥१७॥
तृतीयं स्कन्दमुहिष्टं कुमारेण तु भाषितम् । चतुर्थं शिवधमास्यं स्यान्नन्दीश्वरभाषितम् ॥१८॥
दुर्वाससीक्तमाश्रय्यं नारदोक्तमतः परम् । कपिलं वामनञ्जेव तथैवोशनसेरितम् ॥१६॥
ब्रह्माण्डं वारणञ्चाय कालिकाह्यमेव च । माहेश्वरं तथा साम्बमेवं सर्वार्थसञ्चयम् ॥
पराशरोक्तमपरं मारीचं भागवाह्ययम् ॥२०॥

पुराणं धर्मशास्त्रञ्च वेदस्त्वङ्गानि यन्मुने । न्यायः शौनक मीमांसा आयुर्वेदार्थशास्त्रकम् ॥ गन्धर्वश्च धनुर्वेदो विद्या ह्यष्टादश स्मृताः ॥२१॥

द्वागरान्तेन च हरिर्गुक्भारमपाहरत्। एकपादिश्यते धर्मे कृष्णत्वञ्चान्युते गते ॥२२॥ जनास्तदा दुराचारा भविष्यन्ति च निर्दयाः। सत्त्वं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः॥ कालसञ्चोदितास्तेऽपि परिवर्त्तन्त आत्मिन ॥२३॥

प्रभूतञ्च यदा सत्त्वं मनोबुद्धीन्द्रियाणि च। तदा कृतयुगं विद्यात् ज्ञाने तपिस यद्रतः ॥२४॥ यदा कर्ममु काम्येषु शक्तिर्यशिस देहिनाम्। तदा त्रेता रजोभूतिरिति जानीहि शौनक ॥२५॥ यदा लोभस्त्वसन्तोको मानो दम्भश्च मत्सरः। कर्मणाञ्चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः ॥२६॥ यदा सदानृतं तन्द्रा निद्रा हिंसादिसाधनम्। शोकमोहौ भयं दैन्यं स कलिस्तमिस स्मृतः २०॥ यस्मिन् जनाः कामिनः स्युः शश्चत् करुक्तमाषिणः। दस्यूत्कृष्टा जनपदा वेदाः पापण्डदूषिताः॥ राजानश्च प्रजामिक्षाः शिक्षोदरपराजिताः। अव्रता वटकोऽशौचा भिच्चवश्च कुरुम्बिनः ॥२९॥ तपस्वनो ग्रामवासाः न्यासिनो द्वार्थलोखपाः। हस्वकाया महाहाराश्चौर्य्यास्तु साधवः स्मृताः॥ व्यध्यन्ति भृत्याश्च पति तापसस्त्यक्ष्यति व्रतम्। सद्भाः प्रतिप्रहिष्यन्ति वैश्यस्तपपरायणः ॥३१॥ उद्दिन्नाः सन्ति च जनाः पिशाचसदृशाः प्रजाः। अन्यायभोजनेनानिदेवतातिथिपूजनम् ॥३२॥ करिष्यन्ति कलौ प्राप्ते न च पित्रयुद्वकित्रयाम्। स्त्रीपराश्च जनाः सर्वे श्रुद्रप्रायाश्च शौनक ३३॥

बहुप्रजाल्पभाग्याश्च भविष्यन्ति कलौ स्त्रियः । शिरःकण्डूयनपरा आज्ञां भेत्स्यन्ति भर्त्सिताः ॥ विष्णुं न पूजियिष्यन्ति पाषण्डोपहता जनाः । कलेदोषिनिषेविषा अस्ति ह्येको महागुणः ॥३५॥ कीर्त्तनादेव कृष्णस्य महाबन्धं परित्यजेत् । कृतेयज्ञादिना विष्णुं त्रेतायां जपतः फलम् ॥३६॥ द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकोर्त्तनात्। तस्माद् ध्येयो हरिर्नित्यं ध्येयः पूज्यश्च शौनक॥३७॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे युगधर्मकथनं नाम पञ्च-दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१५॥

## षोडशाधिकद्विशततमोऽध्यायः

#### सूत उवाच

चतुर्युगसहस्रान्ते ब्राह्मो नैमित्तिको लयः । अनावृष्टिश्च कल्पान्ते जायते शतवार्षिकी ॥१॥ उत्तिष्टन्ति तदा रौद्रा दिवि सप्त दिवाकराः । ते तु पीत्वा जलं सर्वं शोषयन्ति जगत्त्रयम् । ते॥ भूर्भुवःस्वर्महलोंकं चराचरं जनं तथा । रुद्रो भूत्वासौ विष्णुश्च पातालानि दहत्यथ ॥३॥ विष्णुर्दहित्त्रलोकञ्च मुखान्मेघान् सज्वत्यलम् । वर्षन्ते च वर्षशतं नानामोहमहाघनाः ॥४॥ विष्णुर्दकार्यावे भूते वर्षे ब्रह्मस्वरूपभृक् । शेतेऽनन्तासने विष्णुर्नष्टे स्थावरजङ्गमे ॥५॥ सुप्त्वा वर्षसहस्रं स जगद्भूयोऽसज्बद्धरिः । अथ प्राकृतिकं वक्ष्ये प्रलयं थ्रुणु शौनक ॥६॥ पूर्णे संवत्सरशते संहत्य सकलं जगत् । ब्राह्मणं न्यस्य देहे हि मुक्तो योगवलैर्हरिः ॥७॥ अनावृष्टयकंसम्पन्ना आसन् मेघास्तथा द्विज । शतं वर्षाणि वर्षद्भिमेघरण्डं प्रपूर्यते ॥६॥ अन्तर्गतेन तोयेन मिन्नमण्डं जगत्पतेः । पूर्णे ब्रह्मायुषि गतं मिन्नतेऽम्भसि लीवते ॥९॥ एवं सा जगदाधारा ताये चोर्वी प्रलीयते । आपस्तेजिस लीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते ॥१०॥ वायुः स्ते खञ्च भूतादौ विश्वते च तदा महान् । महान् प्रपद्यते व्यक्तीभूतं चराचरम् ॥११॥ शतवर्षे हिरः शेते सुजतेऽथ दिनागमे । अव्यक्तादिक्रमेणैव व्यक्तीभूतं चराचरम् ॥१२॥ शतवर्षे हिरः शेते सुजतेऽथ दिनागमे । अव्यक्तादिक्रमेणैव व्यक्तीभूतं चराचरम् ॥१२॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे नैमित्तिकप्रलयकथनं नाम षोडशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१६॥

### सप्तद्शाधिकद्विशततमोऽघ्यायः

### सूत उवाच

आध्यात्मिकादितापांस्त्रीन् ज्ञात्वा संसारचक्रवित् । उत्पन्नज्ञानवैराग्यः प्राप्नोत्यात्यन्तिकं लयम् ॥ संसारचकं वक्ष्येऽहमादानुत्कान्तिकालतः । यद्विना पुरुषार्थो न लीनः स्यात्परमात्मनि ॥२॥ उर्ध्ववासो नरस्त्यक्त्वा देहमन्यत् प्रपद्यते । नीयते द्वादशाहेन यमस्य यमपूरुषैः ॥२॥ तत्र यद्वान्धवास्तीयं प्रयच्छन्ति तिलैः सह । यच पिण्डं प्रयच्छन्ति यमलोके तदशुते ॥४॥ गतश्च नरकं पापात् स्वर्गं याति स्वपुण्यतः । पापकृद् याति नरकं पुण्यकृद् याति वै दिवम् ॥ स्वर्गाच नरकात्त्यक्तः स्त्रीणां गर्भे भवत्यि । नाभिभूतञ्च तस्यैव याति बीजद्वयं हि तत् ॥६॥ कलनं बुद्धुदमयं ततः शोणितमेव च । पेश्या पलसमोऽण्डः स्याद्र्ङ्कुरं तत उच्यते ॥७॥ उपाङ्गान्यङ्गुलीनेत्रनासान्यग्रवलानि च। आवहं याति चाङ्गेभ्यस्तत्यरं तु नखादिकम् ॥८॥ त्वचो रोमाणि जायन्ते केशाश्चेव ततः परम् । नरश्चाधोमुखः स्थित्वा दशमे च स जायते ॥६॥ ततस्तु वैष्णवी मायाऽऽवृणोत्यत्यन्तमोहिनी । बालत्वं तु कुमारत्वं यौवनं वृद्धतामि ॥१०॥ ततश्च मरणं तत्तद्धर्ममाप्नोति मानवः। एवं संसारचक्रेऽस्मिन्भ्राम्यते घटियन्त्रवत् ॥११॥ नरकात्प्रतिमुक्तस्तु पापयोनिषु जायते । पतितात्प्रतिगृह्याथ अधीयोनि व्रजेद् बुध ॥१२॥ नरकात्प्रतिमुक्तस्तु कृमिर्भवति याचकः । उपाध्यायव्यलीकस्तु कृत्वा श्वा भवति द्विजः ॥१३॥ तजायां मनसा वाञ्छंस्तद्द्रव्यं वाष्यसंशयः । गर्दभो जायते जन्तुर्मित्रस्यैवापमानकृत् ॥१४॥ पितरौ पीडिथित्वा तु कच्छपत्वञ्च जायते । भर्त्तुः पिग्रडमुपाश्वस्तो बञ्चियित्वा तमेव यः ॥१५॥ सोऽपि मोहसमापन्ने जायते वानरी मृतः । न्यासोपहर्त्ता नरकाद्विमुक्तो जायते कृमिः ॥१६॥ अस्यकश्च नरकान्मुक्तो भवति राक्षसः । विश्वासहर्त्ता च नरो मीनयोनौ प्रजायते ॥१७॥ यवधान्यानि संहत्य जायते मूषको मृतः। परदाराभिमर्षातु दृको घोरोऽभिजायते ॥१८॥ भ्रातृमार्य्याप्रसङ्कत्वे कोकिलो जायते नर: । गुर्वादिभार्य्यागमनाच्छूकरो जायते नर: ॥१६॥ यश्रदानिववाहानां विश्वकर्ता भवेत्कृमिः। देवतापितृविप्राणामदत्त्वा यो समश्रुते ॥२०॥ प्रमुक्तो नरकाद्वापि वायसः सम्प्रजायते । ज्येष्ठभ्रात्रपमानाचं कौञ्चयोनौ प्रजायते ॥२१॥ ग्रदस्तु ब्राह्मणीं गत्वा कृमियोनौ प्रजायते । तस्यामपत्यमुत्पाच काष्ठान्तःकीटको भवेत् ॥२२॥ कृतमः कृमिकः कीटः पतन्त्रो वृश्चिकस्तथा । अशस्त्रं पुरुषं हर्त्ता नरः सञ्जायते खरः ॥२३॥ अभिः स्त्रीवधकर्ता च बालहन्ता च जायते । भोजनञ्जोरियत्वा तु मिक्का जायते नरः ॥२४॥

हत्वाजञ्जेव मार्जारस्तिलह्जेव मृषिकः। घृतं हृत्वा च नकुलः काको मद्गुरमामिषम् ॥२५॥ मधु हृत्वा नरो दंशः पूपं हृत्वा पिपीलिकः। अपो हृत्वा तु पापात्मा वायसः सम्प्रजायते २६॥ हृते काष्ठे च हारीतः कपोतो वा प्रजायते । हृत्वा तु काञ्चनं भाएडं कृमियोनौ प्रजायते २७॥ कार्पासिके हृते कौञ्चो विहृहत्तां वकस्तथा । मयूरो वर्णकं हृत्वा शाकपत्रञ्च जायते ॥२८॥ जीवज्ञीवकतां याति रक्तवस्त्वपहृत्ररः । छुछुन्दरिः शुभान्गन्धान् शशं हृत्वा शशो भवेत् २६॥ षण्ढः कलापहरणे काष्ठहृत्तृणकीटकः । पुष्पं हृत्वा दरिद्रस्तु पङ्गुर्यावकहृत्वरः ॥३०॥ शाकहृत्तां च हारीतस्तोयहर्त्तां च चातकः । यहहृत्वरकान्गत्वा रौरवादीन्षुदारुणान् ॥३१॥ तृणगुल्मलतावह्नोत्वकह्नां च तकतां व्रजेत् । एष एव कमो दृष्टो गोसुवर्णादिहारिणाम् ॥३२॥ विद्यापहारी मूकश्च गत्वा च नरकान्बहृत् । असिम् हे हुते चामौ मन्दामिः समजायत ॥३३॥ परिनन्दा कृतन्नत्वं परमर्थाद्घातनम् । नैष्टुर्प्यं नैष्टृणत्वञ्च परदारोगसेविनाम् ॥३४॥ परस्वहरणाशौचं देवतानाञ्च कृत्सनम् । निकृत्य वञ्चनं नृणां कार्णयञ्च नृणां नरः ॥ उपलक्षणादि जानीयान्मुक्तानां नरकादनु ॥ ३५॥

द्या भूततु संवादः परलोकं प्रतिकिया। सत्यं हितार्थमुक्तिश्च वेदप्रामाण्यदर्शनम् ॥३६॥
गुरुदेवर्षिसिद्धर्षिसेवनं साधुसंयमः । सिक्तयाद्यसनं मैत्री स्वर्गस्य लच्चणं विदुः ॥

अष्टाङ्कयोगविज्ञानात्प्राप्नोत्यात्यन्तिकं फलम् ॥ ३७॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे पापपरिणामकथनं नाम सप्तदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१७॥

## **अप्टादशाधिकद्विशततमोऽष्यायः**

### सूत उवाच

वक्ष्ये साङ्गं महायोगं भुक्तिमुक्तिकरं परम् । सर्वपापप्रशमनं भक्तयानुपठितं शृणु ॥ १ ॥ ममेति मूलं दुःखस्य न ममेति निवर्त्तते । दत्तात्रेयो ह्यलकाय इममाह महामितः ॥ २ ॥ अइमित्यङ्कुरोत्पन्नो ममेति स्कन्धवान्महान् । यहक्षेत्राश्च शाखाश्च यत्र दाराभिपह्मवः ॥ ३ ॥ धनभान्ये महापात्रे पापमूलोऽतिदुर्गमः । विधिवत्सुखशान्त्यर्थं जातो ज्ञानमहातरः ॥ ४ ॥ छिन्नो विद्याकुठारेण ते गता लयमीश्वरे । प्राप्य ब्रह्मरसं पीतं नीरजस्कमकण्टकम् ॥ ५ ॥

प्राप्तवन्ति पराः प्राज्ञाः सुखनिर्वृतिमेव च । मूर्तेन्द्रियलयं नूनं न त्वं राजन् न चाप्यहम् ६ ॥ न तन्मात्रादिकं वाचा नैवान्तः करणं तथा। कं वा पश्यिस राजेन्द्र प्रधानमिदमावयोः ७॥ मृतः परेऽिद्व क्षेत्रज्ञः संजातोऽयं गुणात्मकः । एकत्वेऽिप पृथग्भावस्तथा चेत्रात्मनो नृप प ॥ शानपूर्ववियोगोऽसौ ज्ञाने नष्टे च योगिनः । सा मुक्तिर्ब्रह्मणा चैक्यमनैक्यं पुत्र ते गुर्णैः ॥ ६ ॥ तद्गृहं यत्र वसति तद्भोज्यं येन जीवति । यन्मुक्तये तदेवोक्तं ज्ञानाज्ञानेन चान्यया ॥१०॥ भवभोगेन पुण्यानामपुण्यानाञ्च पार्थिव । कर्त्तव्यानाञ्च नित्यानां क्षयं त्वकरणात्तथा ॥११॥ अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य्यापरिग्रहौ । यसाः पञ्चाथ नियमाः शौचं द्विविधमीरितम् ॥१२॥ सन्तोषस्तपसा शान्तिर्वासुदेवार्चनं दमः। आसनं पद्मकाद्युक्तं प्राणायामो मरुज्जयः॥१३॥ प्रत्येकं त्रिविधः सोऽपि पूरकुम्भकरेचकैः । लघुर्यो दशमात्रस्तु द्विगुणः स तु मध्यमः ॥१४॥ त्रिगुणाभिस्तु मात्राभिरुत्तमः स उदाहृतः । जपध्यानयुतो गर्भो विपरीतत्वभक्षकः ॥१५॥ प्रथमे जनयेत्स्वप्नं मध्यमेन च वेपशुः । विपाकं हि तृतीयेन जाता दोषास्त्वनुक्रमात् ॥ आसनस्थं तु युद्धीत कृत्वा च प्रणवं दृदि । पार्ष्णिभ्यां लिङ्गदृषणौ स्पर्शन्नेकाग्रमानसः ॥१७॥ रजसा तमसो वृत्ति सत्त्वेन रजसस्तथा। निरुध्य निश्चलो वृत्ति स्थितो युङ्जीत योगवित् ॥ इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः प्राणादीन्मन एव च । निग्रह्म समवायेन प्रत्याहारमुपक्रमात् ॥१६॥ प्राणायामा दशाष्ट्री च धारणा सा विधीयते । द्वे धारणे स्मृतो योगो योगिभिस्तत्त्वदर्शिभः॥ प्राङ्नाड्यां हृदये चात्र तृतीया च तथोरित । करुठे मुखे नातिकाग्रे नेत्रे भूमध्यमूर्धसु ॥२१॥ किञ्चित्तस्मात्परस्मिश्च धारणा दशधा स्मृता । दरौता घारणाः प्राप्य प्राप्नोत्यक्षररूपताम् २२॥ यथाग्निरमौ संक्षितस्तथात्मा परमात्मनि । ब्रह्मरूपं महापुण्यमोमित्येकाक्षरं जपेत् ॥२३॥ तथोकारो मकारश्चाक्षरत्रयम् । इत्येतदत्त्त्रं ब्रह्म परमोङ्कारसंजितम् ॥ २४ ॥ श्रहं ब्रह्म परं ज्योतिः स्थूलदेहिविवर्जितम् । अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्जरामरणवर्जितम् ॥२५॥ अहं ब्रह्म परं ज्योतिः पृथिव्या मलवर्जितम् । अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्वाय्वाकाशविवर्जितम् २६॥ अहं ब्रह्म परं ज्योतिः स्थमदेहिविवर्जितम् । अहं ब्रह्म परं ज्योतिः स्थानास्थानविवर्जितम् ॥ अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्गन्धमात्रविवर्जितम् । अहं ब्रह्म परं ज्योतिः श्रोत्रत्वक्परिवर्जितम् २८॥ अहं ब्रह्म परं ज्यातिर्जिह्यावाणविवर्जितम् । अहं ब्रह्म परं ज्योतिः प्राणापानविवर्जितम् २६॥ अहं अस परं ज्योतिर्व्यानोदानविवर्जितम् । अहं ब्रह्म परं ज्योतिरज्ञानपरिवर्जितम् ॥३०॥ अहं ब्रह्म परं ज्योतिस्त्रीष्वयं परमं पदम् । देहेन्द्रियमनोबुद्धिपाणाहङ्कारवर्जितम् ॥३१॥ । अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्ज्ञानरूपो विमुक्तये॥३२॥ नित्यशुद्धबुद्धयुक्तमहमानन्दमद्दयम्

#### सूत उवाच

इत्यष्टाङ्को मया योग उक्तः शौनक मुक्तिदः । नित्यनैमित्तिकं प्राप्त्वा लयं प्राकृतवन्धनाः ३३॥ उत्पद्यन्ते हि संसारे नैकं प्राप्त्वा परात्मनाम् । विमुच्यते विमुक्तश्च ज्ञानादज्ञानमोहितः ॥३४॥ ततो न म्रियते दुःखी न रोगी न च बन्धवान् । न पापैर्युज्यते योगी नरके न विपच्यते ॥३५॥

गर्भवासे स नो दुःस्ती स स्यान्नारायणोऽव्ययः।

भक्त्या त्वनन्यया लभ्यो भगवान्भुक्तिमुक्तिदः ॥३६॥

ध्यानेन पूजया जप्यैः सम्यक्स्तोत्रैर्यतब्रतैः । यज्ञैद्दिश्चित्तशुद्धिस्तया ज्ञानञ्च लभ्यते ॥३७॥ प्रणवादिकमन्त्रैश्च जप्यैर्मुक्तिं गता द्विजाः । इन्द्रोऽपि परमं स्थानं गन्धर्वाप्सरसो वराः ३८॥ प्राप्ता देवाश्च देवस्वं मुनित्वं मुनयो गताः । गन्धर्वस्तञ्च गन्धर्वा राजस्त्रञ्च नृपादयः ॥३९॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे अष्टाङ्गयोगकथनं नाम अष्टादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१८॥

### **ऊनविंशाधिकद्विशततमोऽष्यायः**

#### सूत उवाच

विष्णुभक्ति प्रवद्यामि यया सर्वमवाष्यते । यथा भक्त्या इरिस्तुष्येत्तथा नान्येन केनचित् ॥१॥ महतः श्रेयसो मूलं प्रसवः पुण्यसन्ततेः । जोवितस्य फलं स्वादु नियतिस्मरणं हरेः ॥ २ ॥ तस्मात्सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्तिस्मभूयसी । ते भक्ता लोकनाथस्य नामकर्मादिकीर्त्तने ॥ ३ ॥ सुञ्चन्त्यश्रूणि संहर्षाये प्रहृष्टतन् हृहाः । जगद्धातुर्महृशस्य ज्ञानदं चरणद्वयम् ॥ ४ ॥ इह नित्यिक्तयाः कुर्युः स्निग्या ये वैष्णवास्तु ते । ब्रह्मात्त्ररं न शृण्यन्वे तथा भगवतेरितम् ॥ प्रणामपूर्वकं भक्तया यो वदेद्वैष्णवो हि सः । तद्भक्तजनवात्सल्यं पूज्यंश्चानुमीदनम् ॥ ६ ॥ तत्क्ष्याश्वयो प्रीतिः श्रवणं सफलं भवेत् । येन सर्वात्मना विष्णो भक्तया भावो निवेशितः ॥ विद्यवेश्वरकृताद्विपान्महाभागवतो हि सः । स्वयमभ्यर्चनञ्चेव यो विष्णुञ्चापजीवति ॥ ८ ॥ भक्तिरष्टविधा ह्येपा यस्मिन् म्लेच्छोऽपि वर्त्तते । स विप्रेन्द्रो मुनिः श्रीमान् स याति परमां गतिम्॥ तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा हरिः । पुनाति भगवद्भक्तश्चालोऽपि यदच्छया १०॥ स्यां कुर प्रपन्नाय तवास्मीति च यो वदेत् । अभयं सर्वभृतेभ्यो दद्यादेतद् बतं हरेः ॥ ११ ॥ सन्त्रयाजिसहस्रेभ्यः सर्ववेदान्तपारगः । सर्ववेदान्तविक्कोट्या विष्णुभक्तो विशिष्यते ॥ १२ ॥

एकान्तिनः स्ववपुषा गच्छिन्ति परमं पदम् । एकान्तेन समो विष्णुस्तस्मादेषां परायणः १३॥ यस्मादेकान्तिनः प्रोक्तास्तद्भागवतचेतसः । प्रियाणामिष सर्वेषां देवदेवस्य सुप्रियः ॥ १४ ॥ आपत्स्विष सदा यस्य भक्तिरव्यभिचारिणी । या प्रीतिरिधका विष्णौ विषयेष्वनपायिनी ॥ विष्णुं संस्मरतः सा मे हृदयान्नोपसर्पति । हृदभक्तोऽपि वेदादिसर्वशास्त्रार्थपारगः ॥ १६ ॥ यो न सर्वेश्वरे भक्तस्तं विद्यात् पुरुषाधमम् । नाधीतवेदशास्त्रोऽपि न कृतोऽध्वरसम्भवः ।

यो भक्ति वहते विष्णौ तेन सर्वं कृतं भवेत् ॥ १७ ॥

यज्वनः क्रतुमुख्यानां वेदानां पारगा अपि। न तां यान्ति गति भक्ता यां यान्ति मुनिसत्तमाः यः कश्चिद् वैष्णवो लोके मिध्याचारोऽप्यनाश्रमी। पुनाति सकलान् लोकान् सहस्रांशुरिवोदितः ये नृशंसा दुरात्मानः पापाचाररतास्तथा। येऽपि यान्ति परं स्थानं नारायणपरायणाः ॥ दृद्धां जनार्दने भक्तिर्यं दैवाव्यमिचारिणी। तदा कियत् स्वर्गसुखं सैव निर्वाणहेतुकी॥ २१॥ भ्राम्यतां तत्र संसारे नराणां कर्मदुर्गमे। इस्तावलम्बने ह्येको दृष्टस्तुष्टो जनार्दनः॥ २२॥ न शृणोति गुणान् दिव्यान् देवदेवस्य चिक्रणः। स नरो विधिरो ज्ञेयो सर्वधर्मविहिष्कृतः। नाम्नि संकिति विष्णोर्यस्य पुंसो न जायते। शरीरं पुलकोद्धासि तद्भवेत्कुणपोपमम् ॥ यिसम् भक्तिर्दिजश्रेष्ठ मुक्तिरप्यचिराद्भवेत्। निविष्टमनसां पुंसां सर्वथा वृजिनक्षयम्॥

स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाश्रह्सतं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले । परिहर मधुसूद्दनप्रपन्नान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् ॥२६॥

अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तन्यः सम्यग्न्यवसितो हि सः ॥ सिप्रं भवित धर्मात्मा शश्वच्छान्ति स गच्छित । विभेन्द्र प्रतिजानीहि विष्णुभक्तो न नश्यित ॥ धर्मार्थकामः कि तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता । समस्तज्ञगतां मूले यस्य भक्तिः स्थिरा हरौ ॥ दैवी होषा गुणमयी हरेमार्या दुरत्यया । तमेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥३०॥ कि यज्ञाराधने पुंसां सिध्यते हरिमेधसः । भक्तवैवाराध्यते विष्णुर्नान्यक्तापि कारणम् ॥३१॥ न दानैर्विविधैर्दक्तैः पुष्पैर्नेवानुलेपनैः । तोषमेति महात्मासौ यथा भक्तया जनार्दनः ॥३२॥ संसारविषवृत्तस्य द्वे फले ह्यमृतोपमे । कदाचित्केशवे भक्तिस्तद्भक्तैर्वा समागमः ॥३३॥

पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोयेष्वकष्टलभ्येषु सदैव सत्सु।

भक्तयैकलभ्ये पुरुषे पुराणे मुक्तयैकलामे क्रियते प्रयतः ॥३४॥

आस्फोटयन्ति पितरः प्रनृत्यन्ति पितामहाः । वैष्णवो मत्कुले जातः स नः सन्तारियष्यति ॥३५॥ अज्ञानिनः सुरवरं समिधिक्षपन्तो यत्पापिनोऽपि शिशुपालसुयोधनाद्याः ।

मुक्ति गताः स्मरणमात्रविधृतपापाः कः संशयः परमभक्तिमतां जनानाम् ॥३६॥

२२

शरणं तं प्रपन्ना ये ध्यानयोगिवविजिताः । तेऽपि मृत्युमितिक्रम्य यान्ति तद्देष्णवं पद्म् ॥३७॥ भवोद्भवक्केशशतैर्हतस्तथा परिभ्रमिन्निन्द्रयरन्त्रकैर्हयैः ।

नियम्य मां माधव मे मनोहयस्त्वदिष्ट्रिशङ्कौ दृढ्भिक्तवन्धने ॥३८॥ विष्णुरेव परं ब्रह्म त्रिभेदमिह पठ्यते । वेदसिद्धान्तभानेषु तन्न जानन्ति मोहिताः ॥३६॥ इति गारुडे महापुरागे भगवद्गक्तिकथनं नाम ऊनविंशाधिकद्विश्वततमोऽध्यायः ॥२१९॥

### विशाधिकद्विशततमोऽष्या वः

### सूत उवाच

मुक्तिहेतुमनायन्तमजमव्ययमक्षयम् । यो नमेत् सर्वलोकस्य नमस्यो जायते नरः ॥ १ ॥ विष्णुमानन्दमद्वैतं विज्ञानं सर्वगं प्रभुम् । प्रणमामि सदा मक्तया चेतसा दृदयालयम् ॥ २ ॥ योऽन्तिस्तिष्ठन्नदोषस्य पश्यतीद्याः ग्रुभाग्रुभम् । तं सर्वसिक्षणं विष्णु नमस्ये परमेश्वरम् ॥ ३ ॥ शक्तौ नापि नमस्कारः प्रयुक्तश्रक्रपाणये । ससारतृणवर्गाणामुद्देजनकरो हि सः ॥ ४ ॥ कृष्णे स्फुरज्जलधरोदरचादकृष्णे लोकाधिकारपुष्वे परमप्रमेये ।

एको हि भावगुणमात्रदृद्यणामः सद्यः श्वपाकमिष साधियतं प्रश्चकः ॥ ५ ॥
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ नमस्कारेण योऽर्चयेत् । स यां गितमवामोति न तां क्रतुशतैरिष ॥ ६ ॥
दुर्गसंसारकान्तारक्षारामेऽिष धावताम् । एकः कृष्णे नमस्कारो मुक्तया तांस्तारियष्यति॥ ७ ॥
आसीनो वा शयानो वा तिष्ठन् वा यत्र तत्र वा । नमो नाराणायेति मन्त्रैकशरणो भवेत्॥ ८ ॥
नारायणेति शब्दोऽस्ति वागस्ति वशवर्तिनी । तथापि नरके मूदाः पतन्तीति किमद्भुतम् ॥६॥

चतुर्मुखो वा यदि कोटिवक्त्रो भवेन्नरः कोऽपि विशुद्धचेताः।

स वै गुणानामयुतैकदेशं वदेश्व वा देववरस्य विष्णोः ॥ १० ॥ च्यासाद्या मुनयः सर्वे स्तुवन्तो मधुसूदनम् । मतिक्षयान्निवर्त्तन्ते न गोविन्दगुराक्षमात् ॥११॥ अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्त्तिते सर्वपातकैः । पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहहस्तैर्मृगो यथा ॥ बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥१२॥

स्वप्नेऽपि नाम स्पृशतोऽपि पुंचः क्षयं करोत्यश्चयपापराश्चिम् । प्रत्यक्षतः कि पुनरत्र पुंचा प्रकीर्त्तिते नाम्नि जनार्दनस्य ॥१३॥

नमः कृष्णाच्युतानन्तवासुदेवेत्युदीरितम् । यैर्भावभावितैर्विम न ते यमपुरं ययुः ॥१४॥

चयो भवेद्यथा वहेस्तमसो भास्करोदये। तथैव कल्लुषौघस्य नामसंकीर्त्तनाद्धरेः ॥१५॥ क नाकपृष्ठगमनं पुनरायाति न क्षयम्। गच्छतां दूरमध्वानं कृष्णमूर्च्छितचेतसाम् ॥१६॥ पाथेयं पुण्डरीकाक्षनामसंकीर्त्तनं हरेः। संसारसर्पसंदष्टविषचेष्टेकमेषजम् ॥

कृष्णेति वैष्णवं नाम जप्त्वा मुक्तो भवेन्नरः ॥१७॥ ध्यायन्कृते जपेन्मन्त्रेस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन् । यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संस्मृत्य केशवम् ॥१८॥ जिह्वाग्रे वर्जते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् । ससारसागरं तीर्त्वा स गच्छेद्वैष्णवं पदम् ॥१९॥

विज्ञातदुष्कृतिसहस्रसमावृतोऽपि श्रेयः परं तु परिशुद्धिमभीप्समानः । स्वप्नान्तरे न हि पुनश्च भवं स पश्येन्नारायणस्तुतिकथापरमो मनुष्यः ॥२०॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे नारायणभक्तिकथनं नाम विद्याधिकद्विश्वततमोऽध्यायः ॥२२०॥

### एकर्विशाधिकदिशततमोऽष्यायः

#### स्त उवाच

अशेषलोकनाथस्य सारमाराधनं हरेः। दद्यात्पुरुषसूक्तेन यः पुष्पाण्यप एव च॥१॥ अर्चितं स्याज्ञगदिदं तेन सर्वं नराचरम्। यो न पूजयते विष्णुं तं विद्याद् ब्रह्मघातकम्॥२॥ यतः प्रशृत्तिर्भूतानां येन सर्वभिदं ततम्। तं यो न ध्यायते विष्णुं स विष्ठायां क्रिमिर्भवेत् ॥३॥ नरके पच्यमानस्तु यमेन परिभाषितः। किं त्वया नार्चितो देवः केशवः क्लेशनाश्चनः॥४॥ उदकेनाष्यभावेन द्रव्याणामर्चितः प्रमुः। यो ददाति स्वकं लोकं स त्वया किं न चार्चितः॥ न तत्करोति सा माता न निता नापि वान्धवः। यत्करोति ह्योकेशः सन्तुष्टः श्रद्धयार्चितः ६॥ वर्णाश्रमाचारवता पुरुपेण परः पुमान्। विष्णुराराध्यते पन्या नान्यस्तत्तोपकारकः॥७॥ न दानैर्विविधैर्दत्तैर्नं पुष्पैर्नानुलेपनैः। तोपमिति महात्मासी यथा भक्त्या जनार्दनः॥ ६॥ अग्यदेश्वर्यमाहात्स्यैः सन्तत्या न च कर्मणा। विसुक्तेश्चैकता लभ्या मूलमाराधनं हरेः॥ ६॥

इति श्रीगारुं महापुराणे पूजास्तुतिकथनं नाम एकविंशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२२१॥

## श्रीगरुडमहापुराणम् । अ० २२२ द्वाविंशाधिकद्विशततमोऽष्यायः

#### सूत उवाच

आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्यं च पुनः पुनः । इटमेकं सुनिष्यनं ध्येयो नारायणः सदा ॥१॥ कि तस्य दानैः कि तीर्थैः कि त्योभिः किमध्वरैः । यो नित्यं ध्यायते देवं नारायणमनन्यधीः ॥ षष्टिस्तीर्यसहस्राणि षष्टिस्तीर्थशतानि च । नारायग्रप्रणामस्य कलां नाईन्ति षोडशीम् ॥ ३ ॥ प्रायश्चित्तान्यरोषाणि तपःकर्माणि यानि वै । यानि येषामरोषाणां कृष्णानुस्मरसं परम् ॥ ४ 🎚 कृतपापेऽनुरक्तिश्च यस्य पुंसः प्रजायते । प्रायश्चित्तं तु तस्यैकं हरेः संस्मरखं परम् ॥ ५ ॥ मुहूर्त्तमिप यो ध्यायेन्नारायणमतिन्द्रतः । सोऽपि स्वर्गतिमान्नोति कि पुनस्तत्परायणः ॥ ६ ॥ जामत्स्वप्रमुपुतेषु योगस्थस्य च योगिनः । या काचिन्मनसो बृत्तिः सा भवत्यच्युताश्रया ॥७॥ उत्तिष्ठनिपतन्विष्णुं प्रलपन्विविशंस्तथा । भुञ्जन् जाप्रच गोविदं माधवं यश्च संस्मरेत् ॥ ८ ॥ स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः कुर्याचित्तं जनार्दने । एषा शास्त्रानुसारोक्तिः किमन्यैर्बहुभाषितैः ॥९॥ ध्यानमेव परो धर्मो ध्यानमेव परं तपः । ध्यानमेव परं शौचं तस्माद् ध्यानपरो भवेत् ॥१०॥ नास्ति विष्णोः परं ध्येयं तपो नानशनात्परम् । तस्मात्प्रधानमंत्रोक्तं वासुदेवस्य चिन्तनम् ॥ यद् दुर्लभं परं प्राप्यं मनसो यन्न गोचरम् । तदप्यप्रार्थितं ध्यातो ददाति मधुसूदनः ॥१२॥ प्रमादात्कुर्वतां पुंसां प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥१३।। ध्यानेन सदृशं नास्ति शोधनं पापकर्मणाम् । आगामिदेहहेतूनां दाहको योगपावकः ॥१४॥ विनिष्पन्नसमाधिस्तु मुक्तिमत्रैव जन्मनि । प्राप्नोति योगी योगाग्निदम्धकर्मा च योऽचिरात ॥ यथामिरुद्यतशिखः कर्चं दहति वानिलः । तथा चित्तस्थिते विष्णौयोगिनां सर्विकिल्बिषम् १६॥ यथामियोगात्कनकममलं संप्रजायते । संसुष्टी वासुदेवेन मनुष्याणां सदा मलः ॥१७॥ गङ्गाकानसहस्रेषु पुष्करस्नानकोटिषु । यत्पापं विलयं याति स्मृते नश्यति तद्धरौ ॥१८॥ प्राणायामसहस्रैस्तु यत्पापं नश्यति ध्रुवम् । क्षणमात्रेण तत्पापं हरेध्यीनात्प्रणश्यति ॥१९॥ कलिप्रभावो दुष्टोक्तिः पाषण्डानां तथोक्तयः । न कामेन्मानसं तस्य यस्य चेतसि केशवः ॥२०॥ सा तिथिस्तदहोरात्रं स योगः स च चन्द्रमाः । लग्नं तदेव विख्यातं यत्र प्रस्मर्य्यतेहरिः ॥२१॥ सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा चार्थजङ्मूकता । यन्मुहूर्चं क्षणो वापि वासुदेवं न चिन्तते ॥२२॥ कजो कृतयुगस्तस्य कलिस्तस्य कृते युगे। हृदये यस्य गोविन्दो यस्य चेतिस नाच्युतः ॥२३॥ यस्याम्रतस्तथा पृष्ठे गच्छतस्तिष्ठतोऽपि वा । गोविन्दे नियतं चेतः कृतकृत्यः सदैव सः ॥२४॥ वासुदेवे मनो यस्य जपहोमार्चनादिषु । तस्यान्तरायो मैत्रेय देवेन्द्रत्वादिकं फलम् ॥२५॥

असंत्यच्य च गाईस्यं स तप्त्वा च महत्तपः । छिनत्ति पौरुषीं मायां केशवार्षितमानसः ॥२६॥ समां कुर्वन्ति कृद्धेषु दयां मूर्खेषु मानवाः । मुदञ्च धर्मशीलेषु गोविन्दे हृद्यस्यिते ॥२७॥ ध्यायेन्नारायणं देवं स्नानदानादिकर्मसु । प्रायश्चित्तेषु सर्वेषु दुष्कृतेषु विशेषतः ॥२८॥ लाभस्तेषां जयस्तेषां कुरस्तेषां पराभवः । येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्यो जनार्दनः ॥२६॥ कीटपिश्वगणानाञ्च हरौ संन्यस्तचेतसाम् । ऊर्ध्वा एव गतिश्चास्ति कि पुनर्श्वानिनां नृणाम् ॥ वासुदेवतरुखाया नातिशीतातितापदा । नरकद्वारश्यमनी सा किमर्यं न सेन्यते ॥३१॥ न च दुर्वाससः शापो राज्यञ्चापि शचीपतेः । इन्तु समर्यं हि सस्ते हृत्कृते मधुसूदने ॥३२॥ वदतितष्ठतोऽन्यद्वा स्वेच्छ्या कर्म कुर्वतः । नापयाति यदा चिन्ता सिद्धां मन्येत धारणाम् ॥

घ्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवत्तीं नारायणः सरसिजासनसिजिविष्टः।

केयूरवान्कनककुण्डलवान्किरीटी हारी हिरएम्यवपुर्धृतशङ्खचकः ॥३४॥ न हि ध्यानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते । श्वपचान्नानि भुझानो पापी नैवात्र लिप्यते ॥३५॥ सहा चित्तं समासकं जन्तोर्विषयगोचरे । यदि नारायणेऽप्येवं को न मुच्येत बन्धनात् ॥३६॥

### सूत उवाण

विष्णुमिक्तर्यस्य चित्ते कं वा जीवो नमेत्सदा । स तारयित चात्मानं तथैव दुरितार्णवात् ॥ तज्ज्ञानं यत्र गोविन्दः स कथा यत्र केशवः । तत्कर्म यत्तदर्थाय किमन्यैवंदुभाषितैः ॥३८॥ सा जिद्धा या इरि स्तौति तज्ज्ञितं यत्तदर्पितम् । तावेव केवलौ स्वाच्यौ यौ तत्यूजाकरौ करौ ॥

प्रणामममीशस्य शिरःफलं विदुस्तद्रचनं पाणिफलं दिवौकसः।

मनः फलं तद्गुणकर्मचिन्तनं वचस्तु गोविन्दगुणस्तुतिः फलम् ॥४०॥
मेदमन्दारमात्रोऽपि राशिः पापस्य कर्मणः । केश्वस्मरणादेव तस्य सर्वं विनश्यति ॥४१॥
यत्किञ्चित्कुदते कर्म पुरुषः साध्वसाधु वा । सर्वं नारायणे न्यस्य कुर्वज्ञपि न लिप्यते ॥४२॥
तुणादिचतुरास्यान्तं मृतमामं चतुर्विषम् । चराचरं जगत्सर्वं प्रसुप्तं मायया तव ॥४३॥

यहिमन्त्यस्तमितनं याति नरकं स्वर्गोऽपि यचिन्तने

विन्नो यत्र न वेशितात्ममनसो ब्राझोऽपि लोकोऽल्पकः । मुक्तिञ्चेतसि संस्थितो जड़िषयां पुंसां ददात्यन्ययः

किञ्चित्तं यदयं प्रयाति विख्यं तत्र।च्युते कीर्त्तिते ॥४४॥

अक्रिकार्यं जपः स्नानं विष्णोर्घ्यानञ्ज पूजनम् । गन्तुं दुःलोदघेः कुर्युर्वे च तत्र तरन्ति ते ॥ राष्ट्रस्य श्वरणं राजा पितरो बालकस्य च । धर्मश्च सर्वमर्त्यानां सर्वस्य शरखं हरिः ॥४६॥ ये नमन्ति जगद्योनि वासुदेवं सनातनम् । न तेभ्यो विद्यते तीर्थमधिकं मुनिसत्तम ॥४०॥ अनम्यरं तपूजाञ्च कुर्य्यात्त्वाध्यायमेव च । तमेवोद्दिय गोविन्दं ध्यानं नित्यमतिन्द्रतः ॥४८॥ शूदं वा भगवद्भक्तं निषादं श्वपचं तथा । द्विजजाति समं मन्ये न याति नरक नरः ॥४९॥ आदरेण सदा स्तौति धनवन्तं धनेच्छ्या । तथा विश्वस्य कर्त्तारं को न मुच्येत वन्धनात् ॥ यथा जातवनो विद्विद्देहत्यार्द्रमपीन्धनम् । तथाविधः स्थितो विष्णुयोगिनां सर्वकिल्विषम् ॥ आदीतं पर्वतं यद्वनाश्रयन्ति मृगादयः । तद्वत्यापानि सर्वाणि योगाभ्यासरतो नरः ॥५२॥ यस्य यावाश्च विश्वास्तरतस्य सिद्धस्तु तावती । एतावानेव कृष्णस्य प्रभावः परिमीयते ॥५३॥ विद्वेषादिप गोविदं दमघोषात्मजः स्मरन् । शिश्चाणो गतस्तत्त्वं कि पुनस्तत्परायणः ॥५४॥

इति श्रीगावड़े महापुराणे विष्णुमाहात्म्यकथन नाम

द्वाविंशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२२२॥

# त्रयोविंशाधिकशततमोऽध्यायः

#### सूत ख्वाच

नारसिंहस्तुति वक्ष्ये शिवोक्तं शौनकाधुना । पूर्वं मातृगणाः सवं शङ्करं वाक्यमब्रुवन् ॥ १ ॥ भगवन् भक्षयिष्यामः सदेवासुरमानुषम् । त्वत्प्रसादाज्जगत्सर्वं तदनुज्ञातुमर्हसि ॥ २ ॥

#### शङ्कर उवाच

भवतीभिः प्रजाः सवो रक्षणीया न सशयः । तस्माद्धोरतरप्रायं मनः शीद्रं निवन्यंताम् ॥ ३ ॥ इत्येवं शक्करेणोक्तमनाहत्य तु तद्वः । भव्धयामासुरव्यप्रास्त्रेलोक्यं सवराव्यरम् ॥ ४ ॥ त्रेलोक्ये भक्ष्यमाणे तु तदा मातृगणेन वै । नृसिंहरूपिणं देवं प्रदध्यौ भगवान् शिवः ॥ ५ ॥ अनादिनिधनं देवं सर्वभूतभवोद्धवम् । विद्युजिहं महादंष्ट्रं स्फुरत्केशरमालिनम् ॥ ६ ॥ रवाङ्गदं सुमुकुटं हेमकेशरभूषितम् । श्रोणिस्त्रेण महता काञ्चनेन विराजितम् ॥ ७ ॥ नीलोत्पलदलश्यामं रवानुपुरभूषितम् । तेजसाकान्तसकलब्रह्माएडोदरमण्डपम् ॥ ८ ॥ आवर्त्तसहशाकारैः संयुक्तं देहरोमभिः । सर्वपुष्पविचित्राञ्च धारयंश्च महास्रजम् ॥ ९ ॥ स ध्यातमात्रो भगवान्यंददौ तस्य दर्शनम् । यादशैनैव रूपेण ध्यातो रुद्रेस्तु भक्तितः ॥१०॥ तादशैनैव रूपेण दुर्निरीक्षेण देवतैः । प्रणिपत्य तु देवेशं तदा तुष्टाव शङ्करः ॥११॥

#### श्रीगरुड्महापुराखम् । घ० २२४

#### स्टूर खाच

नमस्तेऽस्तु जगन्नाथ नरसिंहवपुर्धर । दैत्येश्वरेन्द्र संहारनखशुक्तिविराजित ॥१२॥ नखकमलसंलम हेमपिङ्गलविग्रह । नमोऽस्तु पद्मनाभाय शोभनाय जगद्गुरो ॥ कल्पान्तेऽम्भोदनिघोंष सुर्य्यकोटिसमप्रम ॥१३॥

सहस्रवमसंत्रास सहस्रेन्द्रपराक्रम । सहस्रघनदस्फीत सहस्रचरणात्मक ॥१४॥ सहस्रचन्द्रप्रतिम सहस्रांशुहरिक्रम । सहस्रघद्रतेजस्क सहस्रब्रसंस्तृत ॥१५॥ सहस्रबर्द्रसंजत सहस्राचिनरीक्षण । सहस्रवन्ममथन सहस्रवन्धमोचन ॥१६॥ सहस्रवायुवेगाम सहस्राध कृपाकर । स्तुत्वैव देवदेवेशं नृसिंहवपुषं हरिम् ॥ विज्ञापयामास पुनर्विनयावनतः शिवः ॥१७॥

अन्धकस्य विनाशाय या सृष्टा मातरो मया। अनादृत्य तु मद्वाक्यं मक्षयन्त्यद्भुताः प्रजाः ॥१८॥
सृष्ट्वा ताश्च न शक्तोऽहं संहर्जु मपराजितः । पूर्व कृत्वा कयं तासां विनाशमिभरोचये ॥१९॥
एवमुक्तः स रुद्रेण नरसिंहवपुर्दृरिः । सहस्रदेवीर्जिह्यायात्तदा वागीश्वरो हरिः ॥२०॥
तथा सुरगणान्सर्वान्सौद्रान्मातृगणान्विभुः । संदृत्य जगतः शर्म कृत्वा चान्तरधीयत ॥२१॥
नारसिंहमिदं स्तोत्रं यः पठेन्नियतेन्द्रियः । मनोरथप्रदस्तस्य स्द्रस्येव न संशयः ॥२२॥

ध्यायेन्नृसिंहं तरुणार्कनेत्रं सिताम्बुजातं ज्वलिताग्निवक्त्रम् । अनादिमध्यान्तमजं पुराणं परावरेशं जगतां निधानम् ॥२३॥ जपेदिदं सन्ततदुःखजालं जहाति नीहारमिवाशुमाली । समातृवर्गस्य करोति मृत्तं यदा यदा तिष्ठति तत्सपीपे ॥२४॥ देवेश्वरस्यापि नृसिंहमूर्तेः पूजां विधातुं त्रिपुरान्तकारी । प्रसाद्य तं देववरं स लब्ध्वा अव्याजगनमातृगणेम्य एव ॥२५॥ इति श्रोगारुदे महापुराणे नृसिंहस्तवकथनं नाम त्रयोविशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२२३॥

# चतुर्विशाधिकद्विशततमोऽष्यायः

सूत उबाच

कुलामृतं प्रवस्यामि स्तोत्रं यत्तु इरोऽजवीत् । पृष्टः श्रीनारदेनैव नारदाय तथा शृणु ॥१॥

#### नारद उवाच

यः संसारे सदा द्वन्द्वैः कामकोधैः शुभाशुभैः । शब्दादिविषयैर्वद्वः पीड्यमानः स दुर्मतिः ॥२॥ क्षणं विमुच्यते जन्तुर्मृत्युसंसारसागरात् । भगवन् श्रोतुभिच्छामि त्वत्तो हि त्रिपुरान्तक ॥३॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा नारदस्य त्रिलोचनः । उवाच तमृषि शम्भुः प्रसन्नवदनो हसः ॥४॥

#### महेश्वर उवाच

श्वानामृतं परं गुद्धं रहस्यमृषिसत्तम । वक्ष्यामि शृणु दुःखप्तं भववन्धभयापहम् ॥५॥ तृणादिचतुरास्यान्तं भृतप्रामं चतुर्विधम् । चराचरं जगत् सर्वं प्रसुप्तं यस्य मायया ॥६॥ तस्य विष्णोः प्रसादेन यदि कश्चित् प्रसुप्तति । स निस्तरित संसारं देवानामिष दुस्तरम् ॥७॥ भोगैश्वर्यमदोन्मत्तस्तत्त्वज्ञानपराङ्मुखः । पुत्रदारकुटुम्बेषु मत्ताः सीदन्ति जन्तवः ॥८॥ सर्वं एकाणवे ममा जीर्णा वनगजा इव । यस्त्वाननं निवधाति दुर्मतिः कोषकारवत् ॥ तस्य मुक्तिं न पश्यामि जन्मकोटिशतैरिष ॥६॥

तस्मान्नारद सर्वेषां देवानां देवमन्ययम् । आराष्येत् सदा सम्यग्ध्यायेद्विषणुं मुदान्वितः ॥ यस्तु विश्वमनाद्यन्तमजमात्मिन संस्थितम् । सर्वज्ञमचलं विष्णुं सदा ध्यायेत् स मुच्यते ॥११॥ देवं गर्भोचितं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते । अशरीरं विधातारं सर्वज्ञानमनोरितम् ॥ अचलं सर्वगं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥१२॥

निर्विकरूपं निरामासं निष्प्रपञ्चं निरामयम् । वासुदेवं गुरुं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥ सर्वात्मकस्य यावन्तमात्मचैतन्यरूपकम् । शुभमेकाक्षरं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥१४॥ वाक्यातीतं त्रिकाङ्कं विश्वेशं छोकसाद्धिणम् । सर्वस्मादुत्तमं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥ ब्रह्मादिदेवगन्धर्वेर्मुनिभिः सिद्धचारगैः । योगिभिः सेवितं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥१६॥ संसारबन्धनान्मुक्तिमिच्छन् छोको हाशेषतः । स्तुत्वैवं वरदं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥१७॥ संसारबन्धनान्मुक्तिमिच्छन् छोको हाशेषतः । अनन्तमन्थयं देवं विष्णुं विश्वे प्रतिष्ठितम् ॥

विश्वेश्वरमजं विष्णुं सदा ध्यायन्विमुच्यते ॥१८॥

# सूत उवाच

नारदेन पुरा पृष्ट एवं स वृषभध्वजः। यत्तेन तस्मै व्याख्यातं तन्मया कथितं तव ॥१६॥ तमेव सततं ध्यायन्निव्यंयं ब्रह्म निष्कलम्। अवाप्स्यसि ध्रुवं तात शाश्वतं पदमव्ययम् ॥२०॥ अश्वमेषसहस्राणि वाजपेयशतानि च । श्वणमेकाप्रचित्तस्य कलां नाईन्ति षोडशीम् ॥२१॥ अन्ता सुरश्चष्यविष्णोः प्राधान्यमिदमीश्वरात् । स विष्णुं सम्यगाराध्य सिद्धेः पदमवाप्तवान् ॥

यः पठेच्छृणुयाद्वापि नित्यमेव स्तवोत्तमम् । कोटिजन्मकृतं पापमपि तस्य प्रणश्यति ॥२३॥ विष्णोः स्तविमदं दिव्यं महादेवेन कीर्त्तितम् । प्रयत्नाद्यः पठेनित्यममृतत्वं स गच्छति ॥२४॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे कुळामृतकथनं नाम चतुर्विशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२२४॥

# पश्चविंशाधिकद्विशततमोऽष्यायः

#### सूत उवाच

स्तोत्रं सर्वं प्रवक्ष्यामि भार्कग्रहेयेन भाषितम् । दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यिति ॥ शाक्ष्यक्षपरं देवं व्यक्तरूपिणमव्ययम् । अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यित ॥ २॥ वराहं वामनं विष्णुं नारसिंहं जनार्दनम् । माधवञ्च प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यित ॥ २॥ पुरुषं पुष्करक्षेत्रवीजं पुग्यं जगत्यितम् । लोकनायं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यित ॥ २॥ सहस्रशिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनम् । महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यित ॥ ५॥ मृतात्मानं महात्मानं यज्ञयोनिमयोनिजम् । विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यित ॥ ६॥ इत्युदीरितमाकण्यं स्तवं तस्य महात्मनः । अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णुदृतेः प्रपीडितः ॥ ५॥ इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डयेन धीमता । प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभम् ॥ ६॥ मृत्यवष्टकमिदं पुण्यं मृप्युप्रश्चनं ग्रुभम् । मार्कण्डेयहितार्थाय स्वयं विष्णुक्वाच ह ॥ ६॥ इदं यः पठते भक्त्या त्रिकालं नियतं ग्रुचिः । नाकाले तस्य मृत्युः स्यान्नरस्याच्युतचेतसः १०॥ इदं यः पठते भक्त्या त्रिकालं नियतं ग्रुचिः । नाकाले तस्य मृत्युः स्यान्नरस्याच्युतचेतसः १०॥

हृत्यद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमप्रमेयम् । विचिन्त्य सूर्व्यादितराजमानं मृत्युं स योगी जितवांस्तथैव ॥११॥ इति श्रीगारुडं महापुराणे मृत्य्वष्टकस्तीत्रकथनं नाम पञ्चविद्याधिकद्विश्चततमोऽध्यायः ॥२२५॥

# **षड्**त्रिंशाधिकद्विशततम्।ऽध्यायः

## सून उवाचे

वस्येऽइमच्युतस्तोत्रं शृणु शौनक सर्वदम् । ब्रह्मा पृष्टो नारदाय यथोवाच तथापरम् ॥ १ ॥

# श्रीगरुद्ग्महापुराणम्। अ० २२६

#### नारद उवाच

यथाऽक्षयोऽब्ययो विष्णुः स्तोत्त्हणे वरदो मया । प्रत्यहं चार्चनाकाले तथा त्वं वक्तुमईसि ॥२॥ ते धन्यास्ते सुजन्मानस्ते हि सर्वसुखप्रदाः । सफलं जीवितं तेषां ये स्तुवन्ति सदान्युतम् ॥ ब्रह्मोवाच

मुने स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि वासुदेवस्य मुक्तिदम् । शृणु येन स्तुतः सम्यक्णूजाकाले प्रसीदिति ॥ ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः सर्वपापहारिणे । नमो यज्ञत्र राहाय गोविन्दाय नमो नमः ५ नमस्ते परमानन्द नमस्ते परमाच्र ॥ ६ ॥

नमस्ते ज्ञानसद्भाव नमस्ते ज्ञानदायक । नमस्ते परमाद्वैत नमस्ते पुरुपोत्तम ॥ ७ ॥ नमस्ते विश्वकृद्देव नमस्ते विश्वभावन । नमस्तेऽस्तु विश्वनाथ नमस्ते विश्वकारण ॥ ८ ॥ नमस्ते मधुदैत्यन्न नमस्ते रावणान्तक । नमस्ते कंसकेशिन्न नमस्ते कैटभार्दन ॥ ९ ॥ नमस्ते श्रातपत्राक्ष नमस्ते गरुइध्वज । नमस्ते जालनेमिन्न नमस्ते गरुइ।सन ॥१०॥ नमस्ते देवकीपुत्र नमस्ते वृष्णिनन्दन । नमस्ते रिवनिनदन ॥ नमस्ते पोकुलावास नमस्ते गोकुलिप्रय ॥११॥

जय गोपवपुः कृष्ण जय गोपीजनिषय । जय गोवर्षनाधार जय गोकुलवर्षन ॥१२॥ जय रावणवीरम्न जय चाणूरनाशन । जय वृष्णिकुलोद्योत जय कालीयमर्षन ॥१३॥ जय सत्यजगत्साक्षिन् जय सर्वार्थसाधक । जय वेदान्तिवर्दे जय सर्वेद माधव ॥१४॥ जय सर्वाश्रयाव्यक्त जय सर्वेद माधव ॥१४॥ जय सर्वाश्रयाव्यक जय सर्वेद माधव ॥ जय स्क्ष्मचिदानन्द जय चित्तनिरञ्जन ॥१६॥ जयस्तेऽस्तु निरालम्बजय शान्त सनातन । जय नाथ जगत्पुष्ट जय विष्णो नमोऽस्तु ते ॥१६॥ त्वं गुरुस्त्वं हो शिष्यस्त्वं दीक्षामन्त्रमण्डलम् । त्यं न्यासमुद्रासमयस्त्वञ्च पुष्पादि साधनम् ॥ त्वं माधारस्त्वमनन्तस्त्व कूर्मस्त्वं धराम्बुजः । धर्मज्ञानादयस्त्वं हि वेदिमण्डलशक्तयः ॥१८॥ त्वं प्रभो छलभृद्रामस्त्वं पुनः संवरान्तकः । त्व ब्रह्मिश्च देवस्त्व विष्णुः सत्यपराकमः ॥१९॥ त्वं प्रभो छलभृद्रामस्त्वं पुनः संवरान्तकः । त्व ब्रह्मिश्च देवस्त्व विष्णुः सत्यपराकमः ॥१९॥ त्वं मुर्विहः परानन्दो वराहस्त्वं धराधरः । त्वं सुत्रर्थस्तथा चक्रस्त्वं गदा शङ्ख एव च ॥

त्वं श्रीः प्रभो पुष्टिस्त्वं त्वं माला देव शाश्वती । श्रीवत्सः कौस्तुभस्त्वं हि शाङ्गी त्वञ्च तथेषुधिः ॥२१॥ त्वं खङ्गचर्मण सार्डं त्वं दिक्पालस्तथा प्रभो । त्वं रक्षोऽभिपतिः साध्यस्त्वं वायुस्त्वं निशाकरः ॥२२॥ आदित्या वसवो रद्रास्त्वमश्चिन्यौ मरुद्गणाः। त्वं दैत्या दानवानागास्त्वं यक्षाराक्षसाः खगाः॥ गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः पितरस्त्वं महामराः । भूतानि विषयस्त्वं हि त्वमव्यक्तेन्द्रियाणि च २४॥ मनोबुद्धिरहङ्कारः द्वेत्रज्ञस्त्वं द्वदीश्वरः । त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमोङ्कारः समित्कुशः ॥२५॥ त्वं वेदी त्वं हरे दीच्चा त्वं यूपस्त्वं हुताश्चनः । त्वं होता यजमानस्त्वं त्वं घान्यः पश्चयाजकः ॥ त्वमध्वर्य्युस्त्वमुद्गाता त्वं यज्ञः पुरुषोत्तमः। दिक्पातालमही न्योम द्यौस्त्वं नक्षत्रकारकः २७॥ देवितर्याङ्मनुष्येषु जगदेतचराचरम् । यत्किञ्चिद्दश्यते देव ब्रह्माण्डमखिलं जगत् ॥२८॥ तव रूपमिदं सर्वं दृष्ट्यर्थं संप्रकाशितम् । नाथ यत्ते परं ब्रह्म देवैरपि दुरासदम् ॥२९॥ कस्तज्जानाति विमलं योगिगम्यमतीन्द्रियम् । अब्ययं पुरुषं नित्यमव्यक्तमजमव्ययम् ॥३०॥ प्रलयोत्पत्तिरहितं सर्वव्यापिनमीश्वरम् । सर्वज्ञं निर्गुणं शुद्धमानन्दमजरं परम् ॥३१॥ बोधरूपं ध्रुवं शान्तं पूर्णमद्वैतमक्षयम् । अवतारेषु या मूर्त्तिर्वहरेद्देव दृश्यते ॥३२॥ परं भावमजानन्तस्त्वां भजन्ति दिवौकसः । कथं त्वामीदृशं सूद्मं शकोमि पुरुषोत्तम ॥३३॥ पुष्पधूपादिभिर्यत्तत्तव सर्वविभृतयः। सङ्घर्षणादि हे देव तव यत्पूजितो मया ॥३४॥ क्षन्तुमई ि तत्सर्वं यत्कृतं न कृतं मया । न शक्तोमि विभो सम्यक्तव पूजां यथोदिताम्॥३५॥ यत्कृतं जपहोमादि असाध्यं पुरुषोत्तम । विनिष्पाद्यितुं भक्त्या अतस्त्वां च्रमयाम्यहम्॥३६॥ दिवारात्रौ च सन्ध्यायां सर्वावस्थासु चेष्टतः। अचला तु हरे भक्तिस्तवाङ्घियुगले मम ॥३७॥ श्वरीरेण तथा प्रीतिर्न च धर्मादिकेषु च । यथा त्वयि जगन्नाथ प्रीतिरात्यन्तिकी मम ॥३८॥ किं तेन न कृतं कर्म स्वर्गमोक्षादिसाधनम् । यस्य विष्णौ दृद्ग भक्तिः सर्वकामफलप्रदे ॥३९॥ पूजां कत्त् तथा स्तोत्रं कः शक्नोति तवाच्युत । स्तुतं तु पूजितं मेऽच तत्क्षमस्य नमोऽस्तु ते ॥ इति चक्रधरस्तोत्रं मया सम्यगुदाहृतम् । स्तौहि विष्णुं मुने भक्त्या यदीच्छिस परं पदम् ॥ स्तोत्रेणानेन यः स्तौति पूजाकाले जगद्गुरुम् । अचिराल्लभते मोत्तं छित्त्वा संसारवन्धनम् ॥ कल्येऽपि यो जपेद्भक्त्या त्रिसन्ध्यं नियतः शुचिः । इदं स्तोत्रं मुने सोऽपि सर्वकाममवाप्रयात् ॥ पुत्रार्थी लमते पुत्रान्वदो मुच्येत बन्धनात् । रोगाद्विमुच्यते रोगी निर्धनो लमते धनम् ॥४४॥ विद्यार्थी लभते विद्यां यशः कीर्त्तिञ्ज विन्दति । जातिस्मरत्वं मेघावी यद्यदिन्छति चेतसा ॥ अधन्यः सर्वेवित्प्राज्ञस्त्वसाधुः सर्वकर्मकृत् । सत्यवाक्यः शुचिर्दाता यः स्तौति पुरुषोत्तमम् ॥ साधुशीला हि ते सर्वे सर्वधर्मबहिष्कृताः । येषां प्रवर्त्तनं नास्ति हरिमुद्दिश्य सिक्कियाः ॥४७॥ नाशौचं विद्यते तस्य मनो बाक् च दुरात्मनः । यस्य सर्वार्थदे विष्णौ भक्तिर्नाव्यभिचारिणी॥ आराध्य विधिवद्देवं हरि सर्वसुखपदम् । प्रामोति पुरुषः सम्यग्यदात्पार्थयते फलम् ॥४९॥ सकलमुनिभिराद्यश्चिन्त्यते यो हि सिद्धो निखिलहृदि निविष्टं वेत्ति यः सर्वसाद्धी। तमजममृतमीशां वासुदेवं नतोऽस्मि त्वभयमरणहीनं नित्यमानन्दरूपम् ॥५०॥ निखिलभुवननाथं शाश्वतं सुपसन्नं अतिविमलविशुद्धं निर्गुणं भावपुष्पैः। सुखसुदितसमस्तं पूजयाम्यात्मभावं विशतु हृदयपद्मे सर्वसाक्षी चिदातमा ॥५१॥

एवं मयोक्तं परमप्रभावमाद्यन्तहोनस्य परस्य विष्णोः।
तस्माद्विचिन्त्यः परमेश्वरोऽसौ विमुक्तिमार्गेण नरेण सम्यक् ॥५२॥
बोधस्वरूपं पुरुषं पुराणमादित्यवर्णं विमलं विशुद्धम्।
सिञ्चन्त्य विष्णुं परमद्वितीयं कस्तत्र योगी न लयं प्रयाति ॥५३॥
इमं स्तवं यः सततं मनुष्यः पठेच्च तद्वत्प्रयतः प्रशान्तः।
स घौतपाप्मा विततप्रभावः प्रयाति लोकं वितत्तं मुरारेः॥५४॥
यः प्रार्थयत्यर्थमशेपसौख्यं धर्मञ्च कामञ्च तथैव मोच्चम्।
स सर्वमुत्सुज्य परं पुराणं प्रयाति विष्णुं शरणं वरेण्यम् ॥५५॥
विभुं प्रभुं विश्वधरं विशुद्धमशेषसंसारविनाशहेतुम्।
यो वासुदेवं विमलं प्रपन्नः स मोक्षमाप्रोति विमुक्तसङ्गः॥५६॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे स्तोत्रकथनं नाम षड्विंशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२२६॥

# सप्ताविंशाधिकद्विशततमोऽष्यायः

#### सूत उवाच

वेदान्तसाङ्क्षयसिद्धान्तब्रह्मज्ञानं वदाम्यहम् । अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्विष्णुरित्येव चिन्तयन् ॥ १ ॥ स्य्येन्दुव्योम्नि वह्नौ च ज्योतिरेकं त्रिधा स्थितम् । यथा सर्पिः शरीरस्थं गवां न कुरुते बलम् ॥ निर्गतं कर्मसंयक्तं दत्तं तासां महाबलम् ॥ २ ॥

तथा विष्णुः शरीरस्थो न करोति हितं नृणाम् । विनाराधनया देवः सर्वगः परमेश्वरः ॥ ३ ॥ आरुरक्षुमतीनां तु कर्मज्ञानमुदाहृतम् । आरुद्योगवृक्षाणां ज्ञानं त्यागं परं मतम् ॥ ४ ॥ ज्ञातुमिच्छ्वति शब्दादीन्रागद्वेषोऽथ जायते । लोभमोहः क्रोध एतैर्युक्तः पापं नरश्चरेत् ॥ ५ ॥ इस्ताबुपस्थमुदरं वाक्चतुर्थी चतुष्टयम् । एतत्सुसंयतं यस्य स विप्रः कथ्यते बुधः ॥ ६ ॥

परिवत्तं न यहाति न हिंसां कुरुते तथा। नाच्कीडारतो यस्तु हस्तौ तस्य सुसंयतौ ॥ ७ ॥ परिक्षीवर्जनरतस्तस्योपस्थं सुसंयतम्। अलोलुपिमदं सुङ्क्ते जठरं तस्य संयतम्॥ ८ ॥ सत्यं हितं मितं ब्रूते यस्मादाकतस्य संयता। यस्य संयतान्येतानि तस्य किं तपसाध्वरैः॥ ९ ॥ भ्रुवोर्मध्ये स्थितां बुद्धि विषयेषु युनक्ति यः। जीवो जाप्रदवस्थायामेवमाहुर्विपश्चितः ॥ १०॥ हृदि स्थितः स तमसा मोहितो न सरत्यि। यदा तस्य कुतो वेति सुषुप्तिरिति कथ्यते ॥ ११॥ जाप्रतो तस्य न स्त्री न मोहो न भ्रमस्तथा। उत्यद्यते न जानाति शब्दार्थिषयान्वशी॥ १२॥ इन्द्रियाणि समाहत्य विषयेभ्यो मनस्तथा। बुद्धियाऽहङ्कारमि च प्रकृत्या बुद्धिमेव च ॥ १३॥ संयम्य प्रकृतिञ्चापि चिच्छुक्त्या केवले स्थितः। पश्चत्यात्मिन चात्मानमात्मानमुपकारकम्॥ चिद्रपुपममृतं शुद्धं निष्क्रियं व्यापकं शिवम्। तुरीयायामवस्थायामास्थितोऽसौ न संशयः १५॥ पुर्य्यष्टकस्य पद्मस्य पत्राण्यप्यै च तानि हि। साम्यावस्था गुणकृता प्रकृतिस्तत्र कर्णिका ॥ १६॥ कर्णिकायां स्थितो देवो देहे चिद्रप् एव हि। पुर्य्यष्टकं परित्यज्य प्रकृतिञ्च गुणात्मिकाम्॥

यदा याति तदा जीवो याति मुक्ति न संशयः ॥१७॥

प्राणायामो जपश्चैव प्रत्याहारोऽथ धारणा । घ्यानं समाधिरित्येते षड्योगस्य प्रसाघकाः ॥१८॥ पापक्षये देवतानां प्रीतिरिन्द्रियसंयमः । जपघ्यानयुतो गर्भे विपरीतस्त्वगर्भकः ॥१६॥ षट्त्रिंशन्मातृकः श्रेष्ठश्चतुर्विश्चतिमातृकः । मध्यो द्वादशमात्रं तु ओक्कारं सततं जपेत् ॥२०॥

वाचके प्रणवे ज्ञाते वाच्यं ब्रह्म प्रसीद्ति।

ॐ नमो विष्णवे । षष्ठात्तरश्च जप्तव्यो गायत्री द्वादशाक्षरा ॥२१॥

सर्वेषामिन्द्रियाणां तु प्रवृत्तिविषयेषु च। निवृत्तिर्मनसां तस्यां प्रत्याहारः प्रकीर्त्तितः ॥२२॥ इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यः समाहृत्य हितो हि सः। सहसा सह बुद्धया च प्रत्याहारेषु संस्थितः ॥ प्राणायण्मैद्विद्शिभर्यावत्कालकृतो भवेत्। यस्तावत्कालपर्य्यन्तं मनो ब्रह्मणि धारयेत् ॥२४॥ तस्यैय ब्रह्मणा प्रोक्तं ध्यानं द्वादश धारणाः। तुष्येत नियतो युक्तः समाधिः सोऽभिधीयते २५॥ ध्यायन्न चलते यस्य मनोभिध्यायते भृशम्। प्राप्तयाविषकृतं कालं यावत्सा धारणा स्मृता ॥ ध्येये सक्तं मनो यस्य ध्येयमेवानुपश्यति। नान्यं पदार्थं जानाति ध्यानमेतत्प्रकीर्त्तितम् २७॥ ध्येये मनो निश्चलतां याति ध्येयं विचिन्तयन्। यत्तद्वयानं परं प्रोक्तं मुनिभिध्यानचिन्तकैः २८॥ ध्येयमेव हि सर्वत्र ध्येयस्तनमयतां गतः। पश्यति द्वेतरिहतं समाधिः सोऽभिधीयते ॥२९॥ मनः सङ्कल्परिहतिमिन्द्रियार्थाच चिन्तयन्। यस्य ब्रह्मिण संलीनं समाधिस्थस्त्वमुच्यसे ॥३०॥ ध्यायतः परमात्मानमात्मस्यं यस्य योगिनः । मनस्तन्मयतां याति समाधिस्थः स कीर्त्तितः॥

चित्तस्य स्थिरता भ्रान्तिहौँर्मनस्यं प्रमादता । योगिनां कथिता दोषा योगविष्ठप्रवर्त्तकाः ॥३२॥ स्थित्यर्थं मनसः सर्वं स्थूलरूपं विचिन्तयेत् । तद्व्रतं निश्चलीभृतं सूर्यस्थं स्थिरतां व्रजेत् ३३!' न विना परमात्मानं किञ्चिजगित विद्यते । विश्वरूपं तमेवेह इति ज्ञात्वा विमुञ्चति ॥३४॥ ओङ्कारं परमं ब्रह्म ध्यायेद्वजस्थतं विभुम् । क्षेत्राक्षेत्रज्ञरहितं जपेन्मन्त्रद्वयान्वितम् ॥३५॥ इत्यास्वत्येत्पूर्वं प्रधानं तस्य चोपित् । तमो रजस्तथा सत्त्वं मण्डलं त्रितयं क्रमात् ॥३६॥ कृष्णरक्तसितं तस्मिनपुरुषं जीवसंज्ञितम् । तस्योपित् गुरौश्चर्यमञ्चपत्रं सरोरुहम् ॥३७॥ ज्ञानं तु कर्णिका तत्र विज्ञानं केशरं स्मृतम् । वैराग्यं नालं तत्कन्दो वैष्णवो धर्म उत्तमः ॥३८॥ कर्णिकायां स्थितं तत्र जीववनिनश्चलं ततः । ध्यायेद्रसि संयुक्तमोङ्कारं मुक्तिसाधकम् ॥३९॥

ध्यायन् यदि त्यजेत्प्राणान्याति ब्रह्मणः सन्निधिम् । इरिं संस्थाप्य देहाञ्जे ध्यायन् योगी च मक्तिमाक् ॥४०॥

आत्मानमात्मना केचित्पश्यन्ति ध्यानचक्षुषा । सांख्यबुद्धणा तणेवान्ये योगेनानेन योगिनः ॥ ब्रह्मप्रकाशकं ज्ञानं भववन्धविभेदनम् । तत्रैकचित्तता योगो मुक्तिदो नात्र संशयः ॥४२॥ जितेन्द्रियात्मकरणो ज्ञानदृतो हि यो भवेत् । स मुक्तः कथ्यते योगी परमात्मान्धवित्थ्यतः ४३॥ आसनस्थानविषया न योगस्य प्रसाधकाः । विलम्बजनकाः सर्वे विस्तराः परिकीर्त्तिताः ॥४४॥ शिशुपाछः सिद्धिमाप स्मरणाभ्यासगौरवात् । योगाभ्यासं प्रकुर्वन्तः पश्यन्त्यात्मानमात्मना ॥ सर्वभूतेषु कारण्यं विद्वेषं विषमेषु च । छप्तशिक्षोदरादिश्च कुर्वन् योगी विमुच्यते ॥४६॥ इन्द्रियौरिन्द्रयार्थोस्तु न जानाति नरो यदा । काष्ठवद् ब्रह्मसंलीनो योगी मुक्तस्तदा भवेत् ॥

सर्ववर्णाः स्त्रियः सर्वाः कृत्वा पापानि भस्मसात् । ध्यानाग्निना च मेषावी लभन्ते परमां गतिम् ॥४८॥

मन्थनाद् दृश्यते ह्यमिस्तद्वद् ध्यानेन वै हरिः। ब्रह्मात्मनोर्यदैकत्वं स योगश्चोत्तमोत्तमः ॥४९॥ बाह्यस्पैर्न मुक्तिस्तु चान्तस्यैः स्याद्यमादिभिः। साङ्ख्यज्ञानेन योगेन वेदान्तश्रवणेन च ॥५०॥ प्रत्यक्षतात्मनो या हि सा मुक्तिरभिधीयते। अनात्मन्यात्मरूपत्वमसतः सत्स्वरूपता॥५१॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे ब्रह्मविज्ञानकथनं नाम सप्तविज्ञाधिकद्विश्वततमोऽध्यायः ॥२२७॥

# श्रष्टाविशाधिकद्विशततमोऽष्यायः

#### श्रीभगवानुबाच

आत्मज्ञानं प्रविध्यामि शृषु नारद तत्त्वतः । अद्वैतं साङ्ख्यिमत्याहुर्योगस्तत्रैकिचित्तता ॥ १ ॥ अद्वैतयोगसम्पन्नास्ते मुच्यन्तेऽतिबन्धनात् । अतीतारब्धमागामि कर्म नश्यित बोधतः ॥ २ ॥ सिद्वचारकुठारेण छिन्नसंसारपादपः । ज्ञानवैराग्यतीर्थेन लभते वैष्णवं पदम् ॥ ३ ॥ जाग्रत्स्वप्रमुसञ्च माया त्रिपुरमुच्यते । अत्रैवान्तर्गतं सर्वं शाश्वतेनाद्वये पदे ॥ ४ ॥ नामस्पिकियाहीनं सर्वं तत्परमं पदम् । जगत्कृत्वेश्वरोऽनन्तं स्वयमत्र प्रविष्टवान् ॥ ५ ॥ वेदाहमेतं पुरुषं चिद्रूपं तमसः परम् । सोऽइमस्मीति मोक्षाय नमः पन्था विमुक्तये ॥ ६ ॥ श्रवणं मननं ध्यानं ज्ञानानाञ्चेव साधनम् । यज्ञदानतपस्तीर्थवेदैमुक्तिनं लभ्यते ॥ ७ ॥ त्यागेन केनचिद्ध्यानं पूजाकर्मादिभिर्यया । द्विविधं वेदवचनं कुरु कर्म त्वजे विभौ ॥ ८ ॥ यज्ञादयो विमुक्तानां निष्कामानां विमुक्तये । अन्तःकरणशुद्धवर्यमृचुरेवात्र केचन ॥ ६ ॥ एकेन जन्मना ज्ञानान्मुक्तिनं द्वैतभाविनाम् । योगभ्रष्टाः कुयोगाश्च विप्रा योगकुलोद्भवाः ॥ कर्मणा वध्यते जन्तुर्ज्ञानान्मुक्ते भवाद्भवेत् । आत्मज्ञानमाश्रयेद्वै अज्ञानं यदतोऽन्यया ॥११॥ यदा सर्वे विमुच्यन्ते कामा यस्य द्विद्विधाः । तदामृतत्वमाप्नोति जीवन्नेव न संश्यः १२॥ यदा सर्वे विमुच्यन्ते कामा यस्य द्विद्विप्ताः । तदामृतत्त्वमाप्नोति जीवन्नेव न संश्यः १२॥

व्यापकत्वास्कथं याति को याति क स याति च । अनन्तरनान्न देशोऽस्ति अमूर्त्तित्वाद्गतिः कुतः ॥१३॥ अद्रयत्वान्न कोऽप्यस्ति वोधत्वाज्जङ्तां गतः । एकोद्दिष्टं यदन्यस्य मतिरागतिसंरियतः ॥१४॥ अथवाकाशकल्यस्य गतिराकाशसंस्थितिः । जाग्रत्स्वप्रश्चसुत्रञ्च मायया परिकल्पितम् ॥१५॥

> इति श्रीगारुडे महापुराणे आत्मज्ञानकथनं नाम अष्टाविंशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२२८॥

# एकोनत्रिंशाधिकद्विशततमोऽघ्यायः श्रीभगवानुवाच

नीतासार प्रवद्यामि अर्जुनायोदितं पुरा । अष्टाङ्मयोगयुक्तात्मा सर्ववेदान्तपारगः ॥ १ ॥ आःमलाभः परो नान्य आत्मदेहादिवर्जितः । रूपादिहीनदेहान्तःकरणत्वादिलोचनम् ॥ २ ॥

विज्ञानरिहतः प्राणः सुषुप्तोऽहं प्रतीयते । नाहमात्मा च दुःखादि संसारादिसमन्वयात् ॥ ३ ॥ विधूम इव दीप्तार्चिरादीप्त इव दीप्तिमान् । वैद्युतोऽप्रिरिवाकाशे हृत्सक्ते आत्मनात्मनि ॥ ४ ॥ श्रोत्रादीन न पश्यन्ति स्वं स्वमात्मानमात्मना । सर्वज्ञः सर्वदर्शी च क्षेत्रज्ञस्तानि पश्यति ॥ यदा प्रकाशते ह्यात्मा पटे दीपो ज्वलन्निव । ज्ञानमुत्यद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः ॥ ६ ॥ यथादर्शतलप्रस्ये पश्यत्यात्मानमात्मिनि । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थोश्च महाभूतानि पञ्चकम् ७ ॥ मनोबुद्धिरहङ्कारमव्यक्तं पुरुषं तथा । प्रमंख्याय पराव्याप्तौ विमुक्तो बन्धनैर्भवेत् ॥ ८ ॥ इन्द्रियग्राममिक्ललं मनसामिनिवेश्य च । मनश्चैवाप्यहङ्कारे प्रतिष्ठाप्य च पाण्डव ॥ ॥ ॥ अहङ्कारं तथा बुद्धौ बुद्धिञ्च प्रकृताविष । प्रकृति पुरुषे स्थाप्य पुरुषं ब्रह्मणि न्यसेत् ॥

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः प्रमंख्याय विमुच्यते ॥१०॥

नवद्वारिमदं गेहं तिसुणां पञ्चसाक्षिकम् । क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं विद्वान् यो वेद स वरः कविः ॥११॥ अश्वमेघसहस्राणि वाजपेयशतानि च । ज्ञानयज्ञस्य सर्वाणि कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥१२॥

#### श्रीभगवानुवाच

यमश्च नियमः पार्थं आसनं प्राणसंयमः । प्रत्याहारस्तथा ध्यानं धारणार्जुन सप्तमी ॥ समाधिरिति चाष्टाङ्को योग उक्तो विसुक्तये ॥१३॥

कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा। हिंसाविरामको धर्मो ह्यहिंसा परमं सुखम् ॥१४॥ विधिना या भवेदिसा सा त्वहिंसा प्रकीर्त्तिता। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्॥ प्रियञ्च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥१५॥

यच द्रव्यापहरणं चौर्याद्वाय बलेन वा । स्तेयं तस्यानाचरणं अस्तेयं धर्मसाधनम् ॥१६॥ कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थामु सर्वदा । सर्वत्र मैथुनत्यागं ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते ॥१७॥ द्रव्याणामप्यनादानमापत्स्विप तथेच्छ्या । अपरिग्रहमित्याहुस्तं प्रयत्नेन वर्जयेत् ॥१८॥ द्विधा शौचं मृजलाम्यां बाह्य भावादयान्तरम् । यदच्छालाभतस्तृष्टिः सन्तोयः सुलमक्षयम्१६॥ मनसश्चेन्द्रियाणाञ्च ऐकात्रयं परमं तपः । शरीरशोपणं वापि कृच्छ्रचान्द्रायणादिभिः ॥२०॥ वेदान्तश्चत्रह्रीयपणवादिजपं बुधाः । सत्त्वशुद्धिकरं पुंसां स्वाध्यायं परिचञ्चते ॥२१॥ स्तुतिस्मरणपूजादिवाङ्मनःकायकर्मभिः । अनिश्चला हरौ भक्तिरेतदीश्चरचिन्तनम् ॥२२॥ आसनं स्वस्तिकं प्रोक्तं पद्ममद्धासनं तथा । प्राणः स्वदेहजो वायुरायामस्तिकरोधनम् ॥२३॥ इन्द्रियाणां विचरतां विषयेपु स्वसत्स्वव । नियमं प्रोच्यते सद्धिः प्रत्याहारस्तु पाण्डव ॥२४॥

मृर्ताम् र्त्तंब्रह्मरूपिवन्तनं ध्यानमुच्यते । योगारम्मे मूर्त्तहरिममूर्त्तमि विन्तयेत् ॥२५॥ अग्निमण्डलमध्यस्थो वायुदेवश्चतुर्भुजः । शङ्कचकगदापद्मयुक्तः विस्तुमसंयुतः ॥२६॥ वनमाली कौस्तुभेन यतोऽहं ब्रह्मसंज्ञकः । धारणेत्युच्यते चेयं धार्य्यते यन्मनीलये ॥२७॥ अहं ब्रह्मत्यवस्थानं समाधिरिमधीयते । अहं ब्रह्माहिम वाक्याच ज्ञानान्मोन्नो भवेत्रृणाम् २८॥ श्रद्धयानन्दचैतन्यं लन्नियत्वा स्थितस्य च । ब्रह्माहमस्यदं ब्रह्म अहं ब्रह्मयदार्थयोः ॥२९॥

#### हरिस्त्राच

पुराणं गारुइं प्रोक्तं विधिनापि मया तवं । यः पठेन् श्रृणुयाद्वापिसोऽपि मोक्षमवाप्नुयात् । ३०॥ इति श्रीगारुइे महापुराणे ऊनत्रिंशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२२९॥



# श्रीगरुडमहापुराणम् उत्तरार्धम्

# (प्रेतकल्पः)

#### प्रथमोऽच्यायः

नारायणं नमस्कृत्य नरञ्जेव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं न्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥१॥ धर्मदृढ्वद्वमूलो वेदस्कन्धः पुराणशास्त्राद्धाः । कृतुकुसुमो मोक्षफलः सजयति कल्पद्रुमो विष्णुः ॥

# श्रीताक्ष्यं स्वाच

मनत्यसादाद्वेकुण्डत्रेलोक्यं सचराचरम् । मया विलोकितं सर्वमुत्तमाधममध्यमम् ॥३॥ भूलोंकात् सत्यपर्य्यन्तं पुरं याम्यं विना प्रभो । भूलोंकः सर्वलोकानां प्रचुरः सर्वजन्तुभिः ॥४॥ मानुष्यं तत्र भूतानां भुक्तिमुक्त्यालयं शुभम् । अतः सुकृतिनां लोको नभूतो न भविष्यति ॥५॥

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । स्वर्गापवर्गस्य फलार्जनाय भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ॥६॥

मानुषत्वं लमेंत् करमात् मृत्युं प्राप्नोति तत् कथम् । क्रियते कः सुरश्रेष्ठ देहमाश्रित्य कुत्रचित् ॥ मृते क यान्तीन्द्रियाणि ह्यसपृश्यः स कथं भवेत् । स्वकर्माणि कृतानीह कथं भोक्तुं प्रसर्पति ॥ प्रसादं कुक मे मोहं छेतुमईस्यरोपतः । विनतागर्भसम्भूतः काश्यपस्तव वाहनः ॥ ॥ इति प्रीततरो भूत्वा कथयस्व यथातथम् । यमलोके कथं यान्ति विष्णुलोके च मानवाः ॥

प्रेतमुक्तिप्रदं मार्गं कथयस्व प्रसादतः ॥१०॥

#### श्रीकृष्ण उवाच

वैनतेय महाभाग शृणु सर्व यथातथम् । प्रीत्या कथयतो यस्मात् सुदृदस्ति भवान् मम ॥११॥ परस्य योषितं द्वत्वा नहास्वमपद्धत्य वै । अरण्ये निर्जने देशे भवन्ति ब्रह्मराक्षसाः ॥१२॥ हीनजातौ प्रजायन्ते रत्नानामपहारकाः । यं यं काममभिध्यायेत् स तिल्लक्कोऽभिजायते ॥१३॥ नैनं छिन्दिन्त शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः ॥१४॥ वाक्चचुर्नासिके कणौं गुदौ मूत्रपुरीषयोः । अग्रडजादिकजन्तृनां छिद्राण्येतानि सर्वशः ॥१५॥ नामेस्तु मूर्द्वपर्यन्तमूर्ध्वच्छिद्राणि चाष्ट्र वै। सन्तः सुकृतिनो मर्त्या ऊर्ध्वच्छिद्रोण यान्ति ते ॥ अधिरुद्धरेण ये यान्ति तेयान्ति विगति नराः । मृताहाद्वार्षिकं यावद्यथोक्तविषिना खग ॥१७॥ कार्य्याणि सर्वकर्माणि निर्धनैरिप मानुषैः ॥१८॥

देहे यत्र वसेजन्तुस्तत्र भुङ्क्तं शुभाशुभम् । मनोवाक्कायजं नित्यं तत्र तत्र खगेश्वर ॥१६॥ मृतः सुखमवाप्नोति मायापाशीर्न बध्यते । पाशबद्धनरस्येह विकर्मणि मनो भ्रमेत् ॥२०॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रेतकल्पे सारोद्धारे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

# द्वितीयोऽष्यायः

#### श्रीकृष्ण उवाच

एवं ते कथितं ताद्यं जीवितस्य विचेष्टितम्। मनुष्याणां हितार्थाय प्रेतत्विविवृत्तये ॥१॥ चतुरशीतिलक्षाणि चतुर्भेदैश्च जन्तवः। अण्डजाः स्वेददाश्चेव ह्युद्धिज्ञाश्च जरायुजाः ॥२॥ एकिविशितलक्षाणि त्वण्डजाः परिकीर्त्तिताः। स्वेदजाश्च तथैवोक्ता उद्धिज्ञाश्च क्रमेण तु ॥३॥ चरायुजास्तथाऽसंख्या मानुषाद्याः प्रचक्षते । सर्वेपामेव जन्त्नां मानुषत्वं हि दुर्लमम् ॥४॥ पञ्चेन्द्रियनिधानं तु बहुपुण्यैरवाप्यते । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्धा ह्यन्त्यजजातयः ॥६॥ रजकश्चमंकारश्च नटो वरुङ एव च । कैवर्त्तमेदिमिल्लाश्च सप्तेताश्चान्त्यजातयः ॥६॥ मलेच्छुडुम्वविभेदेन जातिभेदास्त्रयोदश । जन्त्नामिह सर्वेषां भेदाश्चेव सहस्रशः ॥७॥ आहारो मैथुनं निद्रा भयं क्रोधस्तथैव च । सर्वेपामेव जन्त्नां विवेको दुर्लभः परः ॥८॥ एकपादादिरूपेश्च दश भेदा हि मानवाः । कृष्णसारो मृगो यत्र धर्मदेशः स उच्यते ॥१॥ ब्रह्माद्या देवताः सर्वे मुनयः पितरः खग । धर्मः सत्यञ्च विद्या च तत्र तिप्रन्ति सर्वदा ॥१०॥ भृतानां प्राणिनः श्रेष्टाः प्राणिनां मतिजीविनः । बुद्धिमत्मु नराः श्रेष्टा नरेपु ब्रह्मवादिनः ॥१२॥ भृतानां प्राणिनः श्रेष्टाः प्राणिनां मतिजीविनः । कृत्वुद्धिपु कर्त्तारः कर्तृपु ब्रह्मवादिनः ॥१२॥ मानुष्यं यः समासाद्य स्वर्यमोद्यप्रसाधकम् । द्वयोर्न साध्येदेवं तेनात्मा विश्वतो प्रुवम् ॥१३॥ सन्छति शती सहस्रं सहस्री लक्षमीहते । कर्तृ लद्धाधिवती राज्यं राज्येऽपि सकलचक्रवर्त्तत्त्वम् ॥

# श्रीगरहमहापुराणम्। अ०३

चक्रधरोऽपि सुरत्वं सुरत्वलाभे सकलसुरपतित्वम् । भवितुं सुरपतिरूष्वंगतित्वं तथापि न निवत्तते तृष्णा ॥१५॥

तृष्णया चाभिभूतस्तु नरकं प्रतिपद्यते । तृष्णामुक्तास्तु ये केचित्स्वर्गवासं छभन्ति ते ॥१६॥ आत्माधीनः पुमान् लोके सुखी भवति निश्चितम् । शब्दः स्पर्शश्च रूपञ्च रसो गन्धश्च तद्गुणाः॥

तथा च विषयाधीनो दुःखी भवति निश्चितम् ॥१७॥

कुरङ्गमातङ्गपतङ्गभृङ्गमीनाहताः पञ्चभिरेव पञ्च

एकः प्रमादी स कथं न इन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥१८॥

पितृमातृमयो बाल्ये यौवने दियतामयः। पुत्रपौत्रमयः पश्चान्मू हो नात्ममयः कि चित् ॥१६॥ लोहदारु मयैः पाशैः पुमान्बद्धो विमुच्यते। पुत्रदारमयैः पाशैर्बद्धो नैव प्रमुच्यते॥२०॥ मृत्योर्न मुच्यते मूहो बालो वृद्धो युवापि वा। सुखदुःखाधिको वापि पुनरायाति याति च २१॥ एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते। एको हि भुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्॥२२॥ सर्वेषां पश्यतामेव मृतः सर्वे जहाति च। मृतं शरीरमुत्सुष्य काष्ठलोष्ठसमन्वितम्॥२३॥ बान्धवा विमुखायान्ति धर्मस्तमनुगच्छति। यहेष्वर्था निवर्त्तन्ते इमशाने मित्रवान्धवाः॥२४॥ शरीरं विह्नराद्त्रे सुकृतं दुष्कृतं ब्रजेत्। शरीरं विह्नना दग्धं कृतं कर्म सहस्थितम् ॥२५॥ शर्मां वा यदि वा पापं मुङ्क्ते सर्वत्र मानवः। अनस्तिमत आदित्ये न दत्तं धनमर्थिनाम्॥ न जानामीति तिद्वत्तं प्रातः कस्य भविष्यति। रोरवीति धनं तस्यको मे भर्ता भविष्यति २०॥ न दत्तं दिजमुख्यानां नामौ तीर्थे सुद्धज्जने। पूर्वजन्मकृतात्पुण्यायह्मच्धं बहु चाल्पकम् ॥२८॥ तदीदृशं परिज्ञाय धर्मार्थे दीयते धनम्। धनेन धार्यते धर्मः श्रद्धायुक्तेन चेतसा ॥२६॥ श्रद्धाविद्दीनो धर्मस्तु नेहामुत्र च वृद्धिभाक्। धर्मात्सज्ञायते ह्यथां धर्मात्कामोऽभिजायते ३०॥ धर्म एवापवर्गाय तस्माद्धमें समाचरेत्। श्रद्धया धार्यते धर्मा बहुभिर्नार्थराशिभिः॥३१॥ अकिञ्चना हि मुनयः श्रद्धावन्तो दिवङ्गताः। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतञ्च यत्॥ असदित्यच्यते पित्तन्यत्ते पित्तन्यते विवन्त्रते विवन्त्रते नेह न तत्फलम्॥३२॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रेतकल्पे सारोद्धारे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

# तृतीयोऽ**घ्यायः**

श्रीगरुड़ उवाच

कर्मणा केन देवेशं प्रेतत्वं नैव जायते। पृथिव्यां सर्वेजन्त्नां तन्मे बृहि सुरेश्वर ॥ १ ॥

#### श्रीभगवानुवाच

श्रुण बच्यामि सङ्च्रेपात्क्रियाञ्चेत्रीर्ध्वदैहिकीम् । स्वहस्तेनैव सा कार्या मोक्षकामैस्तु मानवैः ॥ स्त्रीणामिष विशेषण पञ्चवर्षाधिके शिशौ । तृत्रोत्सर्गादिकं कर्म प्रेतत्वविनित्रचये ॥३॥ तृष्योत्सर्गाद्दते नान्यत्किञ्चदस्ति महीतले । जीवन्वापि मृतो वापि तृष्योत्सर्गं करोति यः ॥ प्रेतत्वं न मवेत्तस्य विना दानैर्विना मस्तैः ॥ ४ ॥

#### गरह उवाच

करिमन्काले वृषोत्सर्गं जीवन्वापि मृतं।ऽपि वा । कुर्यात्युरवरश्रेष्ठ ब्रूहि मे मधुसूदन ॥ किं फर्सं तु भवेष्जन्तोः कृतैः श्राद्धेस्तु घोडशैः ॥ ॥॥

#### श्रीहण स्वाच

अकृत्वा तु वृषोत्सर्गं कुरुते पिषडपातनम् । नोपितष्ठिति तच्छ्रेयो दत्तं प्रेतस्य निष्फलम् ॥ ६ ॥ एकादशाहे प्रेतस्य यस्य नोत्सुज्यते वृषः । प्रेतत्वं सुहिथरं तस्य दत्तैः श्रादशतैरिप ॥ ७ ॥

#### गरुड उवाच

. पुत्रा यस्य न विद्यन्ते न माता न च बान्धवाः । न पत्नी न च भर्ता च कथं स्यादौर्ध्व दैहिकम् ॥ ८ ॥ केन मुक्ति प्रपद्यन्ते नरा नार्थ्यो गतापदः । एतन्मे संशयं देव छेत्तुमई स्यशेषतः ॥ ९ ॥

#### श्रीकृष्ण उवाच

अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च । येन केनाप्युपायेन पुत्रस्य जननञ्चरेत् ॥१०॥ अपुत्रो वा ह्यपुत्रो वा नरो नारी पतिस्तथा । जीवलेव स्वयं कुर्यान्मृतो ह्यच्यमामुयात् ११॥ यानि कानि च दानानि स्वयं दत्तानि मानवैः । तानि तानि च सर्वाणि ह्युपतिष्ठन्ति चाप्रतः ॥ व्यञ्जनानि विचित्राणि भच्यभोज्यानि यानि च । स्वयं हस्तेन दत्तानि देहान्ते चाक्षयं फलम् ॥ गोभूहिरण्यवासांसि मोजनानि पदानि च । यत्र तत्र यसेजन्तुस्तत्र तत्रोपतिष्ठति ॥१४॥ यावत्स्वास्ययं शरीरस्य तावद्धमं समाचरेत् । अस्वस्थः प्रेरितश्चान्यैर्न किचित्कत्तुंमृत्सहेत् १५॥ यावत्तस्य मृतस्येह न भूतं चौध्वदेहिकम् । वायुभूतः क्षुधाविष्टो भ्रमते च दिवानिशम् १६॥ कृमिकीटपतञ्जो वा जायते भ्रियतेऽपि सः । असद्गर्भे वसेत्सोऽपि जातः सद्यो विनश्यति १७॥ यावत्स्वस्यमिदं शरीरमध्जं यावज्जरा दूरतो

यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः।

आत्मश्रेयि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने हि कृपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः ॥१८॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे औद्ध्वंदेहिको नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

# चतुर्थोऽध्यायः

#### गरुड़ उदीच

स्वहरतैः कि फलं देव परहरतैश्च तद्भद । स्वस्थावस्थैरसंज्ञैर्वा विधिहीनमथापि वा ॥ १ ॥ श्रीकृष्ण उवाच

एका गौः स्वस्थिचत्तस्य ह्यस्वस्थस्य च गोश्चतम् । सहस्रं म्रिथमाणस्य दत्तं चित्तविवर्णितम् ॥
मृतस्यैव पुनर्लचं विधिहीनञ्च निष्फलम् । तीर्थपात्रसमायोगादेका वै लक्षपुण्यदा ॥ ३ ॥
पात्रे दत्तं खगश्रेष्ठ ह्यहन्यहिन वर्द्धते । दातुर्दानमपाराय ज्ञानिनां न प्रतिप्रहः ॥
विषशीतापहौ मन्त्रं विह्नः कि दोषभाजिनौ ॥ ४ ॥

दातव्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्तेषु विशेषतः । नापात्रे विदुषा किश्चिदात्मनः श्रेय इच्छता ॥ ५ ॥ अपात्रे सा च गौर्दत्ता दातारं नरकं नयेत् । कुलैकविशतियुतं गृहीतारञ्च पातयेत् ॥ देहान्तरं यदावाप्य स्वहस्तमुकृतञ्च यत् ॥ ६ ॥

धनं मूमिगतं यद्वत्स्वह्स्तेन निवेशितम्। नद्वत्फलमवाप्नोति ह्यहं विष्म खगेश्वर ॥ ७ ॥ अपुनोऽपि विद्येषेण कियाञ्चेवौध्वंदेहिकोम्। प्रकुर्यान्मोक्षकामश्च निर्धनश्च विद्येपतः ॥ ८ ॥ स्वल्पेनापि हि वित्तेन स्वयं ह्स्तेन यत्कृतम् । अक्षयं याति तत्सर्वं यथाष्यञ्च हुताद्यने ॥ ९ ॥ एका एकस्य दातव्या शय्या कन्या पयस्विनी । सा विक्रीता विभक्ता वा दहत्यासममं कुलम् ॥ तस्मात्सर्वं प्रकुर्वीत चञ्चले जीविते सित । गृहीतदानपाययः सुखं याति महाध्विन ॥११॥ अन्यथा क्लिश्यते जन्तुः पाययरहितः पिथ । एवं ज्ञात्वा खगश्चेष्ठ दृषयज्ञं समाचरेत् ॥१२॥ अकृत्वा म्रियते यस्तु सपुत्रोऽपि न मुक्तिभाक् । अपुत्रोऽपि हि यः कुर्यात्सुखं याति महाध्ये ॥ अम्बद्दोत्रादिभियंजैदानश्च विविधैरपि । न तां गितमवामोति वृषोत्सर्गण या भवेत् ॥१४॥ सवोषामेव यज्ञानां वृषयज्ञस्तथोत्तमः । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन वृषयज्ञं समाचरेत् ॥१५॥

#### गरुड उवाच

कथयस्य प्रसादेन वृषयज्ञक्रियां तथा। क्रिमन्काले तिथौ कस्यां विधिनः केन तन्द्रवेत्॥

# कृत्वा किं फलमाप्नोति ह्येतन्मे वद साम्प्रतम् ॥ १६ ॥

#### श्रीकृष्ण उवाच

कार्त्तिकादिषु मासेषु ह्युत्तरायणगे रवौ । ग्रुक्लपत्ते तथा कृष्णे द्वादस्यादिशुमे तिथौ ॥ ग्रुमे लग्ने मुदूर्ते वा शुचौ देशे समाहितः ॥ १७ ॥

ब्राह्मणन्तु समाहूय विधिज्ञं शुभलक्षणम् । जपहोमैस्तथा दानैः प्रकुर्यादेहशोधनम् ॥१८॥ पूण्येऽह्नि शुभनक्षत्रे ग्रहान्देवान्समर्चयेत् । होमं कुर्याद्यथाशक्ति मन्त्रेश्च विविधैः शुभैः ॥१९॥ ग्रहाणां स्थापनं कुर्य्यात्पूजनञ्च खगेश्वर । मातृणां पूजनं कुर्याद्वसोर्धाराञ्च कारयेत् ॥२०॥ विह्नं संस्थाप्य तत्रैव पूर्णहोमञ्च कारयेत् । शाँलग्रामञ्च संस्थाप्य वैष्णवं श्राद्धमाचरेत् ॥२१॥ वृषं सम्पूज्य तत्रैव वस्त्रालङ्कारभूपणैः । चतस्रो वत्सतर्यस्ताः पूर्वं समधिवासयेत् ॥२२॥ प्रदक्षिणां प्रकुर्वीत होमान्ते तु विसर्जयेत् । इमं मन्त्रं समुचार्य्यं ह्युत्तराभिमुखं स्थितः ॥२३॥ धर्मस्त्वं वृषरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा । वृषोत्सर्गप्रभावेण मामुद्धर भवार्णवात् ॥२४॥ अनेनैव वृषोत्सर्गं रुद्रकुम्भोदकेन तु । दर्भमूले घटं स्थाप्य उदकं शिरिस न्यसेत् ॥२४॥ अभिषिच्य शुभैर्मन्त्रैः पावनैर्विधिपूर्वकम् । तेन क्रीड़िति मन्त्रेण वृषील्सर्गे कृते सित ॥२६॥ आत्मश्राद्धं ततः कुर्याद्दना चान्नं द्विजोत्तमे । उदके चैव गन्तव्यं जलं तत्र प्रदापयेत् ॥ यदिष्टं जीवितस्यासीत्तद्याच स्वशक्तितः । सुतृप्तो दुस्तरं मार्गं मृतो याति सुखेन हि ॥२८॥ यावन्न दीयते ज़न्तोः श्राद्धश्चैकादशाह्निकम् । स्वदत्तं परदत्तं वा नेहामुत्रोपतिष्ठति ॥२९॥ त्रयोदश तथा सत पञ्च त्रीणि यथाक्रमम् । पददानानि कुर्वीत श्रद्धामक्तिसमन्वितः ॥३०॥ तिलपात्राणि कुर्वीत त्रीषि पञ्च च सप्त वा। ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाद्गामेकाञ्च प्रदापयेत् ॥३१॥ वामे चक्रं प्रकर्त्तव्यं त्रिशूलं दक्षिणे तथा । माल्यं दत्त्वा तथैवास्य वृषमेकं विसर्जयेत् ॥३२॥ एकोदिष्टविधानेन स्वाहाकारेण बुद्धिमान् । कुर्यादेकादशाहं तु द्वादशाहं प्रयत्नतः ॥३३॥ सपिण्डीकरणादर्वाकुर्याच्छाद्धानि षोइश । ब्राह्मणान्भोजयित्वा तु पददानानि दापयेत् ॥३४॥ कार्पासोपरि संस्थाप्य ताम्रपात्रे तथान्युतम् । वस्त्रेणाच्छाद्य तत्रस्थमध्यं दद्याच्छुमैः फलैः ॥ नाविमक्तुमर्थी दुर्यात्पदृस्त्रेण वेष्टितम् । कांस्यपात्रे घृतं स्थाप्यं वैतरण्या निमित्तकम् ॥३६॥ नावमारोहयेद्गन्तुं पूजयेद्गरङ्ध्वजम् । आत्मवित्तानुसारेण तस्या दानमनन्तकम् ॥३७॥ भवसागरममानां शोकतापोर्मिदुःखिनाम् । धर्मस्रविवहीनानां तारको हि जनार्दनः ॥३८॥ तिलं लौहं हिरण्यञ्च कार्पासं लवणं तथा। सप्तधान्यं क्षितिर्गाव एकैकं पावनं स्मृतम् ॥३९॥ तिलपात्राणि कुर्वीत शय्यादानञ्च कारयेत् । दीनानाथिविशिष्टेभ्यो द्याच्छक्त्या च दिल्लाम् ॥

एवं यः कुरते तार्क्य पुत्रवानेप्यपुत्रवान् । स सिद्धिं समवाप्नीति यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥४१॥ नित्यं नैमित्तिकं कुर्याद्यावजीवित मानवः । यत्किञ्चत् कुरते धर्मभक्षयं फलमापु्र्यात् ॥४२॥ तीर्थयात्राव्रतानाञ्च श्राद्धे सांवत्सरादिके । देवतानां गुरूणाञ्च मातापित्रोस्तथैव च ॥४३॥ पुर्यं देयं प्रयत्नेन प्रत्यहं वर्डते खग । अस्मिन्यत्ते हि यः कश्चिद्ध्रिरदानं प्रयच्छित् ॥४४॥ तत्त्रस्य चान्नयं सर्वं वेदिकायां यथा किल । यथा पूज्यतमा लोके यतयो ब्रह्मचारिणः ॥४५॥ तथैव प्रतिपूज्यन्ते लोके सर्वे च नित्यशः । वरदोऽहं सदा तस्य चतुर्वक्त्रस्तथा हरः ॥४६॥ तथिन परमान्लोकानिति सत्यं वचो मम । पौर्णमास्याञ्च रेवत्यां नीलमेकं प्रमुञ्चयेत् ॥४०॥ संकान्तीनां सहस्राणि सूर्य्यपर्वश्वतानि च । कृत्वा यत्फलमाप्नोति तद्धे नीलविसर्जने ॥४८॥ वत्सतरी प्रदावन्या ब्राह्मणेम्यः पदानि च । तिलपात्राणि देयानि शिवमक्तद्धिजेपु च ॥४६॥ उमा महेश्वरञ्चैव परिधाप्य प्रयत्नतः । अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतम् ॥५०॥ य नमस्यन्ति गोविन्दं नतेषांविद्यते मयम् । प्रेतत्वान्मोत्तिमिछ्नित ये करिष्यन्ति स्वक्रियाम् ॥ एतत्ते सर्वमाल्यातं मया स्वञ्चौर्वं देहिकम् । यच्छुत्वा मुच्यते पापैविध्मुलोकं स गच्छित ५२॥ श्रुत्वा माहात्म्यमतुलं गरुडो हर्षमागतः । भूयः पप्रच्छ देवेशं कृत्वा चानतकन्धरम् ॥५३॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे और्ध्वंदैहिको नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥

# पश्चमोऽध्यायः

#### गरुड़ उवाच

भगवन्ब्रूहि मे सर्वं यमलोकस्य निर्णयम्। प्रमाणं विस्तरं तस्य माहात्म्यञ्च सुविस्तरम्।।१॥ श्रीभगवानुवाच

शृशु तार्च्य प्रवक्ष्यामि यमलोकस्य निर्णयम् । प्रमाणकानि सर्वाणि भुवनानि च पोडश ॥२॥ पडशीतिसहस्राणि योजनानां प्रमाणतः । यमलोकस्य चाध्वा वै अन्तरो मानुषस्य च ॥३॥ सुकृतं दुष्कृतं वापि भुक्त्वा लोके यथार्जितम् । कर्मयोगात्तदा कश्चिद् व्याधिरुत्यद्यते खग ४॥ निमित्तमात्रः सर्वेषां कृतकर्मानुसारतः । यो यस्य विहितो मृत्युः स तं ध्रुवमवामुयात् ॥५॥ कर्मयोगात्तदा देही मुख्बत्यत्र निजं वपुः । तदा भूमिगतं कुर्याद्गोमयेनोपलिष्य च ॥६॥ तिलान्दर्भो विकीर्य्यथ मुखे स्वर्णं विनिक्षिपेत् । तुलसीसिविधो कृत्वा शालग्रामशिलां तथा ॥ एवं भामादिस्क्तेश्च मरणं मुक्तिदायकम् । शलाकास्वर्णविक्षेपः प्रेतप्राणग्रहेषु च ॥८॥

एका वक्त्रे तु दातव्या घाणयुग्मे तथा पुनः । अच्णोश्च कर्णयोश्चेव द्वे देवे यथाक्रमम् ॥६॥ अय लिङ्गे तथा चैका चैका ब्रह्माण्डके क्षिपेत् । करयुग्मे च करुठे च तुलसीञ्च प्रदापयेत् १०॥ बस्नयुग्मञ्च दातन्यं कुङ्क्मैश्चाक्षतैर्यजेत् । पुष्पमालायुतं कुर्व्यादन्यद्वारेण सन्नयेत् ॥११॥ पुत्रस्तु बान्धवैः सार्द्धं विषर्तु पुरवासिभिः । भितुः प्रेतगतं पुत्रः स्कन्धमारोप्य बान्धवैः॥१२॥ गत्वा रमशानदेशे तु प्राङ्मुखञ्चोत्तरामुखम् । अदग्धपूर्वा या भूमिश्चितां तत्रैय कारयेत् १३॥ श्रीखण्डतुल्सीकाष्ठसमित्यालाशसम्भवाम् । एवं सामादिस्क्रैश्च मरणं मुक्तिदायकम् ॥१४॥ विम<sup>े</sup>नेन्द्रियसङ्घाते चैतन्ये जड़ताङ्गते । प्रचलन्ति ततः प्राणा यामैर्निकटयर्त्तिभिः ॥१५॥ बीभत्सं दारुणं रूपं प्राणैः कण्ठसमाश्रितैः । फेनमुद्गिरते सोऽपि मुखं लालाकुलं भवेत् ॥१६॥ दुरात्मानश्च ताड्यन्ते किङ्करैः पाद्यवेष्टिताः । मुखेन कृतिनस्तत्र नीयन्ते नाकनायकैः ॥१७॥ दुःखेन पापिनो यान्ति यममार्गे मुदुर्गमम् । यमश्चतुर्भुजो भूत्वा शङ्खचक्रगदादिभृत् ॥१८॥ पुरुयकर्मरतान्सम्यवस्नेहान्मित्रवदाचरेत् । आहूय पापिनः सर्वान्यमो दराडेन तर्जयेत् ॥१९॥ प्रलयाम्बुदनिर्घोषो स्वज्जनाद्रिसमयभः । महिषस्थो दुराराध्यो विद्युत्तेजःसमद्युतिः ॥२०॥ योजनत्रयविस्तारदेहो रुद्रोऽतिर्माषणः । लोहदण्डथरो मीमः पाशपाणिर्दुराकृतिः॥२१॥ रक्तनेत्रोऽतिभयदो दर्शनं याति पापिनाम् । अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो हाहा कुर्वन्कलेवरात् ॥२२॥ यदैव नीयते दूतैर्याम्यैवींचन् स्वकं गृहम् । निर्विचेष्टं शरीरं तु प्राणैर्मुक्तैर्जुगुप्सितम् ॥२३॥ अस्प्रस्यं जायते तूणे दुर्गन्धं सर्वनिन्दितम् । त्रिधावस्थाऽस्य देहस्य क्रिमिविड्मस्मरूपतः २४॥ को गर्वः क्रियते तार्क्य क्षणविष्वं तिमिनरैः। दानं वित्ताची न कुर्यात्कीर्त्तिधर्मों तथायुपः॥ परोपकरणं कायादसारात्सारमुद्धरेत् । तस्यैवं नीयमानस्य द्ताः सन्तज्ञवन्ति हि ॥२६॥ दर्शयन्ति भयं तीव्रं नरकाणां पुनः पुनः । शीघ्रं प्रचल दुष्टात्मन् त्व यास्यसि यमालयम् २७॥ कुम्भीपाकादिनरकान्त्वां निवष्यामि माचिरम् । एवं वाचस्तदा श्रण्यन्यन्धूनां रुदित तथा ॥ उचैहींहेति विलपन्नीयते यमिकङ्करैः । मृतस्योकान्तिसमयात्वट्पिएडान् क्रमता ददेत् ॥२६॥ मृतस्थाने तथा द्वारे चत्वरे तार्च्य कारयेत्। विश्रामे काष्ठचयने तथा सञ्चयने च पट् ॥३०॥ शृणु तत्कारणं तार्स्य षट्पिण्डप्रस्किल्पने । मृतस्थाने शवो नाम तेन नाग्नः प्रदीयते ॥३१॥ तेन भूमिर्भवेतुष्टा तद्धिष्ठातृदेवता। द्वारदेशे भवेत्यान्यस्तेन नाम्ना प्रदीयते ॥३२॥ तेन दत्तेन तुष्यन्ति गृहवास्त्वधिदेवताः। चत्वरे खेचरो नाम तमुद्दिश्य प्रदीयते ॥३३॥ तेन तत्रोपघाताय भूतकोटिः पलायते । विश्रामे भूतसंज्ञोऽयं तेन नाम्ना प्रदीयते ॥३४॥ पिशाचा राक्षसा यक्षा ये चान्ये दिशिवासिनः । तस्य होतव्यदेहस्य नैवायोग्यत्वकारकाः॥३५॥ चितामोक्षप्रभृति च प्रतत्वमुपजायते । चितायां साधकं नाम वदन्त्येके खगैश्वर ॥३६॥ केऽपि तं प्रेतमेवाहुर्यथा कल्पविदस्तथा। तदा हि तत्र तत्रापि प्रेतनाम्ना प्रदीयते॥३७॥ इत्येवं पञ्चिपएडैर्हि शवस्याहुतियोग्यता । अन्यथा चोपघाताय पूर्वोक्तास्ते भवन्ति हि ॥३८॥ उत्कामे प्रथमं पिएडं तथा चार्द्धपयेन च । चितायां तु तृतीयं स्यात्त्रयः पिण्डाश्च किस्पिताः ॥ विधाता प्रथमे पिण्डे द्वितीये गरुङ्ख्वजः । तृतीये यमदूताश्च प्रयोगः परिकीर्तितः ॥४०॥ दत्ते तृतीये पिण्डेऽस्मिन्देहदोषैः प्रमुच्यते । आधारभूतजीवस्य ज्वलनं ज्वालयेचिताम् ॥४१॥ संसुज्य चोपलिप्याथ उल्लिस्योद्धत्य वेदिकाम् । अभ्युक्षीय समाधाय वह्नि तत्र विधानतः ४२॥ पुष्पाक्षतैः सुसम्पूज्य देवं क्रव्यादसंज्ञकम् । त्वं भृतकृज्जगद्योने त्वं लोकपरिपालकः ॥४३॥ संहारकारकस्तरमादेनं स्वर्गं मृतं नय । एवं क्रव्यादमभ्यर्च्य शरीराहुतिमाचरेत् ॥४४॥ अर्द्धदेहे तथा दग्वे दद्यादाज्याहुर्ति ततः। लोमम्यस्त्वनुवाक्येन कुर्याद्वोमं यथाविधि ॥४५॥ चितामारोप्य तं प्रेतं हुनेदाच्याहुतिं ततः । यमाय चान्तकायेति मृत्यवे ब्रह्मणे तथा ॥४६॥ जातवेदोमुखे देया होका प्रेतमुखे तथा। ऊर्ध्व तु ज्वालयेद्वह्वि पूर्वभागे चितां पुनः ॥४७। अस्मात्त्वमधिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः । असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्वलति पावकः ॥ एवमाज्याहुति दस्त्रा तिलमिश्रां समन्त्रकाम् । ततो दाद्दः प्रकर्त्तव्यः पुत्रेण किल निश्चितम् ॥ रोदितव्यं ततो गादं एवं तस्य सुखं भवेत्। दाहस्यानन्तरं तत्र कृत्वा सञ्चयनिकयाम् ५०॥ मेतिपिर्डं प्रद्याच दाहार्त्तिशमनं लग । तेन दूताः प्रतीक्षन्ते तं प्रेतं बान्धवार्थिनम् ॥५१॥ द्यादनन्तरं कार्य्यं पुत्रैः स्नानं सचेलकम् । तिलोदकं ततो द्यान्नामगोत्रेण चाश्मनि ॥५२॥ ततो जनपदैः सर्वेर्दातव्या करताइनी । विष्णुर्विष्णुरिति ब्र्याद्गुर्थैः प्रेतमुदीरयेत् ॥५३॥ जनाः सर्वे समास्तस्य गृहमागत्य सर्वशः । द्वारस्य दक्षिणे भागे गोमयं गौरसर्षपान् ॥५४॥ निधाय वरुणं देवमन्तद्धीय स्ववेदमनि । भक्षयेश्विम्वपत्राणि घृतं प्राश्य गृहं ब्रजेत् ॥५५॥ केचिदुग्वेन सिञ्चन्ति चिन्तास्थानं खगेश्वर । अश्रुपातं न कुर्वीत दत्त्वा चाथ जलाञ्जलिम् ॥

स्रोध्माश्रु बान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुङ्क्ते यतोऽवशः । अतो न रोदितव्यं हि क्रिया कार्या स्वशक्तितः ॥५७॥

दुग्धम मृन्मये पात्रे तोयं दद्याद्दिनत्रयम् । स्ट्यें ऽस्तमागते तार्क्ष बलम्याञ्चत्वरे तथा ॥५८॥ बद्धः संमूद्दद्यो देहमिच्छन्कृतानुगः । इमशानञ्चत्वरं गेहं वीचन्याम्यैः स नीयते ॥५९॥ गर्सपण्डान्दशाहानि प्रदद्याच दिने दिने । जलाञ्चल्यः प्रदातन्याः प्रेतमुद्दिश्य प्रत्यहम्॥६०॥ ताबद्वद्विश्य कर्त्तन्या यावत्यिण्डं दशाह्विकम् । पत्रेण हि किया कार्य्या भार्य्या तदमावतः ॥

तदमावे च शिष्येण शिष्यामावे सहोदरः। शमशाने चान्यतीर्थे वा जलं पिण्डञ्च दापयेत् ॥ ओदनानि च सक्तंश्व शाकमूलफलादि वा। प्रथमेऽहनि यदद्यात्तदद्यादत्तरेऽहनि ॥६३॥ दिनानि दश पिण्डानि कुर्वन्त्यत्र सुतादयः। प्रत्यहं ते विभज्यन्ते चतुर्भागैः खगोत्तम ॥६४॥ मागद्वयं तु देहार्थे प्रीतिदं भूतपञ्चकम् । तृतीयं यमदूतानाञ्चतुर्थेनोपजीवति ॥६५॥ अहोरात्रैस्तु नवभिः प्रेतो निष्पत्तिमाप्नुयात् । जन्तोर्निष्पन्नदेहस्य दशमे तु भवेत्तुधा ॥६६॥ न द्विजो नैव मन्त्रश्च न स्वधा वाहनाशिषः । नामगोत्रे समुचार्य्य यहत्तञ्च दशाह्विकम् ६७॥ दग्धे देहे पुनर्देहं प्राप्नोत्येव खगेश्वर । प्रथमेऽहनि यः पिण्डस्तेन मूर्द्धा प्रजायते ॥६८॥ ग्रीवास्कन्धौ द्वितीये तु तृतीये हृदयं भवेत । चतुर्थेऽह्नि भवेत्पार्ष्णिर्नाभिर्वे पञ्चमे तथा ॥६९॥ षष्ठे च सप्तमे चैव कटिर्गुह्यं प्रजायते । ऊरू चाष्टमके चैव जान्वङ्घी नवमे तथा ॥७०॥ नवभिर्देहमासाच दशमेऽहि भवेत्सुधा। देहभूतः क्षुधाविष्टो गृहहारे स तिष्ठति। 19१॥ दशमेऽहनि यः पिण्डस्तं दद्यादामिषेण तु । यतो देहः समुत्पन्नः प्रेतस्तीव्रक्षुधान्वितः ॥७२॥ अतस्त्वामिषवाह्यं तु क्षुघा तस्य न नश्यति । एक।दशाहं द्वादशाहं प्रेती भुङ्क्ते दिनद्वयम् ॥ योषितः पुरुषस्यापि प्रेतशब्दं समुचरेत्। दीपमन्नं जलं वस्त्रमन्यद्वा दीयते तु यत्॥७४॥ प्रेतराब्देन यहत्तं मृतस्यानन्ददायकम् । त्रयोदरोऽह्नि वै प्रेतो नीयते च महापथे ॥७५॥ पिण्डजं देहमाश्रित्य दिवारात्रौ क्षुधान्वितः । मार्गे गच्छिति स प्रेतो ह्यसिपत्रवनान्विते ॥७६॥ क्षुत्पिपासर्दितो नित्यं यमदूतैः प्रपीड़ितः । अहन्यहिन स प्रेतो योजनानां शतद्वयम् ॥७७॥ चत्वारिंशत्तथा सप्त अहोरात्रेण गच्छति । गृहीतो यमपाशैस्तु जनो हाहेति रोदिति ॥७८॥ स्वगृहं सम्परित्यज्य याम्य पुरमनुब्रजेत् । क्रमेण गच्छति प्रेतः पुरं वैवस्वतं ग्रुमम् ॥७९॥ याम्यं सौरिपुरं सुरेन्द्रभवनं गन्धर्वशैलागमं

> करं कौञ्चपुरं विचित्रभवनं बह्वापदं दुःखदम्। नानाकन्दपुरं सुत्रेप्तभवनं रौद्रं पयोवर्षणं

शीताट्यं बहुभीति धर्मभवनं याम्यं पुरञ्चामतः॥८०॥

त्रयोदरोऽहि स प्रेतो नीयते यमिकङ्करैः। तिस्मिन्मार्गे ब्रज्तयेको गृहीत इव कर्कटः ॥८१॥ तथेव स ब्रजन्मार्गे पुत्र पुत्र इति ब्रुयन्। हाहेति कन्दते नित्यं कीदृशं तु मया कृतम् ॥८२॥ मानुषत्वं लभे कस्मादिति ब्रूते प्रसर्पति। महता पुर्ययोगेन मानुषं जन्म लभ्यते ॥८३॥ नच प्राप्य न प्रदत्तं याचकेभ्यः स्वकं धनम्। पराधीनमभूत्सर्वमिति ब्रूते स गद्गदः॥

किङ्करैः पीड्यतेऽत्यर्थं स्मरते पूर्वदैहिकम् ॥८४॥

सुलस्य दुःलस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुिद्धरेषा।
पुराकृतं कर्म सदैव भुज्यते शरीर हे निस्तर्य लया कृतम् ॥८५॥
मया न दत्तं न हुतं हुताशने तपो न तप्तं हिमशेलगहरे।
न सेवितं गाङ्गमहो महाजलं शरीर हे निस्तर्य लया कृतम् ॥८६॥
जलाश्रयो नैव कृती हि निर्जले मनुष्यहेतोः पशुपि हितवे।
गोतृप्तिहेतोर्न कृतं हि गोचरं शरीर हे निस्तर्य त्वया कृतम् ॥८७॥
न नित्यदानं न गवाहिकं कृतं न वेददानं न च शास्त्रपुस्तकम् ।
पुरा न इष्टो न च सेवितोऽध्वा शरीर हे निस्तर्य त्वया कृतम् ॥८०॥
मासोपवासैनं च शोधितं वपुश्चान्द्रायर्थीर्वा नियमैश्च सुव्रतेः।
नारीशरीरं बहुदुः लभाजनं लब्धं मया पूर्वकृतैर्विकर्मभिः ॥८६॥
उक्तानि वाक्यानि मया नराणां मतः श्रणुष्वावहितो हि पिक्षन्।
स्त्रीगास्त्र वेहं त्ववलम्ब्य देही ब्रवीति कर्माणि कृतानि पूर्वम् ॥९०॥
इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकले औध्वंदैहिककर्मादिसंस्कारो

नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

# षष्ठोऽध्यायः

#### श्रीकृष्ण खाच

एवं प्रचलते प्रेतस्तत्र मार्गे खगेश्वर । किन्दितश्चैव दुःखार्चः श्रान्तश्चाकुल्लोचनः ॥१॥ सप्तदशिदनान्येको वायुमार्गेण गच्छित । अष्टादशे त्वहोरात्रे पूर्वं याम्यपुरं ब्रजेत् ॥२॥ तिस्मिनपुरवरे रम्ये प्रेतानाञ्च गणो महान् । पुष्पमद्रा नदी तत्र न्यप्रोधः प्रियदर्शनः ॥३॥ पुरे तत्र स विश्रामं प्राप्पते यमिकङ्करैः । जायापुत्रादिकं सौख्यं स्मरते तत्र दुःखितः ॥४॥ कन्दते करुणौर्वाक्येस्तृपार्चः श्रमपीडितः । स्वधनं स्वसुखानीह गृहपुत्रधनानि च ॥५॥ भृत्यमित्राणि धान्यञ्च सर्वं शोचित वै तदा । ध्रुधार्चस्य पुरे तिस्मिन्कङ्करैस्तस्य चोच्यते ॥६॥

किङ्करा ऊचुः

क धनं क सुता जाया क सुद्धत्क त्वमीदृशः। लक्षमणार्जितं सुङ्क्ष मूढ्चेतिश्चरं पथि ॥७॥

जानासि सम्बलवरां बलमध्वगानां नो सम्बलाय पतितं परलोकपान्थ । गन्तव्यमस्ति तव निश्चितमेवमस्मिन्मार्गे हि चात्र भवतः क्रयविक्रयौ न ॥८॥ यमगीताभवं वाक्यं नैव मत्त्र्ये श्रुतं त्वया । एवमुक्तस्ततः सर्वेहन्यमानः स मुद्गरैः ॥६॥ अत्र दत्तं मुतैः पौत्रैः स्नेहाद्वा कृपयाथवा। मासिकं पिएडमश्राति ततः सौरिपुरं व्रजेत् ॥१०॥ तत्र नाम्ना तु राजा वै जङ्गमः कालरूपधृक्। तं दृष्ट्वा भयभीतस्तु विश्रामे कुदते मतिम्॥११॥ उदक्षान्नसंयुक्तं भुङ्क्ते तस्मिन्पुरे गतः। त्रिभिः पचैस्तया पिण्डैस्तत्पुरं स व्यतिक्रमेत् ॥ सुरेन्द्रनगरे रम्ये प्रेतो याति दिवानिश्चम् । ततो वनानि रौद्राणि दृष्ट्वा क्रन्दित तत्र सः ॥१३॥ भीषगैः क्किश्यमानश्च क्रन्दत्येव पुनः पुनः । मासद्वयावसाने तु तत्पुरं स व्यतिक्रमेत् ॥१४॥ तृतीये मासि सम्प्राप्ते गन्धर्वनगरे शुमे । तृतीयमासिकं पिण्ड तत्र भुङ्क्ते स गच्छति ॥१५₩ शैलागमे चतुर्थे च मासि याति खगेश्वर । पतन्ति तत्र पाषाणाः प्रेतस्योपरि पृष्ठतः ॥१६॥ चतुर्यमासिकं भाद्धं मुक्त्वा तत्र मुखी भवेत्। स गच्छति ततः प्रेतः क्रूरं मासे तु पञ्चमे १७॥ पञ्चममासिकं पिण्डं भुङ्क्ते तत्र पुरे स्थितः । ऊनवाण्मासिकं क्रौच्चेः पञ्चमिः सार्द्धमासिकैः ॥ तत्र दत्तेन पिण्डेन आर्द्धेनाप्यायितस्ततः । मुहूर्त्तार्द्धं तु विश्राम्य कम्पमानः मुदुःखितः ॥१९॥ तस्पुरं तु परित्यज्य तर्जितो यमिकक्करैः । प्रयाति चित्रनगरं विचित्रो नाम पार्यिवः ॥२०॥ यमस्यैवानुजः सौरिर्यत्र राज्यं प्रशास्ति हि । तत्र पण्मासिप्रिडेन तृप्तः सन्कृष्यते नरः ॥२१॥ मार्गे पुनः पुनस्तस्य बुभुष्या, जायते भृशम् । मदीयपुत्रः पौत्रो वा बान्धवः कोऽपि तिष्ठति ॥ ददाति कश्चिन्मां सौख्यं पतितः शोकसागरे । एवं विलपतो मार्गे वार्य्यमाणस्य किन्नुरैः ॥२३॥ आयान्ति सम्मुखास्तत्र कैवर्त्तास्तु सहस्रशः। वयं त्वां तारियध्यामो महावैतरणीं नदीम्॥२४॥ श्वतयोजनविस्तीर्णो पूयशोणितपूरिताम् । नानापिक्षसमाकीर्णो नानाशवशतैर्वृताम् ॥२५॥ थेन तत्र प्रदत्ता गौर्विष्णुलोकञ्च सा नयेत्। न दत्ता चेत्लगश्रेष्ठ वैतरण्यां स मञ्जति ॥२६॥ स्वस्थावस्थे शरीरे तु वैतरण्या क्रतं चरेत्। देया च विदुषे घेनुस्तां नदीं तर्तुमिच्छता॥२७॥ अदर्खा मखमानस्तु निन्दति स्वं स मूद्रभीः । पायेयार्थं मया किञ्चन प्रदत्तं द्विजातये ॥ न तर्त न हुतं जर्त न जानं न कृतं ग्रमम् ॥२८॥

# किङ्करा उच्छः

यादृशं कर्म चिरतं मूढ् अक्ष्वाच तादृशम् । हा दैव इति संमूद्धो भीषग्रैस्ताक्यते हृदि २६॥ षायमासिकञ्ज यञ्जाद्धं तत्र अक्त्वा प्रसर्पति । ताक्षे तत्र विशेषण भीजयेश द्विजान्सुभान् ॥ चत्वारिशक्त्रया स्वत्रोषण किंदिः ॥३१॥

सप्तमे मासि सम्प्राप्ते पुरं बद्ध्वा पदं ब्रजेत् । तत्र भुक्त्वा प्रदत्तं यत् सप्तमासिकसम्भवम् ३२॥ तत् पुरं स व्यतिक्रम्य दुःखदं पुरमाश्रयेत् । महद् दुःखमनुप्राप्य स्वमार्गे याति वै पुनः ॥३३॥ मास्यष्टमे प्रदत्तं यत् तत्र भुक्त्वा स गच्छति । नवमं मासिकं भुङ्क्ते नानाक्रन्दपुरे स्थितः ॥ नानाकन्दगणान्दृष्ट्वा कन्दमानान् सुदारुणान् । स्वयञ्च शून्यद्वदयः समाकन्दिति दुखितः ॥ विहाय तत् पुरं प्रेतो याति तमपुरं प्रति । सुतप्तनगरं प्राप्य दशमे मासि सोऽश्रते ॥३६॥ भोजनैः पिण्डदानैस्तु दत्तैस्तत्र सुली भवेत् । मासि चैकादशे पूर्णे रौद्रंस्थानं स गच्छति ३७॥ दशैकमासिकं मुक्ता पयोवर्षणमिच्छति । मेघास्तत्र प्रवर्षन्ति प्रेतानां दुःल रायकाः ॥३८॥ न्यूनान्दिकं तु यच्छ्राद्धं तत्र भुङ्क्ते सुदुःखितः । सम्पूर्णं च ततो वर्षे प्रेतः शीतपुरं ब्रजेत् ॥ शीताव्यनगरं तत्र महाशीतं प्रवर्त्तते । शीतार्त्तः चुपितः सोऽपि वीक्षते हि दिशो दश ॥४०॥ अस्ति मे बान्धवः कोऽपियोमेदुःखं व्यपोहति। किङ्करास्तं वदन्त्येवं क ते पुण्यं हि तादृशम्॥ शुत्वा तेषां तु तद्वाक्यं हा दैव इति भाषते । दैवञ्च प्राकृतं कर्म यन्मया मानुषे कृतम् ॥४२॥ एवं सञ्चिन्त्य बहुशो धैर्य्यमालमते पुनः । चत्वारिंशद्योजनानि चतुर्युक्तानि वै तथा ॥४३॥ धर्मराजपुरं दिन्यं गन्धर्वाप्सरःसङ्कलम्। चतुरशीतिलचैश्च मूर्त्तामूर्त्तेरिधष्ठितम् ॥४४॥ द्वादशैव प्रतीहारा धर्मराजपुरे स्थिताः । शुभाशुभं तु यत् कर्म ते विचार्य्य पुनः पुनः ॥४५॥ अवणा ब्रह्मणः पुत्रा मनुष्याणाञ्च चेष्टितम् । कथयन्ति तदा काले पूजताऽपूजिताः स्वयम् ॥ नरैस्तुष्टेश रहेश यत् प्रोक्तश्च कृतश्च यत्। सर्वमावेदयन्ति स्म चित्रगुप्ते यमे यथा ॥४७॥ द्राहर्शनगोचरम् । एवञ्चेष्टास्तु ते सर्वे स्वर्भुःपातालचारिणः ॥४८॥ द्राञ्जुवणविज्ञानं तेषां यबास्तथैवोग्राः श्रवणाः पृथगाइयाः । एवं तेषां शक्तिरस्ति मत्त्यें मत्त्योंपकारिका ॥४६॥ वतैदनिश्च यस्तेषां पूजयेदिह मानवः। जायन्ते तस्य ते सौम्याः सुखमृत्युपदायकाः ५०॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रेतकल्पे यममार्गगमनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥

# सप्तमोऽच्यायः

#### गरह उवाच

एको में संशयो देव हृद्येऽतीव वर्त्तते। अवणाः कस्य पुत्राश्च कथं यमपुरे स्थिताः ॥१॥ मानुषेश्च कृतं कर्म कस्माजानन्ति ते प्रभो। कथं शृण्वन्ति ते सर्वे कस्माण्हानं समागतम्॥ कुत्र भुक्षन्ति देवेश कथयस्य प्रसादतः। पश्चिराजवचः श्रुत्वा मगवान् वाक्यमब्रवीत्॥३॥

# श्रीगरद्रमहापुराखम्। घ० ७

#### श्रीकृष्ण उवाच

श्रुष्ठ वचनं सत्यं सर्वेषां सीस्यदायकम् । तदहं कथिष्यामि अवणानां विचेष्टितम् ॥४॥ एकीभृतं यदा सर्वं जगत्स्यावरजङ्गमम् । चीरोदसागरे पूर्वं मिय सुप्ते जगत्स्ती ॥५॥ नाभिस्थोऽजस्तपस्तेपे वर्षाण सुबहून्यि । एकीभृतं जगत् सृष्टं भृत्मामञ्चतुर्विधम् ॥६॥ ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं विष्णुना पालितं तदा । रुद्रः संहारमूर्त्तिश्च निर्मितं ब्रह्मणा ततः ॥७॥ वायुः सर्वगतः सृष्टः स्य्यस्तेजोविवृद्धिमान् । धर्मराजस्ततः सृष्टश्चित्रगुप्तेन संयुतः ॥८॥ सृष्ट्वे वमादिकं सर्वं तपस्तेपे तु पद्मजः । गतानि बहुवर्षाण ब्रह्मणो नामिपङ्क्रजे ॥६॥ यो यो हि निर्मितः पूर्वं तत्तत्कर्मं समाचरेत् । किस्मश्चित् समये तत्र ब्रह्मलोकसमन्वतः ॥१०॥ रुद्रो विष्णुस्तया धर्मः शासयन्ति वसुन्धराम् । न जानीमो वयं किञ्चिक्षोककृत्यमिहोच्यताम् ॥ इति चिन्तापराः सर्वे देवा विममृश्चस्तदा । सिञ्चन्त्य ब्रह्मणो मन्त्रं विबुधैः प्रेरितस्तदा ॥१२॥ यहीत्वा कुश्चपत्राणि सोऽस्जद्बादशात्मजान् । तेजोराशीन् विशालाक्षान् ब्रह्मणो वचनात्तु ते॥ यो वदित लोकेऽस्मिन् शुमं वा यदि वाऽश्चभम् । प्रापयन्ति ततः शीव्रं ब्रह्मणः कर्णगोचरे ॥ दूराच्छवणविज्ञानं दूराहर्शनगोचरम् । सर्वे शृण्वन्ति यत् पिञ्चस्तैनेव अवणा मताः ॥१५॥ स्थान्ति चैव तथाकाशे जन्त्नाञ्चेष्टितं तु यत् । तज्ज्ञात्वा धर्मराजाग्रे मृत्युकाले वदन्ति च ॥

धर्मञ्जार्थञ्ज कामञ्ज मोक्षञ्ज कथयन्ति ते ॥१६॥

एको हि धर्ममार्गश्च द्वितीयश्चार्थमार्गकः। अपरः काममार्गश्च मोक्षमार्गश्चतुर्थकः॥१७॥ उत्तमाधममार्गेण वैनतेय प्रयान्ति हि। अर्थदाता विमानैस्तु अश्वैः कामप्रदायकः॥१८॥ हंसयुक्तिविमानैश्च मोक्षाकाङ्क्षी प्रसर्पति। इतरः पादचारेण ह्यासप्रवनानि च ॥१६॥ पाषाणैः कण्टकैः क्लिष्टः पाशबद्धोऽथ याति वै। यः कश्चिन्मानुषे लोके अवणान् पूजयेदिह ॥ वर्द्धनी जलसम्पूर्णा पकान्नपरिपूरिता। अवणान् पूजयेत्तत्र मया सह खगेश्वर ॥२१॥ तस्याहं तत्करिष्यामि यत्सुरैरि दुर्लभम्। सम्भोज्य ब्राह्मणान्भक्त्या एकादश शुमान्शुचीन् ॥ द्वादशं सकलत्रञ्च मम प्रीत्यैव पूजयेत्। देवैः सर्वेश्च सम्पूज्याः स्वर्गं यान्ति सुलेप्सया ॥२३॥ तैः पूजितैरहं तुष्टश्चित्रगुप्तेच धर्मराट्। तैस्तुष्टैर्मत्पुरं यान्ति लोका धर्मपरायणाः ॥२४॥ अवणानाञ्च म रात्म्यमुत्पत्तिञ्चेष्टितं शुमम्। श्रणोति पश्चिशार्तूल स च पापैनं लिप्यते॥

इह लोके सुखं भुक्त्वा स्वर्गलोके महीयते ॥२५॥ इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रतकल्पे श्रवणोत्पत्तिर्नाम सप्तमोऽध्यायः ॥६॥

## श्रीगरुद्रमहापुराणम् । अ०८

## अष्टमोऽष्याय:

#### श्रीकृष्ण उवाच

श्रवणानां वचः श्रुत्वा क्षणं ध्यात्वा पुनर्यमः । यत्कृतञ्च मनुष्येश्च पुण्यं पापमहर्निश्चम् ॥१॥ तत्सर्वञ्च परिज्ञाय चित्रगुप्तो निवेदयेत् । चित्रगुप्तस्ततः सर्वं कर्म तस्मै वदत्यथ ॥२॥ वाचैव यत्कृतं कर्म कृतं कृतञ्चेव तु कायिकम् । मानसञ्च तथा कर्म कृतं भुङ्क्ते श्रुभाशुभम् ॥ एवं ते कथितं ताच्यं प्रेतमार्गस्य निर्णयम् । विश्रान्तकानि सर्वाणि स्थानानि कथितानि ते ॥ तमुद्दिश्य ददात्यन्नं मुखं याति महाध्वनि । दिवारात्रं तमुद्दिश्य स्थाने दीपप्रदो भवेत् ॥५॥ अन्धकारे महाधोरे स्वपूर्ते लक्षवर्जिते । दीप्तेऽध्वनि च ते यान्ति दीपो दत्तश्च यैर्नरैः ॥६॥ कार्त्तिके च चतुर्वश्यां दीपदानं मुखाय वे । अथ वक्ष्यामि संक्षेपाद्यममार्गस्य निष्कृतिम् ॥७॥ वृष्कोत्सर्थस्य पुण्येन पितृलोकं स गच्छिति । एकादशाहपिर्छन शुद्धदेहो भवेत्तः ॥६॥ उद्युम्भप्रदानेन किङ्करास्तृतिमामुयः । शय्यादानैर्विमानस्थो याति मार्गे खगेश्वर ॥६॥ तद्दिने दीयते सर्वं द्वादशाहे विशेषतः । त्रथोदश वरिष्ठानि वस्तुवन्ति पदानि वे ॥१०॥ यो ददाति मृतस्येह जीवन्नेवात्महेतवे । तथाश्रितो महामार्गे वैनतेय स गच्छिति ॥११॥ एक एवास्ति सर्वत्र व्यवहारः खगेश्वर । उत्तमाधममध्यानां तत्तदा वर्जनं भवेत् ॥१२॥ यावद्वाग्यं भवेदस्य तावन्मार्गः प्रकीत्त्यते । स्वयं स्वस्थेन यद्दत्तं तत्राधिक्यं करोति तत् ॥ मृते यद्वान्धवैदंत्तं तदाश्वर्य मुखी भवेत् । इत्युक्तो वामुदेवेन गण्डस्तमथाव्रवोत् ॥१४॥

#### गरु उवाच

कस्मात् पदानि यानि देकिविधानि त्रयोदश । दीयन्ते देवदेवेश तद्वदस्व यथातथम् ॥१५॥

#### श्रीकृष्ण स्वाच

छत्रोपानहवस्त्राणि मुद्रिका च कमण्डलः । आसनं भाजनञ्जैव पदं सप्तविधं स्मृतम् ॥१६॥ आतपस्तत्र यो रौद्रो दह्यन्ते येन मानवाः । छत्रदानेन सुच्छाया जायते प्रेततुष्टिदा ॥१७॥ असिपत्रवने धोरे शर्कराकण्टकैयुते । अश्वास्त्वास्त्र ते यान्ति दद्दति ये सुपानहौ ॥१८॥ आसनं भाजनञ्जैव यो ददाति द्विजातये । सुखेन भुझमानस्तु पिय गच्छेच्छनैरिषि ॥१९॥ बहुधमंसमाकीणं मार्गे वै तोयवर्जिते । कमण्डलप्रदानेन सुखी भवति निश्चितम् ॥२०॥ मृतोद्देशेन यो दयादुदपात्रं तु ताम्रजम् । प्रपादानसहस्रस्य यत् फलं सोऽभुते फलम् ॥२१॥ यमदूता महारौद्राः करालाः कृष्णपिङ्गलाः । न पीइयन्ति दाक्षिण्याद्वस्त्रामरणदानतः ॥२२॥ यमदूता महारौद्राः करालाः कृष्णपिङ्गलाः । न पीइयन्ति दाक्षिण्याद्वस्त्रामरणदानतः ॥२२॥

सायुषा बहुरूपास्तु नामार्गे दृष्टिगोचरे । प्रयान्ति यमदूताश्व सुद्रिकायाः प्रदानतः ॥२३॥ भाजनासनदानेन ह्यामान्नेभोजनेन च । आज्ययज्ञोपवीताम्यां पदं सम्पूर्णतां ब्रजेत् ॥२४॥ एवं मार्गे गम्यमानस्तृषार्तः अमपीडितः । घटान्नदानयोगेन बन्धुदत्तेन नित्यशः ॥ महिषीरथगोदानात्सुखी भवति निश्चितम् ॥२५॥

#### गरुड च्याच

मृतोदेशेन यत् किञ्चिद्दीयते स्वग्रहे विभो । स गच्छति महामार्गे तद्त्तं केन गृह्यते ॥२६॥

# श्रीकृष्ण उवाच

यह्नाति वरुणो दानं मम इस्ते प्रयच्छिति । अह्झ भास्करे देवे मास्करात्षोऽश्रुते फलम् ॥२०॥ विकर्मणः प्रभावेण वंशच्छेदः चिताविह । सर्वे ते नरकं यान्ति यावत्पापस्य संक्षयः ॥२८॥ किर्मिश्चत्सुखरूपेण मिह्षासनसंस्थितः । नरकान्वीक्ष्य धर्मात्मा नानाक्रन्दसमाकुलान् ॥२६॥ चतुरशीतिलक्षाणां नरकाणां स ईश्वरः । तेषां मध्ये श्रेष्ठतमन्धौरेयौँस्त्वेकविंशतिम् ॥३०॥ तामिस्रं लोइशङ्कुञ्च महारौरवशाल्मलीम् । रौरवं कुण्डलम्पूतिमूर्त्तिकं कालसूत्रकम् ॥३१॥ सन्ततं लोहतोदञ्च सविषं सप्रतापनम् । महानरककोकोलं सञ्जीवञ्च महापथम् ॥३२॥ अवीचिमन्धतामिस्रं कुम्भीपाकं तथैव च । असिपत्रवनञ्चेत्र पतनञ्चेकविंशकम् ॥३३॥ अयोचिमन्धतामिस्रं कुम्भीपाकं तथैव च । असिपत्रवनञ्चेत्र पतनञ्चेकविंशकम् ॥३३॥ यमेन प्रेषितास्ते वै मानुषस्य मृतस्य च । दिने दिने प्रयद्धन्ति द्वीपमन्नं घटादिकम् ॥३५॥ प्रेतस्यैव प्रयच्छिन्तं ह्यन्नकामस्य सत्तषः । मासान्ते भोजनं पिण्डमेकिमच्छिन्तं तत्र वे ॥३६॥ मृतस्य प्रयच्छिन्तं ह्यन्नकामस्य सत्तषः । मासान्ते भोजनं पिण्डमेकिमच्छिन्तं तत्र वे ॥३६॥ ततः संवत्सरस्यान्ते प्रत्यासन्ने यमालये । बहुभीतिपुरे रम्ये हस्तमात्रं समुत्स्वेत् ॥३६॥ दशभिद्वसैर्जातं तं देहं दशपिराज्जम् । जामदग्नेर्या रामं हृष्टा तेजः प्रसर्पति ॥३६॥ दशभिदिवसैर्जातं तं देहं दशपिराज्जम् । जामदग्नेर्या रामं हृष्टा तेजः प्रसर्पति ॥३६॥ कर्माजं देहमाश्रित्य पूर्वदेहं सगुतस्र्जेत् । अञ्चष्ठमात्रः पुरुषः शर्मीपत्रं समारुहेत् ॥४०॥ कर्जस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छिति । यथा तृणजलोकेयं देही कर्मानुगोऽवशः॥ ।४१॥

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोऽपराणि । तथा शरोराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि गृहाति नवानि देही ॥४२॥

इति श्रीगारु महापुराणे प्रेतकल्पे पिण्डदेहनाम अष्टमोऽध्यायः॥ ८॥

# श्रीगरुद्रमहापुराणम्। घ० ६

#### 28

## नवमोऽष्याय:

#### श्रीकृष्ण रवाच

वायुभूतः त्वधाविष्टः कर्मजं देहमाश्रयेत् । तं देहं स समासाय यमेन सोऽपि गच्छति ॥ १ ॥ चित्रगुप्तपुरं तत्र योजनानां तु विश्वतिः। कायस्थास्तत्र पश्यन्ति पापपुर्ये च सर्वशः॥ २ ॥ महादानेषु दत्तेषु गतस्तत्र सुली भवेत् । योजनानाञ्चतुर्विशत्पुरं वैवस्वतं शुभम् ॥ ३ ॥ लोहं लवणकार्पासं तिलपात्रक्क यैः कृतम् । तेन दत्तेन तृप्यन्ति यमस्य पुरवासिनः॥ ४॥ तत्र गत्वा तु ते सर्वे प्रतिहारं वदन्ति हि । धर्मध्वजप्रतीहारस्तत्र तिष्ठति सर्वहा ॥ ५ ॥ सप्तधान्यस्य दानेन प्रीतां धर्मः वजो भवेत् । तत्र गत्वा प्रतीहारो ब्रृते तस्य ग्रुभाशुमम् ॥ ६ ॥ धर्मराजस्य यद्र्षं सन्तः सुकृतिनो जनाः । पश्यन्ति च दुरात्मनो यमरूपं दुरासदम् ॥ ७ ॥ तं दृष्ट्वा भयभीतस्तु हाहेति वदते जनः। कृतं दानं तु वैर्मर्त्येनं भयं विद्यते कचित्॥ ८॥ प्राप्तं सुकृतिनं दृष्ट्या स्थानाचलित सूर्य्यजः । एव मे मगडलं भित्त्वा ब्रह्मलोकं हि गच्छुति ९ ॥ दानेन सुरुभो धर्मो यममार्गे सुखावहः । एष मार्गो विशालोऽत्र न केनाप्यनुगम्यते ॥१०॥ दानपुण्यं विना सम्यङ् न गच्छेद्धर्ममन्दिरम् । अहिमन्मार्गे तु रौद्रे च मीषणा यमिकक्कराः ॥ पाशदण्डभरा घोराः सहस्राणि च षोडशा । एकैकस्य पुरस्याग्रे सहस्रोकश्च तिष्ठति ॥१२॥ पापिनं प्राप्य पान्यन्ते उदके यातनाकराः । यद्धन्ति मासमासान्ते पादशेषं तु यद्भवेत् ॥१३॥ और्घ्व दैहिकदानानि येर्न दत्तानि काश्यप । महाकष्टेन ते यान्ति यस्मादेयानि शक्तितः ॥१४॥ अदत्त्वा पश्चवद्याति गृहीतो वधवन्धनैः। एवं कृते च संप्रयेत न नरः कृतकर्मणः॥१५॥ दैविकीं पैतृकीं योनि मानुषीं वाथ नारकीम् । घर्मराजस्य वचनान्मुक्तिर्भवति वा ततः ॥१६॥ मानुष्यश्च ततः प्राप्य सुपुत्रे पुत्रतां ब्रजेत् । यथा यथा कृतं कर्म तां तां योनि ब्रजेन्नरः ॥१७॥ तत्तर्येव हि भुक्षानो विचरेत्सर्वलोकतः। श्रशाश्वतं परिज्ञाय सर्वं लोकान्तरं सुखम् ॥१८॥ यदा भवति मानुष्यं तदा धर्मं समाचरेत् । कुमयो भरम विष्ठा वा देहानां प्रकृतिः सदा॥१६॥ अन्धकृषे महारौद्रे दीपहस्तः पतत्यपि । यदा पुण्यप्रभावेण मानुष्यं जन्म लम्यते ॥२०॥ वस्तं प्राप्य चरेद्धमं स गच्छेत्परमां गतिम् । अपि जानन्तृथा धमं दुःखमायाति याति च २१॥

जातीश्रतेन लभते किल मानुषत्वं तत्रापि दुर्लभतरं खग भो द्विजत्वम् । यस्तन्न पालयति लालयतीन्द्रियाणि तस्यामृतं क्षरति इस्तगतं प्रमादात् ॥२२॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे यमलोकगमनं नाम नवमोऽध्यायः॥ ६॥

#### श्रीगरुक्महापुराणम् । अ० १०

# दशमोऽष्यायः

#### गरह उवाच

वे केचित्येतरूपेण तत्र वासं लभन्ति ते । येतलोकाद्विनिर्मुक्ताः कथं भुञ्जन्ति किल्बिषम् ॥१॥ चतुरशीतिलक्षेश्र नरकैः पर्य्युपासिताः । यमेन रिच्चताश्चेव दूतैश्चेव सहस्रघा ॥ २ ॥ विचरन्ति कथं लोके नरकाच विनिःस्ताः । रिच्चता रक्षपालैश्च विचरन्ति दिवानिशम् ॥ पक्षीन्द्रेण त्वदं पृष्टो लक्ष्मीनाथोऽज्ञवीदिदम् ॥ ३ ॥

# श्रीकृष्ण उवाच

पिस्तिज शृणुष्व त्वं यथा प्रेताश्चरन्ति वै। परस्वहरणार्था ये पत्न्यन्वेषणतत्पराः ॥ ४ ॥ तथैव सर्वपापिष्ठा आरमजान्वेषणे रताः। विचरन्त्यशरीरास्ते क्षुतिपासार्दिता भृशम् ॥ ५ ॥ वन्दीगृहविनिर्मुक्ता यथा नश्यन्ति जन्तवः। तथा नश्यन्ति ते प्रेता वधं कृत्वा सहोदरे ॥ ६ ॥ पितृहाराणि वन्धन्ति तन्मार्गच्छेदकास्तथा। पितृमागांश्च गृह्णन्ति पथिकांस्तस्करा इव ॥ ७ ॥ स्ववंशम पुनरागृत्य मूत्रोत्सर्गं विशन्ति ते। तत्र स्थिता निरीक्षन्ते रोगशोकादिना जनम् ५ ॥ व्वरस्पेण पीड्यन्ते श्चेकान्तरामिषेण तु। चिन्तयन्ति सदा तेषामुच्छिष्टादिस्थलस्थिताः ९ ॥ आरमजानां छलं लोके मृतजातैश्च रक्षिताः। पिवन्ति तत्र पानीयं भोजनोच्छिष्टयोजितम् ।

सदा पापरताः पापा एवं पीड़ां प्रकुर्वते ॥१०॥

#### गरह उवाच

कथं कुर्वन्ति ते प्रेताः केन रूपेण कस्य किम्। ज्ञायन्ते केन विधिना जल्पंन्ति न वदन्ति वा॥ एवं छिन्धि मनोमोहं मम चेदिच्छिसि प्रियम्। कलिकाले हुन्नीकेश प्रेतत्वं जायते बहु ॥१२॥

#### श्रीकृष्ण खवाच

स्वकुलं पीइयेत्प्रेतः परं छिद्रेण पीइयेत्। जीवंश्च कुरुते स्नेहं स्तो तुष्टत्वमामुयात् ॥१३॥ रद्रजापी धर्मरतो देवतातिथियूजकः। सत्यवान्प्रियवादी च न स प्रेतैश्च पीड्यते ॥१४॥ सायत्रीजाप्यनिरतो वैश्वदेवरतो गृही। श्राद्धकृत्तीर्थसेवी च न स प्रेतैश्च पीड्यते ॥१६॥ सर्विक्रयापरिश्रष्टो नास्तिको देवनिन्दकः। असत्यवादनिरतो नरः प्रेतैः प्रपीड्यते ॥१६॥ कलौ प्रेतत्वमाप्रोति तार्स्याशुद्धक्रियापरः। कृतादौ द्वापरं यात्रज्ञ प्रेतो नैव पीइनम् ॥१७॥ बहूनामेकजातीनामेकः सौस्यं समश्चते। एको दुष्कृतकर्मा च ह्योकः सन्ततिवर्जितः ॥१८॥ एकः संपीड्यते प्रेतैरेकः पुत्रसमन्वतः। एकस्य पुत्रनाशः स्यात्पुत्रो न लभते सद्या।१६॥ विरोधो बन्धिमः साद्यं प्रेतदोधोऽस्ति तत्र वै। सन्ततिर्नेव दृद्येत समुत्यन्नो विनश्यति॥

#### पशुद्रव्यविनाशश्च सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥२०॥

प्रकृतिश्च विवर्त्तेत विद्वेषः सह बन्धुमिः । अकस्माद्वयसनप्राप्तिः सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥२१॥ नास्तिक्यं व्रतलोपश्च महालोभस्तथैव च । दम्भश्च कलहो नित्यं सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥२२॥ मातापित्रोश्च हन्ता च देवब्राह्मणदूषकः । हत्यादोषमवाप्नोति सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥२३॥ नित्यकर्मविमुक्तश्च जपहोमविवर्जितः । परद्रव्यापहत्ती च सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥२४॥ तीर्थं गत्वा परासक्तः स्वकृत्यञ्च परित्यजेत् । धर्मकाय्यं न सम्पत्तिः सा पीडा प्रेतसम्भवा २५॥ सुभिक्षे कृषिनाशः स्याद्व्यवहारो विनश्यति । लोके कलहकारी च सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥२६॥ मार्गे तु गच्छतश्चैव पीड़येद्वाथ मएडली । यत्र संपीड्यते प्रेतैरिति सत्यं वची मम ॥२०॥ हीनजातिषु सम्बन्धो हीनकर्म करोति च । अधर्मे रमते नित्यं सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥२८॥ व्यसनैर्द्रव्यनाशः स्यादुपकान्तञ्च नश्यति । चौराग्निराजभिर्द्शानिः सा पीड़ा प्रेतसम्भवा २६॥ महारोगोपपत्तिश्च स्वतनोः पीड़नं तु यत् । जाया संपीड्यते यत्र सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥३०॥ श्रुतिस्मृतिपुराणेषु धर्मकार्येषु चैव हि । अभावो जायते येषां सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥३१॥ देवतीर्थद्विजातीनां भावशुद्ध्या न मन्यते। प्रत्यत्तं वा परोत्तं वा दूषयेत्प्रेतभावतः ॥३२॥ स्त्रीणां गर्भविनाशः स्थान्न पुष्पं दृश्यते तथा । बालानां मरणं यत्र सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥ पुष्पं प्रदृश्यते यत्र फलं नैव प्रदृश्यते । विरोधो भार्य्या साद्धं सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥३४॥ मावग्रुद्धया न कुरुते श्राद्धं सांवरस्ररादिकम् । स्वयमेव न कुर्वीत सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥३५॥ कलहो घातकाश्चेव पुत्राः शत्रुमिवात्मजाः । न प्रीतिर्नं च सौल्यञ्च सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥ गृहे दन्तकिश्चैव भोजने कीपसंयुतः। परद्रोहमतिश्चैव सा पीड़ा प्रेतसम्भवा॥३७॥ पित्रोर्वाक्यं न कुरुते स्वपक्षीं न च सेवते । परदारापकर्षी च सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥३८॥ विकर्मणा भवेत्प्रेतो विषिद्दीनिकयस्तथा । तत्काले दुष्टसंसर्गाद्वृषोत्सर्गाद्दते तथा ॥३९॥ दुष्टमृत्यवशादापि ह्यदग्धवपुषस्तथा । प्रेतत्वं जायते तार्क्ष्यं पीड्यन्ते येन जन्तवः ॥४०॥ बाहिकियादिलोपश्च खट्वादिमृतिदोषतः । प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य वाक्चेष्टादिविवर्जितम् ॥४१॥ एवं शाल्वा खगश्रेष्ठ प्रेतमुक्ति समाचरेत् । यो वै न मन्यते प्रेतानमृतः प्रेतत्वमामुयात् ॥४२॥ प्रेतदोषः कुले यस्य मुखं तत्र न विद्यते । मितः प्रीती रितर्बुद्धिर्लक्ष्मीः पञ्चविनाशनम् ॥४३॥ तृतीये पश्चमे पुंसि वंशच्छेदोऽभिजायते । दरिद्रो निर्धनश्चेव पापकर्मा भवे भवे ॥४४॥

> ये केचित्प्रेतरूपा विकृतमुखदृशो रौद्रदंष्ट्राः कराला मन्यन्ते नैव गोत्रं सुतदुद्दितृपितृन्भ्रातृजायाश्च बन्धून् ।

कृत्वा काम्यश्च रूपं सुखगितरिहता भाषमाणा यथेष्टं हा कष्टं भोक्तुकामा विधिवशपितताः संस्मरन्ति स्वपापम् ॥४५॥ इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रेतकल्पे प्रेतपीड़ावर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥

# एकादशोऽध्यायः

#### गरु ख्वाच

मुक्ति यान्ति कथं प्रेतास्तद्दं प्रष्टुमुत्सुकः । यन्मुक्ती च मनुष्याणां न पीड़ा जायते तु सा ॥ एतेश्व लच्चेणैर्देव पीड़ा प्रेतसमुद्भवा । तेषां कदा भवेन्मुक्तिः प्रेतत्वं न कथं भवेत् ॥ २ ॥ श्रेतत्वे हि प्रमाणश्च कतिवर्षाणि सङ्काववा । चिरं प्रेतत्वमाप्रोति कथं मुक्तिमवाप्नुयात् ॥ ३ ॥ श्रीकावानुवाच

मुक्ति व्रयान्ति ते प्रेतास्तदहं कथयामि ते । बदाकुर्वन्ति ते प्रेताः पिशाचत्वे व्यवस्थिताः ॥४॥ तेषां स्वरूपं वस्यामि चिह्नं स्वप्नं वभातयम् । चुत्यिपासार्दितास्ते वै प्रविशेयुः स्ववेश्मनि॥५॥ अविष्टा वाबुदेहेन शयानान्स्वस्ववंशजान् । तत्र स्टिकानि यञ्क्रन्ति निर्दिशन्ति खगेश्वर ॥६॥ स्वपुत्रस्वकलत्राणि स्वबन्धूँस्ते प्रयान्ति वै । गजो इयो वृषो भूत्वा दृश्यन्ते विकृताननाः ॥ श्चयन निपरीतं वा आत्मानञ्च निपर्य्ययम् । उत्थितः पश्यति तु वः स प्रेतैः पीड्यते भृशम् ॥ निगडैर्बध्यते यस्तु बध्यते बहुधा यदि । अन्नश्च याच्यते स्वप्ने कुक्ते पापमात्मना ॥ ६ ॥ भुजमानस्त यः स्वमे ग्रहीत्वाऽत्रं पलायते । आत्मनस्त परस्थापि तृवार्त्तस्त जल पिनेत् ॥१०॥ वृषभारोहणं स्वप्ने वृषभैः सह गच्छति । उत्पत्य गगनं याति तीर्थे बाति चुषातुरः ॥११॥ स्वकछत्रं स्वयन्धृंश्च स्वसुतं स्वपति विभुम् । विद्यमानं मृतं पश्येत्प्रेतदोषेण निश्चितम् ॥१२॥ बस्त्वपो याच्यते स्वप्ने शुत्तृषाम्यां परिक्रुतः । तीर्थे गत्वा ददेत्पिएडान्प्रेतदोषेनं वंशयः ॥१३॥ निर्गन्छतो एहाद्रामी स्वमे पुत्रांस्तथा पद्मन् । पितृभातृकलत्राणि प्रेतदोषैः स पश्यति ॥१४॥ चिह्नान्येतानि पक्षीन्द्र मणकाय निवेदयेत् । कृत्वा स्नानं ग्रहे तीर्थे श्रीवृक्षे तर्पणञ्चरेत् ॥१५॥ इष्णधान्यानि सम्पूच्य प्रदद्याद्वेदपारमे । सर्वविन्नानि सन्त्यच्य मुक्त्युपायं करोति यः ॥१६॥ -तस्य कर्मफलं साधु प्रेततृप्तिश्च शाश्वती । शृणु सत्यमिदं तार्च्य यो ददाति स तृप्यति ॥१७॥ आत्मैव श्रेयसा युज्येत्प्रेतस्तृप्ति व्रजेश्विरम् । ते तृप्ताः श्रुमिन्छ्नित स्वात्मबन्धुषु सर्वदा १८॥ अन्ये पापा द्ररात्मानः क्रोशयन्ति स्ववंशजान् । निवारयन्ति तृप्तास्ते जायमानानुपद्रवान् १६॥

पश्चाचे मुक्तिमायान्ति काले प्राप्ते तु पुत्रतः । सदा बन्धुषु यच्छन्ति ऋदि वृद्धि खगािषप ॥ दर्शनाद्भाषणाद्यस्तु चेष्टनात्पीइनाद्गतिम् । न प्रापयति मूदात्मा प्रेतशापैः स लिप्यते ॥२१॥ अपुत्रकोऽपशुश्चेव दरिद्रो व्याधितस्तथा । वृक्तिहीनश्च दीनश्च भवेजन्मनि जन्मनि ॥२२॥ सर्वे कुर्वन्ति ते प्रेताः पुनर्याम्यं समाक्षिताः । तस्मात्स्थानाद्भवेन्मुक्तिः स्वकाले कर्मसंक्षये ॥

गरुड़ उवाच

नामगोत्रं न दृश्येत प्रतीतिर्नेव जायते । केचिद्वद्गित दैवज्ञाः पीडां प्रेतसमुद्भवाम् ॥२४॥ न स्वप्नं चेष्टितं नैव दर्शनं न कदाचन । किं कर्त्तव्यं मुरश्रेष्ठ तत्र मे ब्र्हि निश्चितम् ॥२५॥

#### श्रीकृष्ण स्वाच

सत्यमेवानृतं नैव वदन्ति क्षितिदेवताः। तदा सञ्चिन्त्य हृद्ये सत्यमेतद्द्विजेरितम् ॥२६॥
भावमक्ति पुरस्कृत्य पिनृभक्तिपरायणः। कृत्वा विष्णुविक् तत्र पुरश्वरणपूर्वकम् ॥२७॥
जपेहोंमैस्तथा दानैः प्रकुर्यादेह्शोधनम्। कृतेन तेन विद्यानि विनश्यन्ति खगेश्वर ॥२८॥
भूतप्रेतिपशाचैर्वा स तदान्यैर्न पीड्यते। पितृनुद्दिश्य यः कुर्यान्नारायणविष्ठं शुभम् ॥२९॥
विमुक्तः सर्वपीड़ाभ्य इति सत्यं वचो मम्। पितृपीड़ा भवेद्यत्र कृत्यैरन्यैर्न मुन्यते ॥३०॥
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन पितृभक्तिपरो भवेत्। नवमे दशमे वर्षे पितृदेशेन यः पुमाम् ॥३१॥
गायत्रया श्चयुतं जप्त्वा दशांशेनैव होमयेत्। कृत्वा विष्णुविष्ठं पूर्व वृश्वोत्सर्गादिकाः क्रियाः॥
सर्वोपद्रवहीनस्त सर्वसीख्यमवाप्रुयात्। उत्तमं लोकमाप्नोति ज्ञातिप्रधान्यमेव च ॥३३॥
पितृमातृसमो लोके नास्त्यन्यदेवतं परम्। प्रभुः शरीरप्रभवः प्रत्यच्वदैवतं पिता ॥३४॥
हितानामुपदेष्टा च प्रत्यक्षो गुरुदेवता। अन्या या देवता लोके शरीरप्रभवा मताः॥३५॥
शरीरमेव जन्त्नां नरकस्वर्गमोश्वदम्। शरीरं सम्पदो दाराः सुता लोकाः सनातनाः ॥३६॥
यस्य प्रसादात्प्राप्यन्ते कोऽन्यः पूज्यतमस्ततः। एवं सञ्चिन्त्य हृदये पितृणां यः प्रयच्छति ॥
तत्सर्वमात्मना मुङ्के दानं वेदविदो विदुः॥३७॥

पुनाम्नो नरकाद्यस्मात्पितरं त्रायते तु यः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेकस्त्वहं बुवे ॥३८॥ अपमृत्युमृतौ स्यातां पिता माता च कस्यचित् । धर्मं तीर्थं विवाहादि श्राद्धं सांवत्सरं त्यजेत् ॥ स्वप्नाध्यायमिमं यस्तु प्रेतिलिक्कोन दर्शितम् । यः पठेच्छ्रणुयाद्वापि प्रेतिचिह्नं न पश्यति ॥४०॥

इति श्रीगास्दे महापुराणे प्रेतकल्पे स्वप्नाध्यायो नाम एकादशोऽध्यायः ॥११॥

# द्वादशोऽध्यायः

#### गरुड़ उवाच

सम्भवन्ति कथं भेताः केन मृत्युवशङ्गता । कीहक्तेषां भवेद्रूपं भोजनं कि भवेद्रिभो ॥ १ ॥ सुप्रीतास्ते कथं प्रेताः क तिष्ठन्ति सुरेश्वर । प्रसन्नः ऋपया देव प्रश्नमेनं वदस्व मे ॥ २ ॥

#### श्रीकृष्ण उवाच

ये केचित्पापकर्माणः पूर्वकर्मवशानुगाः। जायन्ते ते मृताः प्रेताः श्रणुष्व त्वं वदाम्यहम् ॥ ३ ॥ वापीकृपतङ्गागिनि ह्यारामञ्च मुरालयम्। प्रपां सद्यः मुद्दुन्धंश्च तथा भोजनशालिकाः ॥ ४ ॥ पितृपैतामहं धर्मं विक्रीणाति स पापकृत्। मृतः प्रेतत्वसाप्नोति यावदाभूतसंक्षवम् ॥ ५ ॥ गोचरं ग्रामसीमाश्च तङ्गगरामगहरम्। कर्पयन्ति च ये लोभात्भेतास्ते सम्भवन्ति हि ॥ ६ ॥ चाण्डालादुदकात्सर्पाद्वाह्यणाद्वैद्यतात्तथा। दंष्ट्रिम्यश्च पशुभ्यश्च मरणं पापकर्मणाम् ॥ ७ ॥ उद्वन्धनमृता ये च विष्यस्त्रहताश्च ये। आत्मोपघातिनां ये च विस्च्यग्निहताश्च ये॥ ८ ॥ महारोगैर्भृता ये च पापरोगश्च दस्युभिः। असंस्कृतप्रमृताश्च विद्विताचारवर्जिताः॥ ६ ॥ कृषोत्सर्गादिसंस्कारैर्छतैः पिण्डंश्च मासिकैः। यस्यानयति श्रूद्रोऽग्निं तृषां काष्ठं हवीपि च ॥१०॥ पतनं पर्वतादिस्यो भित्तिपातेन ये मृताः। रजस्वलादिद्रोपैस्तु न भूमौ म्नियते यदि ॥१२॥ अन्तरिक्षे मृता ये च विष्णुस्मरणवर्जिताः। स्तकादिषु सम्पर्का दुष्टशल्यमृतास्तथा ॥१२॥ स्वमादिभिरन्यश्च द्युमृत्युवशगास्तु ये। ते सर्वे प्रेतयोनिस्था विचरन्ति महीस्थलीम् ॥१३॥ अत्रैवोदाहरन्तीमिनितिह।सं पुरावनम्। युधिष्ठरस्य संवादं भीष्मेण सह सुत्रत ॥

# उदहं कथविष्यामि यच्छुत्वा सौख्यमामुयात् ॥१४॥ युंधिष्ठिर उवाच

केन कर्मविपाकेन प्रेतत्वमुपजायते । केनोपायेन मुच्यन्ते तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१५॥

#### भीष्म उवाच

अहं ते कथिमध्यामि सर्वमेतद्दोषतः। यच्छुत्वा न पुनमोहमेवं यास्यित सुव्रत ॥१६॥ येन यो जायते प्रेतो येन चैव विमुच्यते। प्राप्नोति नरकं घोरं दुस्तरं दैवतैरिष ॥१७॥ सततं श्रवणाद्विष्णोः पुर्ययतीर्थानुकीर्त्तनात्। प्रेतभावा विमुच्यन्ते आपत्सु प्रेतयोनिषु ॥१८॥ भूयते हि पुरा वत्स ब्राह्मणः संशितव्रतः। नाम्ना सन्तसकः स्यातस्तपोऽर्थे वनमाश्रितः १६॥ स्वाध्याययुक्तो होमे च योगयुक्तो द्यान्वितः। स यजेत्सकलान्यज्ञान्युक्त्या कालं क्षिपेत्रजम्॥

ब्रह्मचर्यं सदा युक्तो युक्तस्तपिष मार्ववे। परलोकसये युक्तः सत्ये शौचे तु नित्यशः ॥२१॥ युक्तो हि गुरुवाक्ये च युक्तस्त्वितियपूजने। आत्मयोगेषु यो युक्तः सर्वद्वद्विवर्जितः ॥२२॥ योगाभ्यासे सदा युक्तः संसारविजिगीषया। एवं वृक्तसमाचारो मोचाकाङ्क्षी जितेन्द्रियः ॥ बहून्यव्दानि विजने वने तस्य गतानि वै। तस्य बुद्धिस्ततो जाता तीर्थानुगमनं प्रति ॥२४॥ पुण्येस्तीर्थजलैरेव शोषयिष्ये कलेवरम्। स तीर्थे त्वरितं रनात्वा तपस्वी मारकरोदये ॥२५॥ कृतजाप्यनमस्कारो ध्यानञ्चके जगद्गुरोः। एकिस्मन्दिवसे विभ्रो मार्गभ्रष्टो महातपाः ॥२६॥ दद्शं त्वरितो गच्छन्यञ्च प्रतानसुदादणान्। अरण्ये निर्जने देशे कण्टके वृक्षवर्जिते ॥२७॥ पञ्चेतान्विकृताकारान्द्रष्ट्वा वै घोरदर्शमान्। दृष्टा सन्त्रस्तहृद्यस्तिष्ठनमीलितलोचनः ॥२८॥ अवलम्ब्य ततो धैर्यं त्रासमुत्सुज्य दूरतः। पप्रच्छ मधुरामार्था के यूयं विकृता मृशम् ॥ रह॥ किञ्चाद्यमं कृतं कर्मयेन प्राप्ताः स्म वैकृतम्। कथं वा एककर्माणः प्रस्थिताः कुत्र निश्चितम्॥

# प्रेता ऊचुः

स्वैः कर्मभिकत्पन्नं प्रेतत्वं नो द्विजोत्तम । परद्रोहरताः सर्वे पापमृत्युवशङ्गताः ॥३१ । क्षुतिपासार्दिता नित्यं प्रेतत्वं समुपागताः । हतवाक्या वयं सर्वे नष्टसंज्ञा विचेतसः ॥३२॥

न जानीमो दिशं तात विदिशञ्चातिदुः खिताः।

गच्छामः कुत्र वे मूढ़ाः पिशाचाः कर्मजा क्यम् ॥३३॥

न माता न पितास्माकं प्रेतत्वं कर्मभिः स्वकैः । प्राप्ताः स्म सहसा तद्वे दुःखोद्वेगसमाकुलाः ॥ दर्शनेन च ते ब्रह्मन्द्वादिताप्यायिता वयम् । मुहूर्तं तिष्ठ वस्त्याभि वृत्तान्तं सर्वमादितः ॥३५॥ मम पर्व्युषितं नाम एष सूचीमुखः स्मृतः । शीव्रगो रोह कश्चेव पञ्चमो लेखकस्तथा ॥

एवं नामा च सर्वे वै सम्प्राप्ताः प्रेतता वयम् ॥३६॥

#### ब्राह्मण उवाच

प्रेतानां कर्मजातानां कथं वै नामसम्भवः । किञ्चित्कारणमुद्दिष्टं येन ब्रूत स्वनामकान् ॥३७॥

#### प्रेतराज खवाच

मया स्वादु सदा भुक्तं दत्तं पर्य्युषित द्विजे । तेन पर्य्युषितं नाम जातं मे ब्राह्मणोत्तम '।३८॥ स्चिता बह्वोऽनेन विष्रा अन्नादिकांच्या । एतत्कारणमुद्दिश्य ह्येष सूचीमुखः स्मृतः ।।३८॥ शीष्ठ गच्छिति विष्रेण याचितः क्षुषितेन वै । एतत्कारणमुद्दिश्य शीष्रगोऽयं द्विजोत्तम ।।४०॥ एकाकी मिष्टमभाति दैवं पैत्र्यञ्च नित्यशः । ब्राह्मणानामभावेन रोहकस्तेन चोच्यते ।।४१॥ पुरायं मौनमास्थाय याचितो विलिखनमहीम् । तेन कर्मविषाकेन लेखको नाम नामतः ।।४२॥

प्रेतस्वं कर्मभावेन प्राप्य नामानि च द्विज । मेषाननो लेखकोऽयं रोहकः पर्वताननः ॥४३॥ श्रीव्रगः पश्चवक्त्रश्च सूचकः सूचिवक्त्रवान् । पर्युषितो बल्प्रीवः पश्य रूपविपर्य्यम् ॥४४॥ भृत्वा मायामयं रूपं विद्वता नरकार्णवात् । सर्वे च विकृताकारा लम्बोष्ठा विकृताननाः ४५॥ बृहच्छरीरदशना वक्रास्याः स्वेन कर्मणा । एतत्ते सर्वमास्यातं प्रेतत्वे कारणं मया ॥४६॥ ज्ञानिनो हि वयं सर्वे सञ्जाता दर्शनात्तव । यदि ते अवणे अद्धा पृच्छास्मान्यद्यदिच्छिस ४०॥

#### नाहाण उवाच

ये जीवा मुवि जीवन्ति सर्वेऽप्याहारमूलकाः। युष्माकमपि चाहारं श्रोतुमिच्छामि तस्वतः॥ श्रेता ऊचुः

बिह ते अवणे अद्धा आहारं श्रोतुमिच्छिति । अस्माकं तु महाभाग शृणुष्य सुसमाहितः ॥४६॥ जाह्यसा सवाच

कथय प्रेतराज त्वमाहारच्च पृथक् पृथक् । इत्युक्ता ब्राह्मग्रीनेदमूचः प्रेताः पृथक् पृथक् ॥५०॥ प्रेता ऊचुः

शृण्याहारमस्माकं सर्वसरविगर्हितम् । यञ्छुत्वा गर्हसे ब्रह्मम् मूयो भूयोऽपि कुत्सितम् ५१॥ स्रोध्ममृत्रपुरीषेश्च रेचकैः समलैः सह । उच्छिष्टेश्चेव पकानैः प्रेतानां भोजनं भवेत् ॥५२॥ यहाणि त्यक्त्रगौचानि प्रकीणोपस्कराणि च । मिलनान्यपि भृतानि प्रेता भुजानित तत्र वै ॥५३॥ नास्ति शौचं ग्रहे यस्य न सत्यं न च संयमः । पतितैर्दस्युभिर्भुक्ते त्रेता भुजानित तत्र वै ॥५४॥ बिलमन्त्रविहीनानि होमहीनानि यानि च । स्वाध्यायव्रतहीनानि प्रेता भुजानित तत्र वै ॥५५॥ न छजा न च मर्य्यादा यत्र वे कुत्सितो ग्रही । सुराश्चेव न पूज्यन्ते प्रेता भुजानित तत्र वै ॥५६॥ बत्र लोभो श्वतिकोधो निद्रा शोको भयं मदः । आलस्यं कलहो माना प्रेता भुजानित तत्र वै ॥५८॥ भर्त्वा च या नारी परवीर्य्यं निषेवते । वीर्य्यमृत्रसमायुक्तं प्रेता भुजानित तत्र वै ॥५८॥ क्या मे जायते तात वदतो भोजनं स्वकम् । यस्त्रीरजो योनिनकं तिल्लहामो द्विजोत्तम ॥ नित्यं मृत्युर्वरं जन्तोः प्रेतस्यं मा भवेत्किवित् ॥६०॥

#### नाराण उवाच

उपवासरतो नित्यं कृच्छ्रचान्द्रायणे रतः। किमन्यैः सुकृतैः प्रेत न प्रेतो जायते नरः ॥६१॥ इष्ट्वा चैवासमेषादीन् दानं दत्त्वा तुयो नरः। मठारामप्रपादीनां गोधवादेश्वेव कारकः ॥६२॥ कुमारी बाद्यलांश्वेव विवाहयति शक्तितः। विद्यादोऽभवदश्वेव न प्रेतो जायते नरः ॥६३॥

पिततान्नेन उक्तेन जठरस्येन यो मृतः। पापमृत्युवशाद् यो वै स प्रेतो जायते नरः ॥६४॥ अयाज्ययाजकश्चेव याज्यानाञ्च विवर्जकः। कुल्सितैश्च रतो नित्यं स प्रेतो जायते नरः ॥६४॥ ब्रह्मस्वं देवद्रव्यञ्च गुरुद्रव्यं इरेतु यः। कन्यां ददाति ग्रुल्केन स प्रेतो जायते नरः ॥६६॥ मातरं भिगनीं भार्यो स्नुषां दुहितरं ततः। अदृष्टदोपात्त्यजित स प्रेतो जायते नरः ॥६७॥ न्यासापहर्ना मित्रश्रुक्परदाररतः सदा। विश्वासघाती कृष्टश्च स प्रेतो जायते नरः ॥६८॥ श्वातृश्चुखहाहा गोन्नः सुरापो गुरुतल्यगः। कुलमार्गं परित्यज्य हानतेषु सदा रतः॥ हत्ती हेम्रश्च भुमेश्च स प्रेतो जायते नरः ॥६८॥

#### श्रीभीष्म उत्राच

एवं वदित विग्ने च आकाशे दुन्दुभिस्वनः । पपात पुष्पदृष्टिश्च देवैर्मुका द्विजोपिर ॥७०॥
पञ्च देविवमानानि प्रेतानामागतानि च । स्वगँ गता विमानैस्ते पुण्यं सम्भाष्य तं मुनिम् ॥
तस्य विग्नस्य सम्भाषात्पुण्यसङ्कीर्त्तनेन च । प्रेताः पापविनिर्मुक्ताः परं पदमवामुगुः ॥७२॥
इदमास्यानकं श्रुत्वा कम्पितोऽश्वत्थपर्णवत् । मानुषाणां हितार्थाय पुनः पृच्छित पक्षिराद्७३॥
इति श्रीगारुदे महापुराणे प्रेतकल्पे प्रेतानां परमपदप्राप्तिर्नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥

# त्रयोदशोऽध्यायः

## गरुड़ उवाच

नाकाले म्रियते कश्चिदिति वेदानुशासनम् । कस्मान्मृत्युमवाप्नोति राजा वा श्रोत्रियोऽपि वा ॥ यदुक्तं ब्रह्मणा पूर्वमनृतं तत्प्रदृश्यते ॥ १ ॥

वेदैरुकं तु यद्वाक्यं शतस्त्रीवित मानवः। तत्कलौ न च दृश्येत कस्मादेवं समादिश ॥२॥ श्रीभगवानुवाच

साधु साधु महाप्राज्ञ यत्त्वं भकोऽसि मे हदः । श्रूयतां मम वाक्यन्तु नानापापविनाशनम् ॥३॥ विधातृविहितो मृत्युः शीव्रमादाय गच्छति । तं प्रवक्ष्यामि पक्षीन्द्र काश्यवेय महायुते ॥४॥ मनुष्यः शतजीवी च पुरा वेदेन भाषितम् । विकर्मणः प्रभावेण शीव्रञ्चापि विनश्यति ॥५॥ वेदानम्यसते नैव कुलाचारं न सेवते । आलस्यात्कर्मणा त्यागं कुदते पापमाचरन् ॥६॥ यत्र तत्र गृहेऽशाति परक्षेत्ररतो यदि । एतैरन्यैश्च बहुशो जायते ह्यायुषः च्यः॥७॥ अश्वद्धानमशुचिमजपं त्यक्तमङ्गलम् । तं यति दुरासकं ब्राह्मसं यमशासनम् ॥८॥

अरिज्ञतारं राजानं नित्यं धर्मविवर्जितम् । क्रूरं व्यसनिनं मूर्खं वेदवादबिहिष्कृतम् ॥९॥ प्रजापीइकं सन्तप्तं राजानं यमशासनम् । प्रापयन्त्यपमृत्युं वे युद्धे चैव पराङ्मुखम् ॥१०॥ स्वकर्माणि परित्यज्य निषिद्धं वैश्य आचरेत् । परकर्मरतो नित्यं यमलोकं स गच्छिति ॥११॥ श्रूद्रः करोति यित्विञ्चिद्द्रजसेवाविवर्जितम् । करोति कर्म यचान्यद्यमेनालोक्यते सदा ॥१२॥

स्नानं दानञ्जपो होमः स्वाध्यायो देवतार्चनम् । यस्मिन्दिनं न सेन्यन्ते वृथा स दिवसो नृणाम् ॥१३॥

अनित्यमञ्जूवं देहमनाधारं रसोद्धवम्। अन्नपिएडमथे देहे गुणानेतान्वदाम्यहम् ॥१४॥ यत्यातः संस्कृतं सायं नूनमन्नं विनश्यित । तदीयरससंपुष्टे काये का नाम नित्यता ॥१५॥ गतं ज्ञात्वा तु पन्नीन्द्र स्वकर्मवन्धनं वपुः। पापनिर्दहनं पुंभिः कार्यं भवित नाशनम् ॥१६॥ अनेकजन्मसम्भूतं पातकं त्रिविधं कृतम्। यदा हि मानुषावाप्तिस्तदा सर्वं पतत्यि ॥१८॥ मनुष्योदरवासी च यदा भवित पापभाक्। अण्डजादिषु भूतेषु यत्र तत्र प्रसर्पति ॥१८॥ मानुषे जन्मिन कृते तत्र तत्र समामुयात्। अवेक्ष्य गर्भवासाश्च कर्मजा गतयस्तथा ॥१६॥ आध्यो व्याध्यः क्रोशा जरारूपियपर्ययः। गर्भवासे तु यज्ज्ञानं जातं मासान्तु सप्तमात् २०॥ तेन पश्यित सर्वं तु प्राकृतं यच्छुभाग्रमम्। गर्भवासाद्विनर्मुको ह्यज्ञानितिमरावृतः ॥२१॥ न पश्यित खगश्चेष्ठ बालभावं समाश्चितः। यौवने विनतान्धश्च यः पश्यित स मुक्तिभाक् २२॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे प्रेतोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥

((( ))))|| (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (( )) || (

# **चतुर्दशोऽष्यायः**

## श्रीकृष्य स्वाच

आधानान्मृत्युमाप्नोति बालो वा स्थिवरो युवा । सधनो निर्धनश्चैव मुकुमारः कुरूपवान् ॥१॥ अविद्वांश्चैव विद्वांश्च बाह्मणस्त्वितरो जनः । तपोरतो योगशीलो महाज्ञानी च यो नरः ॥२॥ महादानरतः श्रीमान्धर्मात्माऽतुलविकमः । विना मनुष्यदेहं तु सुख्य न तु विन्दति ॥३॥ प्रांक्तनैः कर्मपाकैस्तु सुखं प्राप्नोति मानवः । आधानास्य वर्षाणि स्वल्पपापैर्विपद्यते ॥४॥ पश्चवर्षाधिको मूखा महापापैर्विपद्यते । योनि,पूर्यते यस्मान्मृतोऽप्यायाति याति च ॥५॥ व्रतदानप्रभावेण चिरञ्जीवति मानवः । कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा गरुहो वाक्यमव्यति ॥६॥

### गर्ड उदाच

मृते बाल्ये कथं कुर्य्यात्पिण्डदानादिकाः क्रेयाः । गर्भेषु च प्रपन्नानामाचूदाकरणाच्छिशोः।।

कृते चूड़े ब्रतादर्वाक् मृतस्य को विधिः स्मृतः। गरुड़स्य वचः भुत्वा विष्णुर्वचनमब्रवीत् ॥८॥ श्रीकृष्ण खवाच

यदि गर्भों विपद्येत स्वन्ते वापि योषितः। यावन्मासगतो गर्भस्तिह्नानि च स्तकम् ॥९॥ तस्य किञ्चिन्न कर्त्तव्यमात्मनः श्रेय इच्छता। ततो जाते विपन्ने तु आचृड़ाद्धृवि निक्षिपेत् ॥ दुग्धं देयं यथाशक्ति वालानां तृष्टिहेतवे। आचृड़ात्पञ्चवर्षं तु देहदाहो यथाविधि ॥११॥ दुग्धं तस्य प्रदातव्यं बालानां भोजनं शुभम्। पञ्चवर्षस्य कर्माणि स्वजातिविहितानि च १२॥ कुर्यात्तिस्मन्मृते सर्वमुदकुम्भादिपायसम्। दातव्यञ्च खगश्रेष्ठ श्रृणसम्बन्धकस्तु सः ॥१३॥ जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धृवं जन्म मृतस्य च । स्वल्यायुर्निर्धनो भूत्वा रितमुक्तिविवर्णितः ॥१४॥ पुनर्जन्म विशेजन्तुस्तत्माह्यं मृते शिशौ। कर्त्वयं पिश्चशार्दूळ पुनर्देहस्याय वै ॥१५॥ एवं मे रोचतेऽदत्त्वा जायते निर्धने कुळे। पुराणे गीयते गाथा सर्वथा प्रतिभाति मे ॥१६॥ पिष्टान्नं भोजनं देयं दानशक्तिः सुदुर्लभा। भोज्ये भोजनशक्तिस्तु रितशक्तिवरिक्षयाः ॥१७॥ विभवे दानशक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम्। दानाद्धोगमवाप्नोति सौस्यं तीर्थस्य सेवनात्॥

सुभाषणात्परे लोके विद्वांश्च धमंतित्तमः ॥१८॥ अदत्तदानाच भवेद्दरिद्रो दरिद्रभावात्मकरोति पापम् । पापमभावान्नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी ॥१९॥ इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रेतकल्पे चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥

# पञ्चदशोऽष्यायः

#### श्रीकृष्ण उवाच

अतः परं प्रवक्ष्यामि पुरुषस्य विनिर्णयम् । जीवन्वापि मृतो वापि पञ्चवर्षाधिको हि यः ॥१॥ पूर्णे तु पञ्चमे वर्षे पुमांश्रेव प्रतिष्ठितः । सर्वेन्द्रियाणि जानाति रूपारूपविनिर्णयम् ॥२॥ पूर्वकर्मविपाकेन प्राणिनां वधवन्धनम् । विप्राद्यानन्त्यज्ञान्सर्वोन्मापम्पारयति श्रुवम् ॥३॥ गर्मे नष्टे किया नास्ति तुग्धं देयं शिशौ मृते । घटांश्च पायसं क्षीरं दद्याद्वालविपत्तितः ॥४॥ एकादशाहे द्वादशाहे वृषोत्सर्गविधि विना । महादानविहीनन्तु कुमारे कृत्यमाचरेत् ॥५॥ कुमाराणाञ्च बालानां भोजनं वस्त्रवेष्टनम् । बाले वा तक्ष्णे वृद्धे घटो भवति देहिनाम् ॥६॥ भूमौ निक्षेपणं बालमावर्षद्वयमेव च । ततः परं खगश्रेष्ठ देहदाहो विधीयते ॥७॥

शिशुरादन्तजननाद्वालः स्याद्यावदाशिखम् । कथ्यते सर्वशास्त्रेषु कुमारो मौज्जिबन्धनात् ॥८॥ मृतो हि पञ्चमे वर्षे अव्रतः सव्रतोऽपि वा । पूर्वोक्तमेव कर्त्तव्यमीहते दशिण्डजम् ॥६॥ स्वल्यकर्मप्रसङ्गाच स्वल्पाद्विषयबन्धनात् । स्वल्पे वपुषि वासाच क्रियां स्वल्पामपीच्छति १०॥ यावच पञ्चवर्षे तु बालकस्य भवेनमृतिः। यद्यद्यस्योपजीव्यं स्यात्तत्तद्देयमिहेच्छति ॥११॥ ब्रह्मवीय्योंद्रवाः पुत्रा देवर्षाणाञ्च वह्मभाः । यमेन यमदूतैश्च मन्यन्ते निश्चितं खग ॥१२॥ बाला वृद्धो युवा वापि वयो भवति देहिनाम् । सुखं दुःखं समाप्नोति देही सर्वगतस्त्विह १३॥ परित्यज्य तदात्मानं जीर्णन्त्वचिमवीरगः। अङ्गुष्ठमात्रपुरुषो वायुभूतः क्षुधार्दितः॥१४॥ तस्माद्देयानि दानानि मृते तस्मिन्सुनिश्चितम् । जन्मतः पञ्च वर्षाणि भुङ्क्ते दत्तमसंस्कृतम् १५॥ पञ्चवर्षाधिके वाले विपत्तिर्यदि जायते । वृषोत्सर्गादिकं कर्म सपिण्डीकरखं विना ॥१६॥ अहन्येकादशे पुत्रः कुर्य्याच्छाद्धानि षोडश । उदकुम्भप्रदानन्तु अन्यदानानि यानि च ॥१७॥ भोजनानि द्विजे दद्यान्महादानानि शक्तितः । दीपदानानि यत्किञ्चतपञ्चवर्षाधिके सदा ॥१८॥ कर्त्तव्यं तु खगश्रेष्ठ कियादि प्रेततृष्तये। यदा न क्रियते सर्वं पिशाचत्वं स गच्छति॥१६॥ एवं कृते तु स प्रेतस्ततो याति परां गतिम् । पुनश्चिरायुर्भूत्वा च कुल्ले तस्य वसेद् घ्रुवम् २०॥ सर्वसौख्यप्रदः पुत्रः पित्रोः प्रीतिविवर्द्धनः । आत्मा वै जायते पुत्र इति वेदेषु निश्चितम् २१॥ आकाशमेकं हि यथा चन्द्रादित्यौ तथैव च । घटादिषु पृथक्सर्वं हृष्ट्वा रूपे च तत्समम् ॥२२॥ आत्मा तथैव सर्वेषु पुत्रेषु विचरेत्सदा। या यस्य प्रकृतिः पूर्व शुक्रशोणितसङ्गमे ॥२३॥ तस्य तद्भावयोगेन पुत्रास्तत्कर्मकारिणः। पितृरूपं समादाय कस्यचिजायते सुतः॥२४॥ पितृतः कामरूपश्च गुणज्ञो दानतत्परः । ईहदाः कोऽपि लोकेऽस्मिन्न भूतो न भविष्यति २५॥ अन्धादन्धो न भवति मूकान्मूको न जायते । विधराद्विधरो नैव मूर्खान्मूखों न जायते ॥२६॥

## गरुड़ उवाच

औरसक्तेत्रजाद्याश्च पुत्रा दश्चिषाः स्मृताः । संगृहीतसुतो यश्च दासीपुत्रश्च तेन किम् ॥२७॥ कां कां गतिमत्राप्तोति जातैर्मृत्युवशङ्गतैः । भवन्ति दुहितरो यस्य दौहित्रो न भवेतसुतः ॥ श्राद्धं तस्य तु कः कुर्योद्विधिना केन तद्भवेत् ॥२८॥

## श्रीकृष्ण उवाच

मुखं दृष्ट्वा तु पुत्रस्य मुच्यते पैतृकादृणात् । अन्ये क्षेत्रादयः पुत्रा मुक्तिमात्रप्रदायकाः ॥२६॥ कुर्वीत पार्वेशं श्राद्धमौरसो विधिवत्सुतः । कुर्वन्त्यन्ये तथा श्राद्धमेकोद्दिष्टं सुता नव ॥३०॥ पौत्रस्य दर्शनाजनतुर्मुच्यते स ऋणत्रयात् । लोकान्ते च दिवः प्राप्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकैः ॥३१॥

ब्रह्मपुत्र उन्नयित संग्रहीतस्त्वधो नयेत्। श्राद्धं सांवत्सरं कुर्वन्जायते नरकाय वै ॥३२॥ सर्वदानानि देयानि ह्यन्नदानानि वै खग। संग्रहीसुतेनैव ह्येकोद्दिष्टं न पार्वणम् ॥३३॥ प्रत्यब्दं पितृमातृम्यां श्राद्धं कृत्वा न लिप्यते। एकोद्दिष्टं परित्यज्य पार्वणं कुरुते यदि ॥३४॥ तदात्मानं पितृंश्चेव स नयेद्यमशासनम्। संग्रहीताश्च ये केचिद्दासीपुत्रादयस्तया ॥३५॥ तीथें गत्वा तु यः श्रद्धमामान्नञ्च ददेद्द्वजे। संग्रहीतसुतो भूत्वा पाकञ्चेव प्रयच्छति ॥३६॥ वृथा श्राद्धं विज्ञानीयाच्छूद्रान्नेन यथा द्विजः। तेन दत्तं न ग्रह्णन्ति पितामहमुखाश्च ये ॥३०॥ एवं ज्ञात्वा खगश्चेष्ठ हीनजातिसुतान्त्यजेत्। यस्तु प्रव्रज्ञिताज्ञातो ब्राह्मण्यां श्रुद्रतश्च यः॥३८॥ द्वाविमौ विद्धिचाण्डालौ स्वगोत्राद्यस्तु जायते। स्वजातिविद्वितान्पुत्रान्तसुत्याद्यस्तमेश्चर ॥३९॥ तैः सुदृतौः सुखं प्राप्तो दुर्वृत्तैर्नरकं ब्रजेत्। हीनजातिसमुत्यन्नैः सुदृत्वैः सुखमेषते॥४०॥

किलकुषविमुक्तः पूजितः सिद्धसङ्घैमरचमरमालावीज्यमानोऽप्सरोभिः। पितृश्चतमपि बन्धून् पुत्रपौत्रप्रपौत्रानपि नरकनिमझानुद्धरेदेक एव ॥४१॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे पुत्रनिर्णयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः॥१५॥

# षोडशोऽध्यायः

#### गरुड़ उवाच

सत्यं बृहि सुरश्रेष्ठ कृपां कृत्वा ममोपरि । मृतानाञ्चेव जन्त्नां कदा कुर्यात्सिपण्डनम् ॥१॥ सपिण्डत्वे कृतो यान्ति ह्यसपिण्डे कृतो गितः । केन चैव सपिएडत्वं स्त्रीपुंसां वक्तुमई । ॥२॥ पितप्ति सपिण्डत्वं प्राप्नुतः कथमुत्तमम् । जीवद्गर्त्तिरं नारीणां सपिण्डीकर्णं कृतः ॥३॥ मर्जुं लोके कथं याति स्वर्गलोके सुरेश्वर । अग्नयारोहे कथं श्राद्धं वृषोत्सर्गन्तु तिहने ॥४॥ घटदानं कथं कार्यं सपिण्डीकरणे कृते । कथयस्व प्रसादेन हिताय जगतां प्रमो ॥५॥

# श्रीभगवानुवाच

सत्यं हि कथयिष्यामि सपिएडीकरणं यथा। वर्षं यावत्त्वगश्रेष्ठ मार्गे गच्छिति मानवः ॥६॥ ततः पितृगर्गैः सार्द्धं पितृलोके स गच्छिति । तस्मात्पुत्रैः कर्त्तव्यं सपिएडीकरणं पितुः ॥७॥ सवत्तरोण तु सम्पूर्णे कुर्यात्विणडप्रवेशनम् । पिण्डप्रवेशविधिना तस्य नित्यं मृताद्धिकम् ॥८॥ निश्चितं पश्चिशार्दूल वर्षान्ते पिण्डमेलनम् । सद्द पिएडे कृते प्रेतस्तो याति पराङ्गितिम् ॥६॥ तन्नाम संपरित्यच्य ततः पितृगणो भवेत् । त्रिपक्षे वाथ षण्मासे मेलये पतामहैः ॥१०॥

ज्ञात्वा वृद्धिविवाहादि स्वगोत्रविहितानि च । विवाहं नैव कुर्वीत मृते च गृहमेधिनि ॥ भिक्षुर्मिक्षां न गृह्णाति यावन्न कुर्य्यात्सिपिएडनम् ॥११॥

स्वगोत्रेष्वश्चित्तावद्यावित्पण्डं न मेलयेत् । मेलनात्प्रेतशब्दश्च निवर्त्तेत खगेश्चर ॥१२॥ आनन्त्यात्कुलघर्माणां पुंचां चैवायुषः खयात् । अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाद्दः प्रशस्यते ॥१३॥ निरिन्नकः सामिको वा द्वादशाद्दे सिप्एडयेत् । द्वादशाद्दे त्रिपच्चे वा षण्मासे वत्सरेऽपि वा ॥ सिप्एडीकरणं प्रोक्तं ऋषिभिस्तत्त्वदिशिभः । सपुत्रस्य न कर्त्तव्यमेकोद्दिष्टं कदाचन ॥१५॥ सिप्एडीकरणादूर्ध्वं यत्र यत्र प्रदीयते । तत्र तत्र त्रयं कार्य्यं वर्जयित्वा श्वयेऽद्वि ॥१६॥ पिता पितामद्दश्चेव तथैव प्रपितामदः । एकोद्दिष्टं त्रयाणां स्यादन्यथा पितृषातकः ॥१०॥ त्रिभः कुर्य्यादशक्तस्तु पार्वणं सुनिनोदितम् । तद्दिने तद्दिने कुर्यात्वितामहमुखान्यतः ॥१८॥ अज्ञानाद्दिनमासानां तस्मात्पार्वणमिष्यते । अनुत्वन्नशरीरस्य न दानं पितृभिः सद्द ॥१९॥ दत्तेः घोडशभः श्राद्धेः पितृभः सद्द मोदते । पितुः पुत्रेण कर्त्तव्यं सिपण्डीकरणं सदा ॥२०॥ पुत्रभावे तु पत्नी स्यात्पत्वयभावे सद्दोदरः । भ्राता वा भ्रातृपुत्रो वा सपिण्डः शिष्य एव वा ॥ सिपण्डनिक्रयां कृत्वा कुर्याद्वस्यद्वयं ततः ॥२१॥

ज्येष्ठस्यैय किनिष्ठेन भ्रातृपुत्रेण भार्थ्या। सपिण्डीकरणं कार्यं पुत्रहीने लगेश्वर ॥२२॥ भ्रातृणामेकजातानां एकश्चेत्पुत्रवान्भवेत्। सर्वे वै तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरव्रवीत् ॥२३॥ सर्वेयां पुत्रहीनानां पत्नी कुर्यात्सपिण्डनम् । ऋत्विजः कारयेद्वापि पुरोहितमथापि वा ॥२४॥ कृतचूडैः मुतैश्चापि पितृश्रादश्च कारयेत्। उदाहरेत्स्वधाकारं न तु वेदास्वराणि वै॥ भर्तादिभिस्त्रिभिः कार्यं सपिण्डीकरणं स्त्रियाः ॥२५॥

वितृवद्भातृपुत्रेण सोदरेण कनीयसा । अर्वाक्संवत्सरादृष्वं पूणें संवत्सरेऽपि वा ॥२६॥ वे ससिण्डीकृताः प्रेतास्तेषां स्यान्न पृथिकित्रया । सिण्डिने कृते वत्स पृथक्त्वन्तु विगर्हितम् २०॥ वन्तु कुर्यात्स्पिप्डताम्॥२८॥ वन्तु कुर्यात्स्पिप्डताम्॥२८॥ सिप्डिकिरणं कृत्वा ह्येकोदिष्टं करोति यः । आत्मानञ्च तथा प्रेतं स नयेद्यमशासनम् ॥२६॥ वर्षं याविकियाः सर्वाः प्रेतत्विनिवृत्तये । ताः सर्वाश्चेकतः कुर्यान्नामगोत्रेण धीमता ॥३०॥ घटाद्यं भोजनं नित्यं दीपदानानि यानि च । सिप्डिकरणे वृत्ते एकस्यैव तु दापयेत् ॥३१॥ अत्रं पानीयसहितं संख्यां कृत्वाब्दिकस्य च । दातन्यं श्राह्मणे पित्तन्यटादेर्निष्क्रयं तथा ॥३२॥ पिर्डान्ते तस्य संक्र्यो वर्षाद् वृत्तिः स्वशक्तिः । दिव्यदेहो विमानस्थः सुतृतो धर्मशासने ॥ जीवमाने च पितरि न हि पुत्रे सपिण्डता । स्त्रीणां सपिएडनं नास्ति भर्तृमातरि जीवति ३४॥

मृता माता पिता तिष्ठेजीवेदपि पितामही। सिपण्डनं ततः कुर्यात्प्रियामह्या सहैव च ३५॥ सत्यं सत्यं पुनः सत्यं अयतां वचनं मम। न पिपडो मेलितो येषां मृतानां तु नृणां भुवि॥ उपतिष्ठेज वै तेषां पुत्रेर्द्रत्तमनेकथा। इन्तकारस्तदुद्देशे आद्धं नैत जलाङ्गलिः ॥३०॥ हुताशं या समारूदा चतुर्येऽह्नि पतिज्ञता। तस्या मर्तृदिने कार्य्यं वृषोत्सर्गादिस्तकम् ॥३८॥ पतिपात्रा स्यादधस्तात्पुत्रजन्मतः। पुत्रानुत्याय पश्चात्तु सापि गोत्रे ब्रजेत्पतुः ॥३९॥ पतिपात्राः सदैकत्यं हुताशं याधिरोहति। पुत्रेणैव प्रथक्षाद्धं क्षयाहे तस्य वासरे ॥४०॥ अपुत्रौ चेन्मृतौ स्यातां एकचित्यां समेऽहिनि। पृथक्शाद्धं न कुर्वोत सिपण्डं पतिना सह ४१॥ पृथक्मिण्डे तु संयोज्य दम्यती पतिना सह। स ढिप्यति महादोषेरिति सत्यं वचो मम ॥४२॥ एकचित्यां समारूदौ प्रयेते दम्पती यदि। एकपाकं प्रकुर्वीत पिण्डान्ददात्पृथक्पृथक् ॥४३॥ वर्षां नवश्राद्धं पृथक्श्राद्धानि घोडशः। घटादिपद्दानानि महादानानि यानि च॥ वर्षं यावत्पृथक्क्रय्यांत्प्रेतस्त्रप्तिं बजेचिरम्॥४४॥

एकगोत्रमृतानाञ्च स्त्रिया वा पुरुषस्य वा । स्थिण्डलञ्चैकतः कुर्याद्धोमं कुर्यात्ष्टथक्पृथक् ॥
एकादशेऽह्नि यच्छाद्धं पृथिक्पण्डांश्च भोजनम् । पाकैक्येन पतिस्त्रीणां अन्येषाञ्च विगर्हितम् ॥
एकेनैव तु पाकेन श्राद्धानि कुरुते बहु । विकिरं त्वेकतः कुर्यात्रिण्डान्दद्याद्वहून्यि ॥
तीर्थे वाऽपरपक्षे वा चन्द्रसूर्यप्रहे तथा ॥४७॥

नारी भक्तारमासाद्य कुणपं दहते यदि । अग्निर्दहित गात्राणि ह्यात्मानं नैव पीड्येत् ॥४८॥ दहते धम्यमानानां धात्नां हि यथा मलम् । तथा नारी दहेदे हं हुतार्घ ह्यमुतीरमे ॥४९॥ दिव्यादौ दिव्यदेहस्तु शुद्धो भवति ते यथा । तसतैलेन लोहेन बह्निना नावदह्यते ॥५०॥ तथा सा पतिसयुक्ता दह्यते न कदाचन । अन्तरात्मा मृतस्तित्मन्मृतेऽप्येकत्थमागतः ॥५१॥ भर्तृसङ्गं पित्यवय याऽन्यत्र म्रियते यदि । पतिलोकं न सा याति यावदाभूनसभ्वम् ॥५२॥ नारी सुतान्पित्यवय मातर पितरं तथा । मृतं पतिमनुद्रव्य सा चिरं मुलमाप्नुयात् ॥५३॥ विव्यवर्षप्रमाणेन तिस्तः कोष्ट्योऽद्विकोद्ध्य । तावत्कालं वसेत्स्वर्गे नक्षत्रैः सह सर्वदा ॥५४॥ तदन्ते च मृते लोके कुले भवति मोगिनाम् । सहाप्रीतिमवाप्नोति भन्नी सह पतिव्रता ॥५४॥ एवं न कुरते नार्रा धमोँदा पतिसङ्गमम् । सप्तजन्मिन दुःखाक्तां दुःशीलाऽप्रियवादिनी ॥५६॥ सा नारी ग्रहगोधा वा गोया वा दिमुली भवेत् । स्वभक्तीरं परित्यव्य परपुंसानुवर्तिनी ॥५६॥ तस्मात्सर्वप्रयक्तेन स्वपति सेवयेत्सदा । कर्मणा मनसा वाचा मृते जीवति तद्गता ॥५८॥ जीवमाने मृते वापि किल्वियं कुरते तथा । तेन नाप्नोति भर्तारं पुनर्जनिन दुर्भगा ॥५८॥

यद्वेभ्यो यत्पतृभ्योऽतिथिभ्यः कुर्ग्याद्भर्ताभ्यर्चनं सिक्कयाञ्च । तस्यात्यद्भं केवलानन्यचिता नारी सुङ्क्ते भर्तृशुष्रुषयैव ॥६०॥

एवं कृते तु सा नारी भर्तृलोके वसेचिरम् । यावदादित्यचन्द्रौ च तावहेवोपमा दिवि ॥६१॥ पुनश्चिरायुषौ भूत्वा जायेते विपुले कुले । पतिव्रता तु सा नारी भर्तृदुःखं न विन्दति ॥६२॥ सर्वमेतिद्ध कथितं मया तव खगेश्वर । विशेषं कथियध्यामि मृतस्यैव सुखपदम् ॥६३॥ द्वादशाहे कृतं सर्वं वर्षं यावत्सिपण्डनम् । पुनः कुर्याच्या नित्यं घटात्रं प्रतिमासिकम् ॥६४॥ कृतस्य करणं नास्ति प्रेतकार्यादते पुनः । चेत्करोति पुनः सम्यक्पूर्वकृत्यं विनश्यति ॥६५॥ मृतस्यैवं पुनः कुर्यात्प्रोतोऽप्यक्षयमामुयात् । अर्वाग्वद्धं करणात्पिद्धराज सिपएडताम् ॥६६॥

पूर्वोक्तकं सर्वविधि सुयुक्तं सिपण्डनं यो हि करोति पुत्रः । तथापि मासं प्रति पिएडमेकमन्नं सकुम्मं सजल्खा दद्यात् ॥६७॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रेतकल्पे बोडरोऽध्यायः ॥१६॥

# प्र**मदक्**रोऽध्यायः

#### गरु उवाच

कयं प्रेता वसन्त्यत्र कीहरूपा भवन्ति च । महाप्रेताः पिशाचांश्च कैः कैः कर्मफलैः प्रभी॥१॥ सर्वेषामनुकम्पार्थः ब्रुहि मे मृशुसूदन । प्रेतत्वान्मुच्यते येन दानेन सुकृतेन हि ॥ सर्वं कथय मे देव मम चेदिच्छसि प्रियम् ॥ २ ॥

## श्रीकृष्ण स्वाच

साधु पृष्टं त्वया तार्च्य मानुपाणां हिताय वै । श्रणुष्वावहितो भूत्वा यद्गिम प्रेतलक्षणम् ॥३॥ गृह्माद्गृह्मतरं ह्मेतन्नाल्येयं यस्य कस्यचित् । भक्तस्त्वं हि महाबाहो तेन ते कथयाम्यहम् ॥४॥ पुरा त्रेतायुगे तार्क्य राजासंद्वभुवाहनः । महोदयपुरे रम्ये धर्मनिष्ठो महाबलः ॥ ५॥ यज्वा दानपितः श्रीमान्ब्रह्मएयः साधुसम्मतः । शीलोदारगुणोपेतो दयादाक्षिण्यसंयुतः ॥ ६॥ प्रजाः पालयते नित्यं पुत्रानिव महाबलः । स कदाचिन्महाबाहुर्मृगयां गन्तुमुद्यतः ॥ ७॥ वनं विवेश गहनं नानावृक्षसमन्वितम् । शार्तूलशतसंजुष्टं नानापिष्ठिनिनादितम् ॥ ८॥ वनमध्ये तदा राजा मृगं दूराददृश्यत । तेन विद्धो मृगस्तीब्रो बाणेन सुदृद्धनं च ॥ ६॥ वाणमादाय तं तस्य स वनेऽदर्शनं यथौ । शोणितस्रावमार्गेण स राजाऽनुजगाम ह ॥१०॥

तती मृगप्रसङ्गेन वनमन्यद्विवेश सः । चुत्थामकरहो नृपतिः श्रमसन्तापमूर्च्छितः ॥११॥ जलस्यानं समासाद्य साश्च एव व्यगाहत । पीत्वा तदुदकं शीतं पद्मगन्धिषवासितम् ॥१२॥ ततोऽवतीर्यं सिललाद्विमलाद्वभुवाहनः । न्यग्रोधवृक्षमासाद्य शीतच्छायं मनोहरम् ॥१३॥ महाविदिपनं चूर्णपिचसंघातनादितम् । वनस्पतीनां सर्वेषां केतुभूतमवस्थितम् ॥१४॥ तं महातरुमासाद्य निषसाद महीपितः । अथ प्रेतं ददर्शासौ क्षुचृषाव्याकुलेन्द्रियम् ॥१५॥ उत्कचं मिलनं रुद्धं निर्मासं भीमदर्शनम् । स्नायुवद्धास्थिचरणं धावमानिमतस्ततः ॥१६॥ अन्यश्च बहुभिः प्रेतैः समन्तात्परिवारितम् । तं दृष्ट्वा चागतं घोरं विस्मितो बभ्रुवाहनः ॥१०॥ प्रेतोऽपि दृष्ट्वा तां घोरामद्यीमागतं नृपम् । तदा दृष्टमना मृत्वा तस्यान्तिकमुपागमत् ॥१८॥ अत्रवीत्स तदा तार्क्यं प्रेतराजो नृपं वचः । प्रेतभावो मया त्यक्तः प्राप्तोऽस्मि परमां गतिम् ॥ त्वत्संयोगान्महाबाहो नास्ति धन्यतरो मम ॥१९॥

#### राजीवाच

कृष्णरूप करालाच्च त्वं प्रेत इव दृश्यसे। कथयस्व मम प्रीत्या यथार्थमतितस्वतः ॥२०॥ प्रेत स्वाच

कथयामि नृपश्रेष्ठ सर्वमेवादितस्तव । प्रेतत्वे कारणं श्रुत्वा दयां कर्तुं ममाईसि ॥२१॥ विदिशं नाम नगरं सर्वसम्यत्मिन्वतम् । नानाजनपदाकीणं नानारत्नसमाकुलम् ॥२२॥ नानापुण्यसमायुक्तं नानादृत्तसमाकुलम् । तत्राहं न्यवसं भूप देवार्चनरतस्तथा ॥२३॥ विश्यजात्यां सुदेवोऽहं नाम्ना विदितमस्त ते । ह्व्येन तिर्पता देवाः कव्येन पितरो मया ॥२४॥ विविधेद्दानयोगैश्च विद्याः सन्तिर्पतास्तथा । आहाराश्च विहाराश्च मया वे सुनिवेशिताः ॥२५॥ विनानाथविधिष्टेभ्यो मया दत्तमनेकथा । तत्सवं विकलं तात मम देवादुपागतम् ॥२६॥ न मेऽस्ति सन्तितस्तात न सुद्धन्न च वान्धवः । न च मित्रं हि मे ताद्यः करोत्यौर्ध्वदैहिकम् ॥ प्रेतत्वं सुस्थिरं तेन मम जातं नृपोत्तम । एकादशं त्रिपक्षञ्च पाएमासिकमथाब्दिकम् ॥ रेतात्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरिष । एवं ज्ञात्वा महाराज प्रेतत्वादुद्धरस्व माम् ॥३०॥ यर्षानाञ्चापि सर्वेषां राजा बन्धिरहोच्यते । तन्मा तारय राजेन्द्र मणिरतं ददामि ते ॥३१॥ यथा मम श्रुभावाप्तिभवेन्नृपवरोत्तम । तथा कार्यं महावीर्यं कृपा यदि ममोपरि ॥ आत्मनश्च कृष्ठ स्विप्रं सर्वमेवौध्वदैहिकम् ॥३२॥ आत्मनश्च कृष्ठ स्वप्रं सर्वमेवौध्वदैहिकम् ॥३२॥

यत्र वयम्याः त्यार्थाः ॥२८॥ राजीवाच

कथं प्रेता भवन्तीह कृतैरप्यौर्ध्वदैहिकैः। पिशाचाश्च भवन्तीह कर्मभः कैश्च तद्दद ॥३३॥

### व्रेतराज स्वाच

ब्रह्मस्वं देवद्रस्यञ्च स्त्रीणां बालधनं तथा। ये हरन्ति नृपश्रेष्ठ प्रेतयोनिं लभन्ति ते ॥३४॥ तापसीस्व स्वगोत्राश्च अगम्याञ्च भजन्ति ये। भवन्ति ते महाप्रेता अम्बुजानि हरन्ति ये॥३५॥ प्रवालवज्जहर्त्तारो ये च बस्त्रापहारकाः। तथा हिरण्यहर्त्तारः संयुगेऽसम्मुखे हताः॥२६॥ कृतन्ना नास्तिका रौद्रास्तथा वाहसिकाः शठाः। पञ्चयत्रविनिर्मुक्ता महादानरताश्च ये॥ एवमायौर्महाराज जायन्ते प्रेतयोनयः॥३७॥

### राजीबाच

क्यं मुक्ता भवन्तीह प्रेतत्वात्क्रपमा यद । कयं चापि मया कार्व्यमीर्ध्व दैहिकमात्मनः ।। विधिना केन तत्कार्य्यं सर्वमेतद्वस्व मे ॥३८॥

## प्रेत उवाच

मणु राजेन्द्र संदोपादिषि नारायणात्मकम् । सुवर्यद्वयमाहृत्य मृत्तं तत्र प्रकल्पयेत् ॥३९॥ नारायणस्य देवस्य सर्वाभरणभृषिताम् । पीतवस्त्रयुगच्छक्षां चन्दनागुरुचर्चिताम् ॥४०॥ स्वापितां विविधेस्तोवैरिषवास्य प्रयक्तः । पूर्वे च श्रीघरं देवं दक्षिणे मधुसूदनम् ॥४१॥ पश्चिमे वामनं देवमुत्तरे च गदाधरम् । मध्ये पितामहं पूज्य तथा देवं महेश्वरम् ॥४२॥ ततः प्रदक्षिणीकृत्य अत्रौ सन्तर्प्य देवताः । घृतेन दशा श्वीरेण विश्वदेवास्तथा द्य ॥४२॥ ततः स्वातो विनीतात्मा जपमानः समाहितः । नारायणाग्रे विधिवत्स्वां कियामौर्ध्वदेहिकीम् ॥ आरमेत विनीतात्मा कांभलोभविवर्जितः । कृत्वा श्राद्धानि सर्वाणि वृषस्योत्सर्जनं तथा ४५॥ त्रयोदद्यानां विषाणां दद्याच्छत्राययुपानहौ । अञ्जलीयकरत्वानि भाजनासनभोजनैः ॥४६॥ साक्षाश्च सोदका देया घटाः प्रेतहिताय वै । शय्यादानमथो दत्त्वा घटं प्रेतस्य निवंपेत् ॥४७॥ नारायणेति स्वं नाम संपुटस्यं समुचरेत् । एवं कृत्वाथ विधिवत्सदा श्चभफलं लभेत् ॥४८॥ एवं सञ्जल्पतस्तस्य प्रेतस्य विनतात्मज । सेनाऽऽजगामानुपदं हत्त्यश्वरथसङ्कुला ॥४९॥ ततो वले समायाते प्रेतोऽदर्शनतां ययौ । तस्माद्वनाद्विनिःश्वत्य राजापि स्वपुरं ययौ ॥५०॥ स्वपुरं समासाद्य सर्वे तत्य्रेतमाधितम् । चकार विधिवचैत ऊर्ध्वदेहादिकं विधिम्॥५१॥ स्वपुरं समासाद्य सर्वे तत्य्रेतमाधितम् । चकार विधिवचचैत ऊर्ध्वदेहादिकं विधिम्॥५१॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रेतकल्पे सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥

# श्रीगरुक्महापुराणम्। ७०१८-१६

# **अ**ष्टादशोऽष्यायः

#### गरुड़ उवाच

सर्वेषामनुकम्पार्थं ब्रूहि मे मधुसूदन। प्रेतत्वान्मुच्यते येन दानेन सुकृतेन वा ॥ १ ॥ श्रीकृष्ण स्वाच

शृणु दानं प्रवस्त्यामि सर्वाशुभविनाशनम् ॥ २ ॥ सन्तप्तहाटकमयं घटकं विधाय ब्रह्मेशकेशवयुतं सह लोकपालैः । चीराज्यपूर्णविवरं प्रणिपत्य भक्त्या विपाय देहि तव दानशतैः किमन्यैः ॥ ३ ॥

#### गरुइ उवाच

किमेतत्कथितं देव विस्तरेण वदस्व मे । भूम्यां प्रक्षिप्यते कस्मात्पञ्चरत्नं कुतो मुखे ॥ ४ ॥ अधस्तादास्तृतदर्भाः पादौ याम्यां व्यवस्थितौ । किमर्थं मण्डलं भूभ्यां गोमयेनोपिलप्यते ॥ ४॥ किमर्थं स्मर्थ्यते विष्णुर्विष्णुस्कञ्च पठ्यते । किमर्थं पुत्रपौत्राश्च तिष्ठन्ति तस्य चाम्रतः ॥ ६॥ किमर्थं दीपदानं स्यात्किमर्थं विष्णुप् जनम् । किमर्थमातुरे दानं ददाति द्विजपुङ्कवे ॥ ७ ॥ वन्धुमित्राण्यमित्राणि श्वमापयति तत्कथम् । तिला लोहं सुवर्णञ्च कार्पासं लवणं तथा ॥ ८ ॥ सप्तथान्यं चितिर्गावो दीयन्ते केन हेतुना । कथञ्च म्रियते जन्तुमृते तस्य कुतो गतिः ॥ ६ ॥ अतिवाहं शरीरञ्च कथं विश्रमते तदा । सर्वमेतन्मया पृष्टो बृहि लोकहिताय वै ॥ १०॥

इति श्रीगावहे महापुराणे प्रेतकल्पे अष्टादशोऽध्यायः । १८॥

# ऊनविंशोऽच्यायः

#### श्रीकृष्ण उदाच

साधु पृष्टं त्वया भद्र मानुषाणां हिताय वै । श्राणुष्वावहितो भूता सर्वमेवीर्ध्व दैहिकम् ॥ १ ॥ सम्यग्विमेदरहितं श्रुतिसमृतिसमृद्धतम् । यन्न दृष्टं सुरैः सेन्द्रैयोगिमियोगचिन्तकैः ॥ २ ॥ गुस्राद्गुस्रतरं वत्स नाख्यातं कस्यनित्कचित् । भक्तस्त्वं हि महाभाग तेन ते कथयाम्यदृम् ३॥ अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च नैव च । येन केनाप्युपायेन कार्यं जन्म सुतस्य च ॥ ४ । तारयेनकरकात्पुत्रो यदि मोच्चो न विद्यते । दादः पुत्रेण कर्त्तव्यो स्विमदाता च पौत्रकः ॥५॥ तिलैदर्भेश्च भूम्यां वैकुष्ठे तत्र मतिर्भवत् । पञ्चरकानि सक्त्रे सु सैन खावः प्ररोहति ॥६॥ सुलेप्या गोमयैभूमिस्तिलान्दर्भाश्च निक्षिपेत् । तस्यामेवातुरो मुक्तः सर्वं दहति दुष्कृतम् ॥७॥

दर्भत्ली नयेत्स्वर्गं आतुरं तु न संशयः। तिलांस्तत्र क्षिपेद्वाय दर्भे पूलिकमध्यतः॥८॥ सर्वत्र वसुघा पूता यत्र लेपो न विद्यते । यत्र लेपः स्थितस्तत्र पुनर्लेपेन शुध्यति ॥९॥ यातुधानाः पिशाचाश्च राच्चसाः क्रकमँगाः । अलिप्ते ह्यातुरं मुक्तं विशन्त्येते वियोनयः ॥१०॥ नित्यहोमं तथा श्राद्धं पादशौचं द्विजे तथा । मण्डलेन विना भूम्यां कृतमप्यकृतं भवेत् ॥११॥ आतुरो मुच्यते नैव मण्डलेन विना भुवि । ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च श्रीहुताशन एव च ॥१२॥ मण्डले चोपतिष्ठन्ति तस्मात्कुर्वीत मण्डलम् । अन्यथा म्रियते यस्तु वृद्धो बालो युवापि वा ॥ योन्यन्तरं न गच्छेत् स क्रीइते वायुना सह। तस्यैवं वायुभूतस्य नो श्राद्धं नोदकिकया ॥१४॥ मम स्वेदसमुत्पन्नास्तिलास्तार्क्य पवित्रकाः । असुरा दानवा दैत्या विद्रवन्ति तिलैः स्थितैः ॥ एक एव तिली दत्ती हेमद्रोणितलैः समः। तर्पणे च तथा होमे दत्ती भवति चाक्षयः ॥१६॥ दर्भा रोमसमुत्पन्नाः तिलाः स्वेदेषु नान्यथा । प्रयोगविधिना ब्रह्मा विश्वं वाप्युपजीवनात् १०॥ सन्ययश्चोपवीतेन ब्रह्माचास्त्रिप्तमामुयुः । अपसन्येन तृप्यन्ति पितरो देवदेवताः ॥१८॥ दर्ममूले स्थितो ब्रह्मा दर्ममध्ये तु केशवः । दर्माग्रे शङ्करं विद्यात्त्रयो देवाः कुशे स्थिताः ॥ विषा मन्त्राः कुशा वह्निस्तुलसी च खगेश्वर । नैते निर्माल्यतां यान्ति भोग्यमानाः पुनः पुनः॥ कुशाः विराडेषु निर्माल्या ब्राह्मणाः प्रेतमोजने । मन्त्राः श्रूदेषु पतिताश्चितायाञ्च हुताशनः ॥ तुल्सी ब्राह्मणा गावो विष्णुरेकादशी खग । पञ्चप्रवाहणान्येव भवान्धी मज्जतां सताम् २२॥ गङ्गातुलसीविप्रघेनवः। असारे दुर्गसंसारे षट्पदी मुक्तिदायनी ॥२३॥ तिलाः पवित्रमतुलं दर्माश्चापि तुलस्यपि । निवारयन्ति चैतानि दुर्गति प्राप्तमातुरम् ॥२४॥ इस्ताम्भाज्ञ धृतैर्दभैरतोयेन प्रोक्षयेद्भुवम् । मृत्युकाले क्षिपेदर्भान्कारयेदातुरस्य च ॥२५॥ दर्भेषु चिप्यते योऽसौ दर्भेस्तु परिवेष्टितः । विष्गुलोकं स वै याति मन्त्रहीनोऽपि मानवः ॥ दर्भत्लीगतः प्राणी संस्थितो भूमिपृष्ठतः । प्रायश्चित्तविशुद्धोऽसौ संसारे सारसागरे ॥२७॥ गोमयेनोपलिसे च दर्भस्यास्तरणे स्थिते। तत्र दत्तेन दानेन सर्वं पापं व्यपोहति॥२८॥ स्वयां सद्द्यां दिव्यं सर्वेकामप्रदं तृणाम् । यस्मादन्नरसाः सर्वे नोत्कटा लवणं विना ॥२९॥ पितृषाञ्च प्रियं भान्यं नस्मात्सर्नेप्रदं भवेत् । विष्णुदेहसमुत्पन्नो यतोऽयं लवणो रसः ॥३०॥ प्रतत्मलवणं दानं तेन शंसन्ति योगिनः। ब्राह्मणः चित्रयो वैश्यः स्त्रीणां शूद्रजनस्य च ३१॥ आतुरस्य यदा प्राणान्नयन्ति वसुधातले । लवणं तु तदा देयं द्वारस्योद्धाटनं दिवः ॥३२॥

इति श्रीगारु महापुराणे प्रेतकल्पे एकीनविद्योऽध्यायः ॥१६॥

# विशोऽष्यायः

#### श्रीकृष्ण खबाच

श्राषु तार्स्य प्रवस्थामि दानानां दानमुत्तमम् । येन दत्तेन प्रीणन्ति मूर्भुवःस्वरिति क्रमात् र।। ब्रह्माचा ऋषयः सर्वे शङ्कराद्यमरास्तथा। इन्द्राचा देवताः सर्वे दानाहै भीतिमामुयः॥२॥ प्रेतोद्धरणहेतवे। रद्भलोके चिरं वासस्ततो राजा भवेदिह ॥३॥ देयमेतन्महादानं रूपवान्सुभगो वाग्मी श्रीमानतुलविक्रमः। विहाय यमलोकं सः स्वर्गं तार्स्यं प्रगच्छति ॥४॥ तिलांश्च गां चिति हेम यो ददाति द्विजोत्तमे । तस्य जन्मार्जितं पापं तत्वणादेव नश्यति ॥५३० तिला गावी महादानं महापातकनाशनम् । तदृद्वयं दीयते विष्रे नान्यवर्णे कदाचन ॥६॥ कल्पितं दीयते विप्रे तिला गावश्च मेदिनी। अन्येषु नैव वर्णेषु पोष्यवर्गे कदाचन ॥।।। पोष्यवर्गे तथा स्त्रीषु दानं देयमकल्पितम् । आतुरे चोपरागे तु दानं देयमशेषतः ॥८॥ आतुरे दीयते दानं यावद्देहोपतिष्ठति । जीवता च पुनर्दत्तमुपतिष्ठत्यसंदृतम् ॥६॥ सत्यं सत्यं पुनः सत्यं तहत्तं विकलेन्द्रिये । यचानुमोदते पुत्र तच दानमनन्तकम् ॥१०॥ अतो दद्यात्मुपुत्रेण यावज्जीवत्यसौ चिरम् । अतिवाहस्तया प्रेतो भोगांश्र लभते यतः ॥११। अस्वस्थातुरकाले तु देहपाते क्षितिरियते। देहे तथातिवाहस्य परतः प्रीणनं भवेत् ॥१२॥ तिलं लोहं हिरण्यञ्च कार्पांसं लवर्गा तथा । सप्तधान्यं चितिर्गाव एकैकं पावनं स्मृतम् ॥१३॥ तारयन्ति नरं गाविश्वविधार्चैव पातकात् । हेमदानात्मुखं स्वर्गे भूमिदानानृपो भवेत् ॥ हेमभूमिप्रदानाच न पीड़ा नरके भवेत् ॥१४॥

सर्वेऽपि यमदूताश्च यमरूपातिमीषणाः । सर्वे ते वरदा यान्ति सप्तधान्येन प्रीणिताः १५॥ विष्णोः स्मरणमात्रेण प्राप्यते परमाङ्गतिम् । भूमिस्थं पितरं द्य्या अर्द्धोन्मीलितलोचनम् ॥१६॥ तिस्मन्काले स्तो यस्तु सर्वदानानि दापयेत् । स्वस्थानाचिलिते क्वासे दानं यचातुरे ददेत् ॥ अश्वमेषो महायशो कलां नार्हति षोडशीम् । धर्मात्मा स च पुत्रोऽपि देवताभिः प्रपूज्यते ॥१८॥ दापयेद्यस्तु दानानि ह्यातुरं पितरं प्रति । लोहदानञ्च दातव्यं भूमियुक्तेन पाणिना ॥१६॥ यमं भीमं स नाप्नोति न गच्छेत्तस्य वेश्मिन । क्रुठारं मुसलं दण्डः खङ्कश्च खुरिका तथा ॥२०॥ एतानि चमहत्तेषु निम्नद्दे पापकर्मणाम् । तस्माक्षोहस्य दानं तु आतुरे सततं ददेत् ॥२१॥ यमायुषानां सन्तुष्टये दानमेतदुदीरितम् । गर्भस्थाः शिश्वाे ये तु युवानः स्थविरास्तथा ॥ एभिदानिविशेषेस्तु निर्देहेयुः स्वपातकम् । कुरिणाः सार्वस्त्रापाः शण्डा मर्कास्वनुर्वराः ॥

शबलाः श्यामद्ताश्च लोहदानेन प्रीणिताः ॥२३॥

पुत्राः पौत्रास्तथा बन्धुः सगोत्रः सुद्धदः स्त्रियः । ददन्ति नातुरे दानं ब्रह्मद्राः सुसमाहितम् ॥ पञ्चत्वे भूमियुक्तस्य श्रणु तस्य च या गितः । अतिवाहः पुनः प्रेतो वर्षस्य सुकृतं छमेत् ॥२५॥ पादादूर्ध्वं कटी यावत् तावद् ब्रह्माधितिष्ठति । ग्रीवा यावद्धरिर्नाभेः शरीरे मनुजस्य तु ॥२६॥ मस्तके तिष्ठते रुद्रो व्यक्ताव्यक्तो महेश्वरः । एकमूर्त्तंस्त्रयो भेदा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥२७॥ अहं प्राणिशरीरस्थो भूतग्रामचतुष्टये । धर्माधर्मे मितं दद्यात्सुखदुःखे कृताकृते ॥२८॥ जन्तोर्बुद्धिं समास्थाय पूर्वकर्माधिवासिताम् । अहमेव तथा जीवान्प्रेरयामि च कर्मसु ॥२९॥ स्वर्गं मोक्षञ्च नरकं यान्ति च प्राणिनस्तथा । स्वर्गस्थनरकस्थानां श्राद्धैराप्यायनं भवेत् ॥ तस्माच्छाद्धानि कुर्वीत विविधानि विचक्षणः ॥३०॥

मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः । रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्किस्तथैव च ॥३१॥ एतानि दश नामानि स्मर्त्तव्यानि सदा बुधैः। स्वर्गञ्चैव स वै याति च्युतः स्वर्गाच मानवः॥ लब्ध्वा सुखञ्च वित्तञ्च दयादाचिण्यसंयुतः । पुत्रपौत्रसमायुक्तो जीवेत् स शरदां शतम् ॥३३॥ आतुरे च ददेन्त्यासं विष्णुपूजाञ्च कारयेत् । अष्टाक्षरं महामन्त्रं जपेद्वा द्वादशाक्षरम् ॥३४॥ नैवेद्यैर्घृतपाचितैः। तथा गन्धेश्च धूपैश्च श्रुतिस्कैरनेकशः॥३५॥ पूजयेच्छ्रक्लपुष्पैश्च विष्णुर्माता पिता विष्णुर्विष्णुः स्वजनबान्धवाः । यत्र विष्णुं न पश्यामि तत्र मे कि प्रयोजनम् ॥ जले विष्णुः स्थले विष्णुर्विष्णुः पर्वतमस्तके । ज्वालामालाकुले विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत् ॥ वयमापो वयं पृथ्वी वयं दर्भा वयं तिलाः । वयं गावो वयं राजा वयं वायुर्वयं प्रजाः ॥३८॥ चयं हेम वयं धान्यं वयं मधु वयं घृतम् । वयं विप्रा वयं देवा वयञ्चेव स्वर्भूर्भुवः ॥३९॥ अहं दाता अहं ग्राही अहं याजी अहं कतुः । अहं कर्त्ता ह्यहं हर्त्ता अहं धर्मों अहङ्गरः ॥४०॥ धर्माधर्मे मति दद्यां कर्मभिस्तु ग्रुमाग्रुभैः । यत्कर्म कुरुते कापि पूर्वजनमार्जितं खग ॥४१॥ भमें चिन्तामहं कर्ता हाधमें यम एव च । यतीनां कुरुते सोऽपि भमें मुक्तिं ददाम्यहम् ४२॥ मनुजानां हितं तार्च्यं अन्ते वैतरणी नदी । तया निहत्य पापौषं विष्णुलोकं स गच्छति ॥४३॥ बाल्ड यद्य कौमारे वय परिणती तथा। पूर्वावस्थाकृतं यद्य यद्य जन्मान्तरेष्वपि ॥४४॥ यन्निशायां तथा प्रातर्यन्मध्याह्मपराह्मयोः । सन्ध्ययोर्यन्कृतं पापं कर्मणा मनसा गिरा ॥४५॥ दत्त्वा वरं सकूदपि कपिलां सर्वकामिकाम् । उद्धरेदन्तकाले सा ह्यात्मानं पापसञ्चयात् ॥४६॥ गावी ममाग्रतः सन्तु गावी मे सन्तु पृष्ठतः । गावी मे हृदये नित्यं गर्वी मध्ये वसाम्यहम् ॥ ऱ्या रुक्सीः सर्वभूतानां या च देवे व्यवस्थिता । घेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोह्द ४८॥ इति श्रीगारुद्दे महापुराणे प्रेतकल्पे विद्योऽध्यायः ॥२०॥

# एकविंशोऽध्याय:

## श्रीभगवानुवाच

य नराः पापसंयुक्तास्ते गच्छन्ति यमालयम् । अन्तकाले च गौर्दत्ता ह्यनन्तपलदा भवेत्-॥ १ ॥ पादकमप्रमाणाव्दं स्वर्गे वसित भूमिदः । अश्वारूदाश्च ते यान्ति ददते ये ह्युपानहौ ॥ २ ॥ अत्यातपश्रमयुता दह्यन्ते यत्र मानवाः । छत्रदानेन वै प्रेता विचरन्ति यथासुखम् ॥ ३ ॥ तमुद्दिश्य ददेदशं तेन चाप्यायितो भवेत् । अन्धकारे महाधोरे अमूर्ते लक्ष्यवर्जिते ॥ उद्योतेनैव ते यान्ति दीपदानेन मानवाः ॥ ४ ॥

आश्विने कार्त्तिके मासि माघे मासि मृताश्च ये। चतुर्दश्याञ्च दीयेत दीपदानं सुलाय वै ५ ॥ प्रत्यहद्ध प्रदातन्यं मार्गेषु विषमे नरैः। यावत्संवत्सरं वापि प्रेतस्य सुखिलिष्सया ॥ ६ ॥ कुले मार्गे च शुद्धात्मा प्रकाशत्यञ्च गच्छति । ज्योतिषामपि पूज्योऽसौ दीपदानरतो नरः ॥ ॥ प्राङ्सुखोदङ्मुखो दीपो देवागारे द्विजालये । यो ददाति मृतस्येह जीवन्नप्यात्महेतवे ॥

स गच्छति महामार्गे सर्वक्लेशविवर्जितः ॥ = ॥

आसनं भाजनं भोजयं दीयते च द्विजातये। सुखेन भुञ्जभानस्तु सुखं गच्छति वै पथि ॥ ६ ॥ कमग्र छुप्रदानेन तृषितः पिवते जलम् । भाजनं चाननदानञ्च कुपुमं चाङ्कलीयकम् ॥१०॥ एकादशाहे दातव्यं प्रेतो याति पराङ्गतिम् । त्रयोदशपदानीत्थं प्रेतस्य शुभिमच्छता ॥११॥ दातव्यानि यथाशक्त प्रेतोऽसौ प्रीणितो भवेत् । भाजनानि पदञ्चेव कुम्भाँ वेव त्रयोदश १२॥ मुद्रिका वस्त्रयुग्मञ्च तथा छत्रमुपानहौ । एतावन्तः पदार्था हि प्रेतोदेशेन दापयेत् ॥१३॥ वृषोत्सर्यो कृते ताच्यं प्रेतो याति पराङ्गतिम् । योऽश्वं रथं गजं वापि ब्राह्मणे यदि दापयेत् ॥ स्वमहिम्नोऽनुसारेण तत्तत्मुखमवामुयात् । नानालोकान्विचरित महिषीं यो ददाति च १५॥ यमवाहस्य जननी महिषी सुगतिपदा । ताम्बूलं पुष्पदानेन याग्यानां प्रीतिवर्द्धनम् १६॥ तेन संप्रीणिताः सर्वे तस्मिन्क्षेशं न कुर्वते । गोभूतिलहिरण्यादिदानानि निजशक्तितः ॥१०॥ मृतोहेशेन यो दशाजलपात्रञ्च मृण्मयम् । उदपात्रसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः ॥१८॥ यमदूता महारौद्राः करालाः कृष्णिपञ्चलाः । न भीषयन्ति तं ताक्ष्यं वस्त्रदाने कृते सित ॥१६॥ मार्गे वै गम्यमानस्तु तृषार्त्तः श्रमणीड़ितः । घटान्नदानयोगेन सुखी भवति निश्चतम् ॥२०॥ शय्यात्लीपट्यता दशादेवद्विजातये। तवा प्रेतत्वमुक्तोऽसौ मोदते सह दैवतैः ॥२१॥ एतत्ते कथितं नाक्ष्यं दानमन्त्वेष्टिकमंत्रम् । अधुना कथियष्येदहं देहे मृत्युपवेशनम् ॥२२॥

जातस्य मर्स्यलोकेऽस्मिन्प्राणिनो मरणं ध्रुवम् । पूर्वकाले मृतानां तु प्राणिनाञ्च खगेश्वर २३॥ स्हमो भूत्वा त्वसौ वायुर्निर्गच्छत्यस्य तद्गलात् । नवद्वारै रोमभिश्च जातानां ताछरम्प्रकात् ॥ पापिष्ठानामपानेन जीवो निष्कामति ध्रुवम् । कुणपं पतते पश्चाकिर्णते मरुदीश्वरे ॥२५॥ कालाहतः पतत्येव निराधारो यथा द्रुमः । पृथिव्यां लीयते पृथ्वी आपश्चेव तथाप्यु च ॥२६॥ तेजस्तेजिस लीयेत समीरे च समीरणः। आकाशे च तथाकाशं सर्वव्यापी तु शहरे ॥२०॥ तत्र कामादयः पञ्च काये पञ्चेन्द्रियाणि च । एते तार्ह्य समाख्याता देहे तिष्ठन्ति तस्कराः ॥ कामकोधी हाहङ्कारी मनस्तत्रैव नायकः। संहारकश्च कालोऽसी पुरुषपापेन संयुतः॥२९॥ जगतश्च स्वरूपञ्च निर्मितं स्वेन कर्मणा। गच्छेद्देहं पुनः सोऽपि सुकृतैर्दुष्कृतैर्युतम् ॥३०॥ पञ्चेन्द्रियसमायुक्तं सकलैविषयैः सह। प्रविवेश नवे गेहे गृहे दग्धे यथा गृही ॥३१॥ शरीरे ये समासीनाः सम्भवे सर्वधातवः । मूत्रं पुरीषं तद्योगा हे चान्ये धातवस्तथा ॥३२॥ पित्तं श्ठेष्मा तथा मज्जा मांसं मेदस्तथैव च । अस्य शुक्रञ्च स्नायुश्च देहेन सह दह्यते ॥३३॥ एतेषां कथिता तार्क्य संस्थितिः सर्वदेहिनाम् । कथयामि पुनस्तेषां शरीरञ्च यथा भवेत् ३४॥ एकस्तम्भक्षायुवदं स्थूणाद्वयविभूषितम्। इन्द्रियेश्व समायुक्तं नवद्वारं शरीरकम् ॥३५॥ विषयेश्च समाकान्तं कामकोधसमाकुलम् । रागद्वेषसमाकीर्गं तृष्णादुर्गतिसंयुतम् ॥३६॥ लोभजालपरिच्छिनं मोहवस्रेण वेष्टितम्। सुबद्धं मायया चैव चेतनाधिष्ठितं पुरम् ॥३७॥ षाट्कौशिकसमुत्पन्नं पुरं पुरुषसंश्रितम् । एतद्गुणसमायुक्तं शरीरं सर्वदेहिनाम् ॥३८॥ तिष्ठन्ति देवताः सर्वा भुवनानि चतुर्दश । आत्मानं ये न जानन्ति ते नराः पश्चवः स्मृताः ॥ एवमेव समाख्यातं शरीरं ते चतुर्विधम् । चतुरशीतिलक्षाणि निर्मितानि मया पुरा ॥४०॥ स्वेदजा उद्मिजाश्चेव अण्डजाश्च जरायुजाः । एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टीऽहं त्वयानघ ॥४१॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रेतकल्पे एकविंशीऽध्यायः ॥२१॥

# द्वाविंशोऽष्यायः

## गरुड़ उवाच

कथमुत्पद्यते जन्तुर्भूतम्रामचतुष्टये। त्वचा रक्तं तथा मांसं मेदो मजास्यि जीवितम् ॥१॥ पाणिपादौ तथा जिह्ना गुह्यं केशा नखास्तथा। सन्धिमार्गाभ बहुशो रेखानानाविधा तथा॥२॥ कामकोषौ मयं छजा मनो हर्षः मुखासुखम् । चित्रितं छिद्रितं वापि वसाजालेन वेष्टितम् ॥३॥

# इन्द्रजालमहं मन्ये संसारेऽसारसागरे। कर्त्ता कोऽत्र महाबाहो सर्वे वद मम प्रमो ॥ ४॥ श्रीभगबानुवाच

कथयामि परं गुह्यं कालोद्धारविनिर्णयम् । येन विज्ञातमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते ॥ ५ ॥ साधु पृष्टं स्वया लोके यदिदं जीवकारणम् । वैनतेय शृशुष्व त्वमेकाप्रकृतमानसः ॥ ६ ॥ ऋतुकाले तु नारीणां त्यजेद्दिनचतुष्टयम् । तिष्ठत्यस्मिन्ब्रह्महत्या प्राकृतसम्द्रवा ॥ ७ ॥ वेषाः शकात्ममुत्सार्य्यं चतुर्थोशेन दत्तवान् । तावन्नालोक्यते वक्त्रं यावत्पापञ्चतिष्ठति ॥ 🗆 ॥ प्रथमेऽहिन चाएडाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहिन शुध्यति ॥ ९ ॥ सप्ताहात्पितृदेवानां भवेद्योग्या व्रतार्चने । सप्ताहमध्ये यो गर्भस्तत्सम्भूतिर्मेलिम्छचा ॥१०॥ युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु । पूर्वसप्तकमुल्युज्य ततो युग्मेषु संविद्योत् ॥११॥ षोडशर्तुनिशाः स्त्रीणां सामान्यात्समुदाहृताः । या चतुर्दशमी रात्रिर्गर्भस्तिष्ठति तत्र चेत् १२॥ गुणभाग्यनिधिस्तत्र पुत्रो जायेत धार्मिकः । सा निशा तत्र सामान्यैर्न लम्येत कदाचन ॥१३॥ प्रायशः सम्भवन्त्यत्र गर्भास्त्वष्टाहमध्यतः । पञ्चमेऽहनि नारीणां गौलममाधुर्य्यभोजनम् ॥१४॥ कटुकारञ्च तीक्ष्णञ्च साज्यं युवितभोजनम् । स्त्री चेत्रमीषधी पात्रं बीजं वाष्यमृताशनम् ॥१५॥ तत्र वसा नरः सम्यग्जन्तुस्तत्र निषिच्यते । तस्याश्चैवातपो वर्ज्यः शीतलं केवलं चरेत् ॥१६॥ ताम्बूलगन्धश्रीखरडै:समं सङ्गः शुभेऽइनि । निषेकसमये यादङ् नरचित्ते विकल्पना ॥१७॥ ताद्दक्तभावसम्भूतिर्जन्तुर्वस्रति कुच्चिगः। शुक्रशोणितसंयोगे पिण्डोत्पत्तिः प्रजायते ॥१८॥ वर्द्धते जटरे जन्तुस्तारापितिरिवाम्बरे । चैतन्यं बीजरूपे हि ग्रुक्ने नित्यं व्यवस्थितम् ॥१९॥ कामं चित्तञ्च शुक्रञ्च यदा ह्येकत्वमाप्नुयुः । तदा द्रवमवाप्नोति योषागर्भाशये नरः ॥२०॥ रक्ताधिक्ये भवेत्रारी शुकाधिक्ये भवेत्ररः । शुक्रशोणितयोः साम्ये गर्भः षण्डत्वमामुयात् २१॥ अहोरात्रेण कलिलं बुद्बुदं पञ्चभिर्दिनैः । दशमेऽह्रि भवेन्मांसमिश्रधातुसमन्वितम् ॥२२॥ धनमांसञ्च विंशाहे गर्भस्थो वर्द्धते कमात्। पञ्चविंशतिपूर्णाहे बलं पुष्टिश्च जायते ॥२३॥ तथा मासे तु सम्पूर्णेपञ्च तत्त्वानि धारयेत् । मासद्वये तु सम्पूर्णे त्वचा मेदश्च जायते ॥२४॥ मजारथीनि त्रिभिमासि: केशा गुल्मश्चतुर्थके । कणौं च नासिकाकुक्षी जायेते मासि पञ्चके ॥ कण्ठरन्ध्रं तथा पृष्ठं गुह्मास्यं मासि सप्तमे । अङ्गप्रत्यङ्गसम्पूर्णो गर्मो मासैरथाष्ट्रभिः ॥२६॥ नवमे मासि सम्प्राप्ते गर्भस्थस्य रतिः स्वयम् । इच्छा सञ्जायते तस्य गर्भवासविनिः सतौ ॥२७॥ नारी वाथ नरो वाथ नपुंस्कं वाभिजायते । नवमे दशमे वापि जायते यश्च भौतिकः ॥२८॥ प्रस्तवायुनाऽऽकृष्टः पीड्या विह्नलीकृतः। चितिर्वारि हविभोंका पवनाकाशमेव च ॥२९॥ एभिर्भूतैः पीड़ितस्त निबद्धः स्नायुवन्धनैः । त्वचास्थिनाड्यो रोमाणि मांसञ्जेवात्र पञ्चमम् ॥

एते पञ्च गुणाः प्रोक्ताः मया भूमेः खगेश्वर । यथा पञ्च गुणा आपस्तथा शृशा च काश्यप ॥३१॥ लाला मूत्रं तथा शुक्रं मज्जा रक्तञ्च पञ्चमम् । अपां पञ्च गुणाः प्रोक्ता ज्ञातन्यास्ते प्रयत्नतः ॥ क्षुघा निद्रा च तृष्णा च आलस्यं कान्तिरेव च । तेजः पञ्चगुणंतार्क्यं प्रोक्तं सर्वत्र योगिभिः॥ धावनं श्वसनञ्चेव आकुञ्चनपसारणम् । निरोधः पञ्चमः प्रोक्तो वायोः पञ्च गुणाः स्मृताः ॥ रागद्वेषी तथा लज्जा भयं मोहस्तथैव च । इत्येतत्कथितं तार्क्ष्यं वायुजं गुणपञ्चकम् ॥३५॥ घोषविद्याणि गाम्भीयँ अवर्णं सर्वसंश्रयः । आकाशस्य गुणाः पञ्च ज्ञातन्यास्तार्स्य यद्वतः ॥ श्रोत्रं त्वक्चक्ष्मी जिह्ना नासा बुद्धीन्द्रियाणि च । पाणिपादौ गुदं वाक्चोपस्थं कर्मेन्द्रियाणि च ॥ इड़ा च विङ्गला चैव सुषुम्ना च तृतीयका । गान्धारी गजजिह्ना च पूषा चैव यशा तथा ३८॥ अलम्बुषा कुहुश्चेव राष्ट्रिनी दशमी तथा । पिण्डमध्ये स्थिता होताः प्रधाना दश नाइयः ३६॥ प्राणीऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च । नागः कुर्मश्च कुकरो देवदत्तो धनञ्जयः ॥४०॥ इत्येते वायवः प्रोक्ता दश देहेषु संस्थिताः । केवलं भुक्तमन्त्रञ्च पुष्टिदं सर्वदेहिनाम् ॥४१॥ नयित प्राणदो वायुः शरीरे सर्वेषन्धिषु । आहारो मुक्तमात्रस्तु वायुना कियते द्विधा ॥४२॥ सम्प्रविश्य गुदे याति पृथगन्नं पृथग्जलम् । अर्ध्वममेर्जलं कृत्वा तदन्तञ्च जलोपरि ॥४३॥ अमेश्राधः स्थितः प्राणो ह्यप्तिं तं तु घमेच्छनैः । वायुना धम्यमानोऽप्तिः पृथिकृष्टं पृथमसम् ॥ मलैर्दादश्विः किष्टं भिन्नं देहात्पृथग्भवेत् । कर्णाक्षि नासिका जिह्ना दन्ता नाभिर्गुदं वपुः ॥ नखा मलाश्रयञ्चेदं विष्मूत्रं वेत्यनन्तरम् । शुक्रशोणितसंयोगादेहः षाट्कौशिकः स्मृतः ॥४६॥ रोमकोटिस्तथा तिस्रो हार्द्धकोटिसमन्विता । द्वात्रिशहशानास्तत्र सामान्याद्विनतासुत ॥४७॥ विश्वतिस्तु नलाः केशास्त्रिल्चं मुखमूर्ध्वजाः । मांसं पलसहस्त्रेकं सामान्यादेहसंश्यितम् ॥४८॥ रक्तं पलशतं तार्क्ष्यं बद्धमेतत्पुरातनैः। पलानि दश मेदश्च त्वचा चैव तु तत्समः॥४६॥ पलं द्वादशकं मजा महारक्तं पलत्रयम्। ग्रुकं द्विकुडवं ज्ञेयं शोणितं कुड़वं स्मृतम् ॥५०॥ क्षेत्रमणश्च षडर्द्भञ्च विण्मूत्रं तत्प्रमाणतः। एष पिएडः समास्यातौ वैभवं सम्प्रचक्ष्महे ॥५१॥ ब्रह्माण्डे ये गुणाः सन्ति शरीरे ते व्यवस्थिताः । पातालभूषरा लोकास्तथा द्वीपाः ससागराः ॥

आदित्याद्या ग्रहाः सर्वे पिण्डमध्ये व्यवस्थिताः ॥५२॥ पादाधस्तु तलं ज्ञेयं पादोधने वितलं तथा । जानुम्यां सुतलं विद्धि जङ्घासु च तलातलम् ५३॥ तथा रसातलञ्जोवोगुह्यदेशे महातलम् । पातालं किटसंस्थं तु पादतो लक्षयेहुधः ॥५४॥ मूलोंकं नामिमध्ये तु भुवलोंकं तदूर्वतः । स्वलोंकं हृदये विन्दात्करठदेशे महस्तथा ॥५५॥ जनलोकं वक्तरदेशे तपोलोकं ललाटके । सत्यलोकं महारन्ध्रे भुवनानि चतुर्दश ॥५६॥ त्रिकोणे संस्थितो मेदरधःकोणे च मन्दरः । दक्षिणे चैव कैलासो वामकोणे हिमाचलः ॥५७॥

निषधश्चीर्ध्वमागे तु दक्षिणे गन्धमादनः । रमणो वामरेखायां सप्तैते कुलपर्वताः ॥५८॥ अस्थिस्थाने स्थितो जम्बुः शाकं मजासु संस्थितम् ।
कुशद्वीयः स्थितो मांसे कौञ्चद्वीयः शिरःस्थितः ॥५९॥

त्वचायां शाल्मलीद्वीपो गोमेदो रोमसञ्चये । नखस्यं पुष्करद्वीपं सागरास्तदनन्तरम् ॥६०॥ क्षीरोदश्च तथा मूत्रे क्षीरे क्षीरोदसागरः । सुरोदिध श्लेष्मसंस्थो मजायां घृतसागरः ॥६१॥ रसोदिध रसे विन्याच्छोणिते दिधसागरम् । स्वादृदकञ्च विट्स्थाने गर्भोदं शुक्रसंस्थितम् ६२॥

नादचके स्थितः सूर्यो बिन्दुचके तु चन्द्रमाः । लोचनाभ्यां कुजो तेयो हृदये च बुधः स्मृतः॥६३॥ विष्णुस्थाने गुरं विन्याच्छुके शुक्रो व्यवस्थितः॥६४॥

नाभिस्थाने स्मृतो मन्दो मुखे राहुः स्मृतः सदा। पादस्थाने स्मृतः केतुः शरीरे प्रहमण्डलम् ॥ विभक्तञ्च समास्यातं आगदतलमस्तका। उत्पन्ना ये हि संसारे प्रियन्ते ते न संशयः ॥६६॥ सुभुक्षा च तृषा रौद्रादाद्योद्भृता च मूर्च्छना। यत्र पोझास्त्विमा रौद्राः सर्पवृश्चिकदंशजाः ६७॥ तप्तवालुकमध्येन प्रज्वलद्वह्विमध्यतः । केशप्राहैः समाक्रान्ता नीयन्ते यमिकिक्करैः ॥६८॥ पापिष्ठास्त्वधमास्ताक्ष्यं द्याधर्मविवर्जिताः। यमलोके वसन्त्येव कुट्यां जन्म च विद्यते ६६॥ एवं सञ्जायते ताद्द्यं मन्त्यं जन्तुः स्वकर्मभिः। आयुः कर्म च वित्तञ्च विद्या निधनमेव च ॥

पञ्चैतानि हि सुज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः ॥७०॥

कर्मणा जायत जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते । सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते ॥७१॥ अधोमुखं चोर्घ्वपादं गर्भाद्वायुः प्रकर्षति । जन्मतो वैष्णवी माया सम्मोहयति सत्वरम् ॥७२॥ स्वकर्मकृतसम्बन्धो जन्तुर्जन्म प्रपद्यते । सुकृतादुत्तमो भोगी भाग्यवान्सुकुले भवेत् ॥७३॥ यथा दुष्कृतकर्मा हि कुले होने प्रजायते । दरिद्रो व्याधितो मूर्वः पापकृद्दुःस्वभाजनः ॥

उत्पत्तेर्लच् जन्तोः कथितं ऋषिपुत्रक ॥७४॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे द्वाविंशोऽध्यायः॥२२॥

# त्रयोविंशोऽध्यायः ताक्ष्यं उवाच

यमस्रोक्तं कियन्मात्रं त्रेलोक्ये सचराचरे । विस्तारं तस्य मे ब्रृहि अध्वा चैव कियान्स्मृतः ॥१॥ कै: कै: पापै: कृतैदेंव केन वा श्रमकर्मणा । गच्छन्ति मानवास्तत्र कथयस्व जनार्दन ॥२॥

# श्रीभगवानुवाच

षडशीतिसहस्राणि योजनानां प्रमाणतः। यमलोकस्य चाध्वानं ह्यन्तरा मानुषस्य च ॥३॥ ध्मातताम्रमिनाततो ज्वलन्दुर्गो महापथः । तत्र गच्छन्ति पापिष्ठा मानवा मृद्चेतसः ॥४॥ कराटकास्तीच्णकाश्चेव विविधा घोरदारुणाः । तत्तु वर्त्म चितिवर्याप्तं हुताशश्च तथोलवणः ५॥ व्रक्षच्छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः । गृहोतकालपाशैस्तु कृतैः कर्मभिरुल्वणैः ॥६॥ तिस्मन्मार्गे न चानाद्यं येन प्राणानप्रपोषयेत्। जलं न दृश्यते तत्र तृषा येन विलीयते ॥७॥ चु अया पीड़ितो बाति तृषया च महापिथ। शीतेन कम्पितः कापि यममार्गेऽतिदुर्गमे ॥ ।।।। यद्यस्य यादृशं पापं स पन्थास्तस्य तादृशः । सुदीनाः कृपणा मृद्। दुःखैर्व्याप्तास्तरन्ति वै ॥९॥ रुदन्ति करणं केचित्केचिद्रौद्रं वदन्ति वै। आत्मकर्मकृतैदों पैस्तप्यमाना मुहुर्मुहुः ॥१०॥ ईहिन्विधः स वै पन्था विज्ञेयो दारुणः खग । वितृष्णा ये नरा लोके सुखं तिसमन्त्रजनित ते ॥ यानि यानि च दानानि दत्तानि भुवि मानवै:। तानि तान्युपतिष्ठन्ति यमलोके पुरःसरम्॥ पापिनां नोपतिष्ठन्ति दत्ता श्राद्धजलाञ्जलिः। भ्रमन्ति वायुभूताश्च ये क्षुद्राः पापकर्मिणः १३॥ ईट्रां वर्स्म वै रौद्रं कथितं तव सुव्रत । पुनश्च कथयिष्यामि यमलोकस्य या गतिः ॥१४॥ याम्यनैऋृतयोर्मध्ये पुरं वैवस्वतस्य च। सर्वं वज्रमयं दिव्यमभेदां यत्सुरासुरैः॥१५॥ चतुरसं चतुर्दारं सप्तपाकारतोरणम् । स्वयं तिष्ठति तस्यान्तर्यमो दूतैः समन्वितः ॥१६॥ योजनानां सहस्रं हि प्रमाणेन तु दृश्यते । सर्वं रत्नमयं दिव्यं विद्युज्ज्वालार्कवर्चसम् ॥१७॥ तद् गृहं धर्मराजस्य विस्तीण काञ्चनप्रभम्। पञ्चविंशप्रमाणेन योजनानि समुच्छितम् ॥१८॥ वृतं स्तम्भसहस्रेस्तु वैदूर्य्यमणिमिएडतम् । मुक्ताजालं गवाचं तु पताकाशतभूषितम् ॥१६॥ घण्टाशतनिनादाढ्यं तोरणानां शतैर्वृतम् । एवमादिभिरन्यैश्च भूष्णैभूषितं सदा ॥२०॥ तत्रस्थो भगवान्धर्म आसने नियमे शुभे । दशयोजनविस्तीर्धे नीलजीमृतसन्निभे ॥२१॥ धर्मशो धर्मशीलश्च धर्मयुक्तहितो यमः। भयदः पापयुक्तानां धर्मिणाञ्च सुखप्रदः॥२२॥ मन्दमास्तसंयोगैर्विविधैरुत्सवैस्तथा । व्याख्याभिर्बहुभियुक्तः शङ्कवादित्रनिस्वनैः ॥२३॥ पुरमध्ये प्रवेशे तु चित्रगुप्तस्य वै गृहम् । पञ्जविश्वतिसंख्यानां योजनानां प्रमाणतः ॥२४॥ दशोच्छितं महादिव्यं लोहपाकारवेष्टितम् । प्रतोलीशतसञ्जारं पताकाशतशोभितम् ॥२५॥ दीपिकाशतसंकीर्गं गीतध्वनिसमाकुलम् । चित्रितं चित्रकुशलैश्चित्रगुप्तस्य वै गृहम् ॥२६॥ मणिमुक्तामये दिव्ये आसने परमान्द्रते। तत्रस्थो गणयत्यायुर्मानुषेष्वितरेषु च ॥२७॥ न मुद्यति कथित्रत्यः सुकृते दुष्कृतेऽपि च । जन्मनोपार्जितं यावत्यदसद्देति तस्य तत् ॥२८॥

दशाष्ट्र ते प्रतं कर्म लिखत्यसौ । चित्रगुप्तग्रहात्याच्यां ज्वरस्यास्ति महाग्रहम् ॥२६॥ दक्षिणे चापि श्रूलस्य ल्वानिस्फोटकस्य च । पश्चिमे कालपाशस्य अजीर्णस्याक्चेस्तथा ॥३०॥ मध्यपीठोत्तरे त्रेया तथा चान्या विस्चिका । ऐशान्यां वै शिरोर्ऽत्तिः स्यादाग्नेय्यां चैव मूर्च्छना ॥ अतिसारस्तु नैर्फ्रस्यां वायव्यां दाहसंज्ञकः । एभिः परिवृतो नित्यं चित्रगुप्तः स तिष्ठति ॥ यत्कर्म कियते येश्च तत्सर्वं त लिखत्यसौ ॥३२॥

धर्मराजग्रहद्वारि दूतास्तार्क्य तथा दिशि । तिष्ठन्ति पापकर्माणः पीइयन्तो नराधमान् ॥३३॥ यमदूतैर्महापाशैस्ताङ्यमानाश्च मुद्गरेः । बध्यन्ते विविधैः पाशैः पूर्वकर्मकृतैर्नराः ॥३४॥ नानापहरणैश्चेव नानायन्त्रेस्तथापरैः । पीड्यन्ते पापकर्माणः क्रकचैः काष्ठवद्द्विधा ॥३५॥ अन्ये च ज्वलमानैस्तु अङ्गारैः परितो भृशम् । पूर्वकर्मविपाकेन श्रायन्ते लोहपिण्डवत् ॥३६॥ क्षिप्ताश्चान्ये घरापृष्ठे कुठारेण च कर्तिताः । कन्दमानाश्च दृश्यन्ते पूर्वकर्मविपाकतः ॥३०॥ केचिक्नगड्पाशैश्च तैल्पाकैस्तथापरे । हन्यन्ते यमदूतैश्च पापिष्ठाः सुभृशं नराः ॥३८॥ सृणानि प्रार्थयन्त्यन्ये देहि देहीति कोटिशः । यमलोके मया दृष्टाः स्वमांसं मद्मयन्ति हि ३६॥ इत्येवं बह्वस्तार्च्यं नरकाः पापिनां स्मृताः । किमेमिर्विस्तरप्रोक्तैः सर्वशास्त्रेपु भापितैः ॥

दानोपकारं वक्ष्यामि य**था तत्र सुखं भवेत्** ॥४०॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रेतकल्पे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥२३॥

# चतुर्विंशोऽष्यायः

#### श्रीकृष्ण उवाच

श्यणु तार्च्य यथान्यायं धर्माधर्मस्य लक्षणम् । सुकृतं दुष्कृतं नृणामग्रे धावित धावित ॥ १ ॥ कृते तपः प्रशंसन्ति त्रेतायां ज्ञानसाधनम् । द्वापरे यज्ञदानञ्च दानमेकं कलौ युगे ॥ २ ॥ यहस्थानां स्मृतौ प्रोक्तान्धर्मानालपतां तथा । इष्टापूर्त्ते स्वया शक्त्या कुर्वतां नास्ति पातकम् ॥ वश्चास्तु रोपिता येन तङ्गापदि जलाशयाः । कृता येन हि मार्गेऽस्मिनसुलं याति स मानवः ॥ हिमे तुषारशीताभ्यां पीड्यते न यमालये । तप्यमानः सुलं याति इन्धनानि ददाति यः ॥ ५ ॥ तृप्ता विभूषिताश्चेत्र वान्धपुष्पसमन्विताः । भूमिदानैः सुलं यान्ति सर्वकामैश्च पूरिताः ॥ ६ ॥ सुवर्षमणिमुक्तादिवस्त्राण्याभरणानि च । तेन सर्वमिदं दत्तं येन दत्ता वसुन्धरा ॥ ७ ॥ यानि यानि च दानानि कृतानि भुवि मानवैः । यमलोकपये तानि तिष्ठन्त्यग्रे समीपतः ॥ ८ ॥

व्यञ्जनानि विचित्राणि भक्ष्यभोज्यानि यानि च । विस्थिना दूदते युत्रैः पित्रं तदुपतिष्ठति ॥ ९ ॥ आत्मा वै पुत्रनामा हि पुत्रस्त्राता यमाल्ये । नरकात्पितरं त्रायेत्तेन पुत्र इति स्मृतः ॥१०॥ अतो देयञ्च पुत्रेण श्राद्धमाजीवितावधि । अतिवाहस्तदा प्रेतो भोगांश्च लभते हि सः ॥११॥ दह्ममानस्य प्रेतस्य स्वजनैयैंर्जलाञ्जलिः। दीयते प्रीतरूपोऽसौ प्रेतो याति यमालयम् ॥१२॥ अपको मृण्मये पात्रे दुग्धं दद्याद्दिनत्रयम् । काष्ठत्रयं गुर्गौर्बद्ध्वा प्रेतप्रीत्यै चतुष्पथे ॥१३॥ प्रथमेऽह्नि द्वितीये च तृतीये च तथा खग । आकाशस्थः पिनेद्दुग्धं प्रेतो वायुवपुर्धरः ॥१४॥ चतुर्थे सञ्चयः कार्यः सर्वेस्तु सह गोत्रजैः। ततः सञ्चयनादूष्वे गङ्कास्पशों विधीयते ॥१५॥ द्वितीये च तृतीये च चतुर्थे वापि सामिकैः। अस्थिसञ्चयनादूर्धं दद्याजलाञ्जलि ततः ॥१६॥ न पूर्वाह्रे न मध्याह्रे नापराह्रे च सन्धिषु । प्रातः प्रथमयामेषु दद्यादाद्यजलाञ्जलिम् ॥१७॥ पुत्रेण दत्तेस्तैः सर्वेगीत्रजैः सह बान्धवैः । स्वजात्यैः परजात्येश्च देय आद्यजलाञ्जलिः ॥१८॥ गन्तव्यं नैव विप्रेण दातुं सूद्रे जलाञ्जलिन् । निवृत्ताश्च यदा तीराक्क्षोकाचारस्ततो भवेत् १६॥ पञ्चत्यञ्च गते सुद्रे यः काष्टं नयते चिताम्। अनुव्रजेत्तथा विप्रस्निरात्रमशुचिभवेत् ॥२०॥ त्रिरात्रे तु ततः पूर्णे नदीं गत्वा समुद्रगाम् । प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥२१॥ सूद्रो गच्छति सर्वेषु वैश्यस्त्रिषु इयेऽपरः। गच्छति स्वेषु वर्णेषु विश्रो दातुं जलाञ्जलिम् २२॥ अधरोत्तरवस्त्राभ्यां वस्त्रप्रन्थिश्च दापयेत्। एकवस्त्रः प्रदद्यातु सदर्भञ्च तिलाञ्जलिम् ॥२३॥ यदा दातुञ्च गच्छन्ति दन्तधावनपूर्वकम् । त्यजनित गोत्रजाः सर्वे दिनानि नव काश्यप २४॥ जलाञ्जलि यदा दातुं गन्छति द्विजसत्तम । यरिमन्स्थाने मिलेग्रस्तु अध्वन्यपि ग्रहेऽनि वा २५॥ विश्ठेषस्तु ततः स्थानादादाद्दाद्विहितो बुधैः। स्त्रीजनश्चाग्रतो गच्छेत्पृष्ठतो नरसञ्चयः॥२६॥ तत आचमनं कार्यं पाषाणोपरि संस्थितै:। यावांश्च सर्पपान्दूर्वो पूर्णपात्रे विलोकयेत् ॥२७॥ प्राशयेत्रिम्वपत्राणि स्नेहस्नानं समाचरेत् । गोत्रजेन च कर्त्तव्यं ग्रहान्नं नैव भोजयेत् ॥२८॥ भुक्षीत मृरामये पात्रे उत्तानञ्च विवर्जयेत् । मृतकस्य गुणा ग्राह्या यमगाथां समुद्गिरेत् २९॥ शुभाशुभौ च ध्यायन्तः पूर्वकर्मोपसिश्चतौ । अलब्धेन च देहेन भुङ्क्ते सुकृतदुष्कृते ॥३०॥ वायुरूपो भ्रमत्येव वायुः कुट्यां स गच्छति । दशाहे कर्म कियते जायते तेन सा कटी ॥३१॥ क्षुधाविभ्रममापन्नो दशाहे यो न तर्पितः । पिएडैस्तस्य तदाऽन्नञ्च आकाशे भ्रमते त सः ३२॥ दिनत्रयं वसेत्तोये अमी चापि दिनत्रयम् । आकाशे च वसेत्त्रीणि दिनमेकञ्च वासवे ॥३३॥ गृहदारे इमशाने वा तीर्थे दैवालये तथा । यत्रादौ दीयते पिण्डस्तत्र सर्वान्समापयेत ॥३४॥ एकादशाहे यच्छादं तत्सामान्यमुदाहृतम् । चतुर्णामपि वर्णानां शृद्धये स्नानमिष्यते ॥३५॥

कृत्वा चैकादशाहं तु पुनः स्नात्वा श्रुचिर्भवेत् । न भवेच यदा गोत्री परोऽपि विधिमाचरेत् ॥ स्त्री वापि पुरुषः कश्चिदिष्टये कुरुते क्रियाम् । श्राद्धं कृतं तु यैर्वस्त्रैस्तानि त्यक्त्वा गृहं विशेत् ॥ अगोत्रश्च सगोत्रो वा नरो नार्य्यप्यथाप च । प्रथमेऽहनि यः कुटर्यात् स दशाहं समापयेत् ॥ अशौचं यावदेव स्यात्ताविषयडोदकिकया । चतुर्णामिप वर्णानामेष एव विधिः स्मृतः ॥३६॥ एकादशाहे प्रेतस्य दद्यात्पण्डं समन्त्रकम् । सिद्धात्रं तस्य दातव्यं शर्करापूपकादयः ॥४०॥ द्वादशप्रतिमास्यानि भाद्वान्येकादशे तथा । त्रिपत्तं सञ्चयञ्चेव द्वे रिक्ते खग बोडश ॥४१॥ मासं प्रति प्रदातन्यं मृताहे या तिथिः स्मृता । स मासः प्रथमी त्रेय अहरेकादशं तु यः ॥४२॥ सा तिथिमीसिके आहे मृतो यहिमन्दिने नरः। रिक्तासु च त्रिपक्षे च तां तिथि नाचरेद्बुषः॥ पूर्णमास्यां मृतो योऽसौ चतुर्थी तस्य ऊनका । चतुर्थाञ्च मृतो योऽसौ तिथिरूना चतुर्दशी ॥ नवम्याञ्च मृतो योऽसौ तिथिरूना चतुर्दशी । एता रिक्ताश्च विज्ञेया अन्त्येष्टी कुशलेन च ४५॥ एकादशाहोद्धरितं प्रेतोद्देशेन पाचितम्। चतुष्यथे त्यजेदन्नं पुनः स्नानं समाचरेत् ॥४६॥ शय्यादानं प्रशंसन्ति सर्वे देवा दिजोत्तम । अनित्यं जीवितं यस्मात्यश्चात्कोऽनु प्रदास्यति ॥ ताबद्बन्धुः पिता ताबद्यावजीवति मानवः । मृतानामन्तरं श्रात्वा क्षणात्स्नेहो निवर्त्तते ॥४८॥ आत्मा वै ह्यात्मनो बन्धुरात्मा चैवात्मनो रिपुः । जीवन्नपीति सञ्चिन्त्य पूर्वे धर्ममनुस्मरेत् ॥ मृतानां कः मुतो यचेच्छु भशय्यां सत्लिकाम् । एवं जीवति सर्वस्वं स्वहस्ते नैव दापयेत् ५०॥ तस्मान्छय्यां समासाद्य सारदाहमयीं श्रुभाम् । दन्तपत्रचितां रम्यां हेमपट्टैरलङ्कृताम् ॥५१॥ रक्तत्लिप्रतिच्छन्नां शुभशीर्षोपधानकाम् । प्रच्छादनपटीयुक्तां गन्धधूपाधिवासिताम् ॥५२॥ तस्यां संस्थाप्य हैमञ्ज हरिं लक्ष्म्या समन्वितम् । घृतपूर्णेञ्ज कलशं तत्रेव परिकल्पयेत् ॥५३॥ ताम्बूलं कुङ्कमाक्षोदं कर्पूरागुरुचन्दनम् । दीपकोपानहौ छत्रं चामरासनभाजनम् ॥५४॥ पार्श्वेषु स्थापयेद्भक्त्या सप्त धान्यानि चैव हि । शयनस्थश्च भवति यच स्यादुपकारकम् ॥५५॥ भृङ्गारकादर्शपञ्चवर्णवितानशोभितम् । शय्यामेवंविधां कृत्वा ब्राह्मणाय निवेदयेत् ॥५६॥ सपत्नीकाय सम्पूज्य स्वर्लोकसुखदायिनी । वस्त्रैः सुशोभनैः पूज्य चोलकं परिधापयेत् ॥५७॥ ततोऽर्घ्यंश्च प्रदातं व्यः पञ्चरत्र जलाश्चतैः । यथा कृष्ण त्वदीया हि अग्रन्या श्वीरसागरे ॥५८॥ शय्या भूयान्ममापीयं तथा जन्मनि जन्मनि । एवं तरुपं तथा कृष्णं क्षमाप्य च विसर्जयेत् ॥ एकादशाहे सम्प्राप्ते विधिरेषः प्रकीर्तितः । ददाति यदि धर्मार्थे बान्धवे बान्धवे मृते ॥६०॥ तैस्तैराप्यायितः प्रेतः परलोके मुख्नी भवेत् । विशेषमत्र पत्तीन्द्र कथ्यमानं मया श्र्णु ॥६१॥ उपयुक्तं तु तस्यासीद्यत्किञ्चिद्धि गृहे पुरा । तस्या गात्रे च यक्तग्नं वर्ध्व भाजनवाहनम् ॥६२॥

अभीष्टं यच तस्यासीत् तत्सर्वं परिकल्पयेत् । पुरन्दरपुरे चैव सूर्य्यपुत्रालये तथा ॥६३॥ उपितष्ठेत्सुखं जन्तुः शय्यादानप्रभावतः । पीइयन्ति न तं याग्याः पुरुषा भीषणाननाः ६४॥ न धर्मेण न शीतेन बाध्यते स नरः क्वचित् । शय्यादानप्रभावेण प्रेतो मुच्येत बन्धनात् ॥६५॥ अपि पापसमायुक्तः स्वर्गलोकं स गच्छति । विमानवरमारूढः सेव्यमानोऽप्सरोगसैः ॥६६॥ यावतिष्ठेत्पातकवर्जितः । नवकं षोडशश्राद्धं शय्यां संवत्सरिकयाम् ॥६७॥ आभृतसंस्रवं भर्तुर्या कुरुते नारी तस्याः श्रेयो भवेदिह । उपकाराय सा भर्त्तुर्जीवन्ती च मृता तथा ॥६८॥ उद्धरेजीवमाना सा पर्ति सत्यवती सती । स्त्रियोदद्याच शयने पुत्रो वापि गुणान्वितः ॥६९॥ प्रेतस्य प्रतिमां हैमीं कुङ्कुमञ्जेवमञ्जनम् । वस्त्रं भूषां तथा शय्यामेवं कृत्वा च दापयेत् ॥ उपकारकरं स्त्रीणां यद्भवेदिह किञ्चन । भूषणं तत्र संलग्नं वस्त्रभोगादिकञ्च यत् ॥७१॥ तत्सर्वं मेलियित्वा तु स्वे स्वे स्थाने निधापयेत् । पूजयेह्नोकपालांश्च ग्रहदेवान्विनायकम् ॥७२॥ ततः शुक्लाम्बरः स्नात्वा ग्रहीतकुसुमाञ्जलिः । इममुच्चारयेन्मन्त्रं विप्रस्य पुरतो बुधः ॥७३॥ प्रेतस्य प्रतिमा ह्येपा सर्वोपकर**गौर्युता। सर्वरत्नसमायुक्ता तव विप्र** निवेदिता॥७४॥ आत्मा शम्भुः शिवा गौरी शक्रः सुरगर्गैः सह । तस्माच्छय्या प्रदातव्या एष आत्मा प्रसीदत् ॥ आचार्याय प्रदातव्या ब्राह्मणाय कुटुम्बिने । गृहीत्वा ब्राह्मणः श्रय्यां कोऽदादिति च कीर्त्यत्॥ बहुभ्यो न प्रदेयानि गौर्ग्हं शयनं स्त्रियः । विभक्तदक्षिणा ह्येते दातारं पातयन्ति ते ॥७७॥ एवं यो वितरेत्तार्क्ष्य शृणु तस्य च यत्फलम् । साग्रं वर्षशतं दिव्यं स्वर्गलोके महीयते ७८॥ यत्पुरपञ्च व्यतीपाते कार्त्तिक्यामयने तथा । द्वारकायाञ्च यत्पुण्यञ्चन्द्रसूर्यग्रहे तथा ॥७९॥ प्रयागे नैमिषे यच कुरक्षेत्रे तथार्बुदे। गङ्गायां यमुनायाञ्च सिन्धुसागरसङ्गमे ॥८०॥ इारयादानप्रभावेण तत्तरफलमवामुयात् । यत्रासौ जायते जन्तुर्भुङ्क्ते तत्रैव तत्फलम् ॥८१॥ कर्मक्षये क्षितौ जातो मानुषः ग्रुभदर्शनः । महाधनी च धर्मज्ञः सर्वशास्त्रविशारदः ॥८२॥ पुनः स याति वैकुण्टं मृतोऽसौ नरपुङ्गवः । दिव्यं विमानमारुह्य अप्सरोभिः समावृतः ॥

अहोंऽसौ हव्यकव्येषु पितृभिः सह मोदते ॥⊏३॥ इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रेतकल्पे चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥

# पञ्चविशोऽष्याय:

गरु उवाच

अपरं मम सन्देहं कथयस्व जनार्दन। पुरुषस्य च हृङ्घा वै मातरं मृतिमागताम्॥ १॥

पितामही जीवित च तथैव प्रपितामही। वृद्धप्रपितामही तद्वन्मातृसक्तः पिता तथा ॥ २ ॥ पितामहप्रपितामही वृद्धश्च प्रपितामहः। केन सा मेल्यते माता एतत्कथय मे प्रभो ॥ ३ ॥ श्रीकृष्ण उवाच

पुनक्कः प्रवक्ष्यामि सपिण्डीकरणं खग । उमा लक्ष्मीर्महावाणी सैवाभिर्मेलयेद्धुवम् ॥ ४ ॥ त्रयः पिण्डमुजो ज्ञेयास्त्याजकाश्च त्रयः स्मृताः । त्रयः पिण्डानुरुपाश्च दश्चमः पंक्तिसन्निषौ ॥५॥ इत्येते पुरुषाः ख्याता पितृमातृकुलेषु च । तारयेद्यजमानस्तु दशपूर्वान्दशापरान् ॥ ६ ॥ सिंगण्डः स भवेदादौ सिंपएडीकरणे कृते । अन्त्यस्तु त्याजको ज्ञेयो वृद्धस्तत्प्रिपितामहः ॥ ७ ॥ अन्त्यस्तु त्याजको यस्तु लेपकः प्रथमो भवेत् । लेपकस्त्वन्तिमो यस्तु स भवेत्पंक्तिसन्निधौ ८॥ यजमानो भवेदेको दशपूर्वे दशापरे। इत्येते पितरो ज्ञेया एकविंशतिशाश्वताः॥ ६॥ विधिना कुरुते यस्तु संसारे श्राद्धमुत्तमम् । ददते नात्र सन्देहः श्रृणु तस्यापि तत्फलम् ॥१०॥ पिता ददाति पुत्रान्वै गोधनञ्च पितामहः । हेमदाता भवेत्सोऽपि यस्तस्य पपितामहः ॥११॥ कृते श्राद्धे गुणा ह्येते पितृणां तर्पणे स्मृताः । दद्याद्विपुलमनाद्यं वृद्धस्तु प्रपितामहः ॥१२॥ यस्य पुंसश्च मत्त्र्यें वै विच्छिन्ना सन्ततिः खग । स वसेन्नरके नित्यं पङ्के मझः करी यथा ॥१३॥ योन्यन्तरे हि यो जातो वृद्धः पक्षी सरीसृपः । न सन्ततिविनादोऽपि मुच्यते नरकाद्ध्रुवम् १४॥ आचार्यस्तस्य शिष्यो वा दूरतोऽपि हि गोत्रजः। नारायणविल कुर्यात्तस्योद्देशेन भक्तितः १५॥ विमुक्तः सर्वपापेभ्यो मुक्तः स नरकाद्श्रुवम् । स्वर्गे च स बसेन्नित्यं नात्र कार्या विचारणा ॥ आदौ कृत्वा धनिष्ठाञ्च एतन्न त्रवञ्चकम् । रेवत्यन्तं सदा तस्य अग्रुमं सर्वदा भवेत् ॥१७॥ दाहस्तत्र न कर्त्तवो विपादिसर्वजातिषु । दीयते न जलं तत्र अग्रुमं सर्वदा भवेत् ॥१८॥ लोकयात्रा न कर्त्तव्या दुःखार्त्तः स्वजनो यदि । पञ्चकानन्तरं तस्य कर्त्तव्यं सर्वमन्यथा ॥१९॥ पुत्राणां गोत्रिणां तस्य सन्तापो ह्युग्जायते । गृहे हानिर्भवेत्तस्य ऋक्षेष्वेषु मृतस्य च ॥२०॥ तथापि ऋत्तमध्ये तु दाहश्च विधिपूर्वकः । मानुषाणां हितार्थाय सद्य आहुतिकारणात् २१॥ सद्य आहुतिदं पुण्यं तीर्थं तद्दाह्यमुत्तमम् । विद्रैनियमितः कायो मन्त्रैस्तु विधिपूर्वकम् २२॥ शवस्य तु समीपे च क्षिप्यन्ते पुत्तलास्ततः। दर्ममयाश्च चत्वार ऋक्षमन्त्राभिपूजिताः॥२३॥ ततो दाहश्च कर्त्तव्यः तैश्च पुत्तलकैः सह । स्तकान्ते ततः पुत्रः कुर्याच्छान्तिकमुत्तमम् ॥ पञ्चकेषु मृतो योऽसौ न गति लभते नरः । तिलानगाञ्च हिरण्यञ्च तस्योद्देशे वृतं ददेत् ॥२५॥ विप्राणां दीयते दानं सर्वोपद्रवनाशनम् । सूतकान्ते सुतैरेवं स प्रेतो लभते गतिम् ॥२६॥ भोजनोपानहौ छत्रं हेम मुद्रा च वाससी । दक्षिणा दीयते विषे भवपातकमोचनी ॥२७।

यूनो बृद्धस्य बालस्य पञ्चकेषु मृतस्य च । विधानं यो न कुर्वात विव्वस्तस्य प्रजायते ॥२८॥ अष्टादशैव वस्तूनि प्रेतश्राद्धे विवर्जयेत् । आशिषो द्विगुणा दर्भाः स्वस्त्यस्तु प्रणवस्तथा ॥ अमौकरणमुच्छिष्टं श्राद्धं वै वैश्वदैविकम् । विकिरश्च स्वधाकारः पितृशब्दो न चोच्यते ३०॥ अनुशब्दं न कुर्वात नावाइनमथोलमुकम् । आसीमान्तं न कुर्वात प्रदक्षिणविसर्जनम् ॥३१॥ न कुर्यात्तिलहोमञ्च द्विजः पूर्णाहुति तथा । न कार्यो वैश्वदेवश्च कर्त्ता गच्छत्यधोगतिम् ॥ मिलनश्राद्ध एतानि पूर्वं षोडश काश्यप ॥ ३२ ॥

स्थाने चार्ड्यपेडतीते चितायां शवहस्तके। श्मशानवासिभूतेम्यः पञ्चमः प्रातिवेश्यकः ३३॥ पष्टः सञ्चयने प्रोक्तो दशिपएडा दशाह्रि च। श्राद्धं षोडशकञ्चेव प्रथमं परिकीर्त्तितम् ॥३४॥ अन्यत् षोडशकं तत्र द्वितीयं तार्थ्यं मे शृग्णा कर्त्तव्यानीह विधिना श्राद्धान्येकादशैव तु ॥३५॥ ब्रह्मविष्णुशिवाद्यञ्च तथान्यच्छाद्धपञ्च कम्। एवं षोडशश्राद्धानि विदुस्तस्वविदो जनाः ॥३६॥ द्वादशप्रतिमास्यानि श्राद्धान्येकादशे तथा। त्रिपक्षसम्भवञ्चेव द्वे रिक्ते खग षोडश ॥३०॥ आयं शवविशुद्धधर्यं कृत्वान्यच तु षोडश । पितृपंक्तिविशुद्धधर्यं शताद्धेन च योजयेत् ॥३८॥ शतार्द्धश्राद्धहीनश्च मेलितः पितृभाङ् न हि । चत्वारिशक्तिवशुद्धधर्यं शताद्धेन तस्वतः ॥३८॥ सङ्दृनशताद्धेन न भवेत् पितृसिन्निधिः । मेलनीयः शतार्द्धेन सद्धिः श्राद्धेन तस्वतः ॥४०॥ अथ शवविधिः ।

शवस्य शिविकायाः करच्छेदेन सहितं करचरणयोर्बन्धनं तत्र कत्तव्यम् ॥४१॥ एवञ्चेत्र विधानं विधीयते तत्र पिशाचपरिभवम् । सञ्जायते रजन्यां शवनिर्गमने खेचरादिभयम्। शून्यं शवं न मुच्येत संस्पर्शाद् दुर्गतिर्भवेत् ॥४३॥

ग्राममध्ये स्थिने प्रेते हान्ने भुङ्क्ते यदिच्छ्या। तदन्नं मांसवत् ज्ञेयं तोयञ्च रुघिरोपमम् ॥४४॥ ताम्बूलं दन्तकाष्ठञ्च भोजनं ऋतुसेवनम्। ग्राममध्ये स्थिते प्रेते वर्जयेत् पिएडपातनम् ४५॥ स्नानं दानं जपो होमस्तर्पणं सुरपूजनम्। ग्राममध्ये स्थिते प्रेते तद्वयर्थं ज्ञातिधर्मतः ॥४६॥ ज्ञातिसम्बन्धिनामेवं व्यवहारः स्वगेश्वर । विख्य्य ज्ञातिधर्मञ्च प्रेतः पापेन लिप्यते ॥४७॥

इति श्रीगारुंड महापुराणे प्रेतकल्पे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥२५॥

# षड्बिंशोऽध्यायः।

गरह उवाच

करमादनशनं पुरुषमक्षयं गतिदायकम् । स्वयहम्तु परित्यज्य तीर्थे वै म्रियते तु यः ॥ १ ॥

अप्राप्य तीर्थं म्रियेत गृहे मृत्युवशङ्कतः । भूत्वा कुटीचरो यस्तु स कां गितमवामुयात् २ ॥ संन्यासं कुरुते यस्तु तीर्थं वापि गृहेऽपि वा । कथं तस्य प्रकर्त्तव्यं अप्राप्ते निधने तथा ॥ ३ ॥ नियमे यत्कृते देव चित्तभङ्को हि जायते । केन तस्य भवेत् सिद्धियत्कृतैरन्यथाकृतैः ॥ ४ ॥

#### श्रीभगवानुवाच

कृत्वा निरशनं यो वै मृत्युमाप्नोति कोऽपि चेत्। मानुषीं तनुमुत्सुज्य मया तुल्यो विराजते ॥ यावन्त्यहानि जीवेत ब्रते निरशने कृते । क्रतुभिस्तानि तुल्यानि समप्रवरदक्षिणैः ॥ ६ ॥ तीर्थे गहे वा संन्यासं नीत्वा चेन्म्रियते यदि । प्रत्यहं लभते सोऽपि पूर्वोक्ताद्द्विगुणं फलम् ॥ महारोगोपपत्तौ च गृहीतेऽनशने मृतः। पुनर्न जायते रोगो देवविद्दिव मोदते॥दा। आतुरः सन्स सन्न्यासं गृह्णाति यदि मानवः । पुनर्जातश्च संयुक्तो भवेद्रोगैश्च पातकैः ॥६॥ अहन्यहिन दात्वयं ब्राह्मणानाञ्च भोजनम् । तिल्यात्रं यथाशक्ति दीपदानं सरार्चनम् ॥१०॥ एवं दत्तस्य दह्यन्ते पापान्युचावचानि च । मृतोऽमृतत्वमाप्नोति यथा सर्वे महर्पयः ॥११॥ तस्मादनशनं नृणां वैकुण्ठपददायकम् । स्वस्थावस्थेन देहेन साधनं मोज्ञलच्णम् ॥१२॥ पुत्रद्रव्यादि सन्त्यज्य तीर्थं व्रजित यो नरः । ब्रह्माचा देवतास्तस्य तुष्टिपुष्टिप्रदायकाः ॥१३॥ यस्तीर्थसम्मुखो भूत्वा ब्रते ह्यनशने कृते । स म्रियेदन्तरालेऽपि ऋषीणां मण्डले वसेत् ॥१४॥ व्रतं निरशनं कृत्वा स्वग्रहे म्रियते यदि । स्वकुलानि परित्यज्य एकाकी विचरेहिवि ॥१५॥ अनं चैव तथा तोयं परित्यज्य नरो यदा । पीत्वा मत्यादतीयं स न पुनर्जायते चितौ ॥१६॥ त्यक्ताशनं तीर्थंगतं रक्षन्ति कुळदेवताः । यमद्ता विशेषेण न याम्यास्तस्य यातनाः ॥१७॥ तीर्थसेवी सदा यस्तु सर्विकिल्विपनाशनः । मियते तञ्च दह्येत स तीर्थफलभाग्भवेत् ॥१८॥ तीर्थसेवी सदा तीर्थादन्यन मियते यदि । शुभे देशे कुले धीमान्स भवेद्वेदविद्द्विजः ॥१६॥ कृत्वा निरशनं ताद्वर्य पुनर्जावित यः पुमान् । ब्राह्मणान्स समाह्य सर्वस्वञ्च परित्यजेत् ॥२०॥ चान्द्रायणञ्चरेत्कृच्छुमनुज्ञातश्च तैर्द्धिजैः। अनृतं न वदेत्पश्चात्सर्वतो धर्ममाचरेत्।।२१। तीर्थे गत्वा तु यः कोऽपि पुनरायाति वै गृहे । अनुज्ञातः शुभैर्विप्रैः प्रायश्चित्तमथाचरेत् ॥२२॥ दत्त्वा सुवर्णदानानि गोमहीगजवाजिनः । तीर्थं यदि लभेचस्तु मृत्युकाले स माग्यभाक्॥२३॥ ग्रहात्प्रचितस्तीर्थं मरणे समुपस्थिते। पदे पदे तु गोदानं हिंसा नो वर्चते यदि ॥२४॥ स्वरहे यत्कृतं पापं तीर्थस्नानैर्विक्यस्यति । तत्र देयानि दानानि सद्यस्यानि सदा खग ॥२५॥ कुरुते तत्र चेत्पापं वज्रलेपसमं हि तत्। क्रिश्येत्पापैर्न संदेहो यावचन्द्रार्कतारकम् ॥२६॥ आतुरे सित देयानि निर्धनैरपि मानवै:। गावस्तिला हिरएयञ्च सप्तभान्यं विशेषतः॥२०॥

दानवन्तं नरं दृष्ट्वा हृष्टाः सर्वे दिवौकसः । ऋषिभिः सह धर्मेण चित्रगुप्तेन वै तथा ॥२८॥ स्वतन्त्रं हि धनं यावत्तावद्विप्रे समर्पयेन् । पराधीनं मृते सर्वे कृपया को हि दास्यति ॥२६॥ पित्रुदेशेन यैः पुत्रैर्धनं विप्रकरेऽर्पितम् । आत्मनः साधनं तैस्तु कृतं पुत्रप्रपौत्रकैः ॥३०॥ पितुः शतगुणं पुण्यं सहस्रं मातुष्रच्यते । भिगन्यै शतसाहस्रं सोद्य्ये दत्तमञ्चयम् ॥३१॥ यदि लोभान्न यच्छन्ति काले ह्यातुरसंज्ञके । मृताः शोचन्ति ते सर्वे कद्य्याः पापिनस्तथा ॥ अतिक्रेशेन लब्धस्य प्रकृत्या चञ्चलस्य च । गतिरेकैव वित्तस्य दानमन्या विपत्तयः ॥३३॥ मृत्युः शरीरगोप्तारं वसुरत्तं वमुन्धरा । दुश्चरित्रेव हसति स्वपति पुत्रवत्सलम् ॥३४॥ उदारो धार्मिकः सौम्यः प्राप्यापि विपुलं धनम् । तृणवन्मन्यते तार्क्ष्यं आत्मानं वित्तमित्यपि ॥ न चैवोषद्ववस्तस्य मोहजालं न चैव हि । मृत्युकाले न च भयं यमदूतसमुद्धवम् ॥३६॥

समाः सहस्राणि च सप्त वै जले दशैँकमग्नौ तपने च घोडश । महाहवे षष्टिरर्शातिगोग्रहे अनाशके भारत चाक्षया गतिः ॥३७॥

इति श्रीगारुंड महापुराणे प्रेतकल्पे पड्विशोऽध्यायः ॥ २६॥

# सप्तविंशोऽष्यायः

## गरुड़ उवाच

उदकुम्भव्रदानं में कथपस्य यथातथम् । विधिना केन दातव्याः कुम्भास्ते कतिसंख्यया ॥१॥ किल्क्षणाः केन पूर्णाः कस्मै देया जनार्दन । किस्मिन्काले प्रदातव्याः प्रेततृप्तिप्रदायकाः ॥२॥

### श्रीभगवानुवाच

सत्यं तार्क्ष्यं प्रवश्यामि उदकुम्भप्रदानकम् । प्रेतांहेशेन दातन्यमन्नपानीयसंयुतम् ॥३॥ मानुपस्य शरीरे तु अस्थनामेत्र तु सञ्चयः । संख्यातः सर्वदेहेषु षष्ट्यधिकशतत्रयम् ॥४॥ उदकुम्भेन पुष्टानि तान्यस्थानि भवन्ति हि । एतस्माहीयते कुम्भः प्रीतिः प्रेतस्य जायते ॥५॥ द्वादशाहे च पण्माने त्रिपक्षे वाथ वत्सरे । उदकुम्भाः प्रदातन्या मार्गे तस्य सुलाय वै ॥६॥ सुलिने भूमिभागे तु पकान्नजलप्रिताः । प्रेतस्य तत्र दातन्यं भोजनञ्च यदन्तुया ॥७॥ सुपीतस्तेन दानेन प्रेतो याग्यैः सह ब्रजेत् । द्वादशाहे विशेषेण घटान्द्वादशसंख्यकान् ॥८॥ एकापि वर्षनी तत्र पकान्नजलप्रिता । विष्णुमृद्दिश्य दातन्या सङ्गल्य ब्राह्मणाय वै ॥९॥ एकापि वर्षनी तत्र पकान्नजलप्रिता । विष्णुमृद्दिश्य दातन्या सङ्गल्य ब्राह्मणाय वै ॥९॥ एका वै धर्मराजाय तेन दत्तेन मुक्तिभाक् । चित्रगुमाय चैकां तु गतस्तत्र सुली भवेत् ॥१०॥

षोडशार्थ्याः प्रदातव्या माषान्नजलपूरिताः । उत्कान्तिश्राद्धमारभ्य श्राद्धे षोडशके कृते ॥११॥ षोडश ब्राह्मणांश्चेव एकैकं विनिवेदयेत् । एकादशाहात्प्रभृति देयो नित्यं वटाब्दकः ॥१२॥ पकान्नजलसम्पूर्णो यावत्संवत्सरं दिनम् । एकाञ्च वर्द्धनीं तत्र वंशपात्रोपरिस्थिताम् ॥१३॥ वस्त्रैराच्छादिताञ्चेव संयुक्ताञ्च सुगन्धिमः । ब्राह्मणाय विशेषेण जलपूर्णो प्रदापयेत् ॥१४॥ अहन्यहिन सङ्कल्प्य विधिपूर्वं घटं खग । ब्राह्मणाय कुलीनाय वेदब्रतयुताय च ॥१६॥ सत्यात्राय प्रदातव्या न मृर्खाय कदाचन । समथों वेदवित्ताह्यस्तरणे तारणेऽपि च ॥१६॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रेतकल्पे सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥

# **अ**ष्टाविंशोऽध्यायः

# ताक्ष्य जवाच

दानतीर्थाश्रितं मो**ढां स्वर्गञ्च वद मे** प्रभो । केन मोक्षमवाप्नोति केन स्वर्गे वसेचिरम् ॥ केनासौ च्यवते जन्तुः स्वर्शेकात्सप्तलोकतः ॥१॥

## श्रीभगवानुवाच

मानुष्यं भारते वर्षे त्रयोदशसु जातिषु। सम्प्राप्य म्रयते तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते ॥ २ ॥ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका। पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सत्तैता मोज्ञदायिकाः ॥ सन्न्यस्तिमिति यो ब्रूयात्प्राणेः कण्ठगतैरिप । मृतो विष्णुपुरं याति पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ४ ॥ सङ्दुच्चिर्तं येन हिरिरित्यज्ञरद्वयम् । वद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ ५ ॥ कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः । जलं भित्त्या यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम् ॥ शालप्रामशिला यत्र पापदोपश्चयावहा । तत्मिन्नधानमरणान्मुक्तिस्तत्र न संशयः ॥ ७ ॥ शालप्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला । उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः ॥ ६ ॥ रोपणात्पालनात्मेकान्नमःस्पर्शनकीर्त्तनात् । तुल्सी दहते पापं नृणां जन्मार्जितं खग ॥ ६ ॥ शानहदे सत्यजले रागद्वेपमलापहे । यः स्नातो मानसे तीर्थे न स लिप्येत पातकैः ॥१०॥ न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायां न मृत्सु च । भावे हि वसते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम् ॥ प्रातः प्रातः प्रपश्यन्ति नर्मदां मत्स्यघातिनः । न तेषां शुद्धिमायाति चित्तवृत्तिर्गरीयसी ॥१२॥ यादशी चित्तवृत्तिः स्यात्ताद्वकर्मफलं नृणाम् । परलोके गतिस्ताद्दव्यतीतिः फलदायिका ॥१३॥ यादशी न्नावृत्तिः स्थात्ताद्वकर्मफलं नृणाम् । परलोके गतिस्ताद्दक्पतीतिः फलदायिका ॥१३॥ युर्वथे ब्राह्मणार्थे च स्त्रीणां बालवधेषु च । प्राणत्थागपरो यस्तु स वै मोक्षमवाप्रुयात् ॥१४॥

अनशने मृतो यस्तु विमुक्तः सर्ववन्धनैः । दत्त्वा दानानि विप्रेभ्यः स वै मोच्नमवाप्नुयात् ॥ एते वै मोच्नमार्गश्च स्वर्गमार्गास्तथैव च । गोप्रहे देशविध्वंसे देवतीर्थविपत्सु च ॥१६॥ जीवितं मरणञ्चेव उभयोः श्रेष्ठमुच्यते । जीवितं दानमोगाभ्यां मरणं रणतीर्थयोः ॥१०॥ उत्तमाध्ममध्याश्च वध्यमानाश्च पाणिनः । आत्मानं सम्परित्यच्य स्वर्गवासं छभन्ति ते ॥१८॥ हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रं भृगुक्षेत्रे तथैव च । प्रभासे श्लीफले चैव अर्बुदे च त्रिपुष्करे ॥१९॥ भृतेश्वरे मृतो यस्तु स्वर्गे वसित मानवः । ब्रह्मणो दिवसं यावत्ततः पतित भृतले ॥२०॥ वर्णवृत्तिञ्च यो द्याद्बाह्मणे व्रतसंयुते । स सर्वं कुलमुद्धत्य स्वर्गलोके महायते ॥२१॥ कन्यां विवाहयेद्यस्तु ब्राह्मणे वेदिवत्तमे । इन्द्रलांके वसेत्सोऽपि स्वकुलैः परिवृष्टितः ॥२२॥ महादानानि दत्त्वा च नरस्तत्पलमाप्रुयात् । वार्णाकृपतडागानामारामसुरसद्मनाम् ॥२३॥ जीणोंद्वारं प्रकुर्वाणः पूर्वकर्तुः फलं हि यत् । तस्यैव द्विगुणं पुष्यं लभते नात्र सशयः ॥२४॥ कर्णाकण्ठ ज्रुलीवाहुं भूषणैश्चित्रवर्णकैः । यहोपकरणैर्युक्तं यहं घेनुसमन्त्रितम् ॥२५॥ कर्णाकण्ठ ज्रुलीवाहुं भूषणैश्चित्रवर्णकैः । कृत्वा विप्राय विदुपे प्रददित कुरुम्विने ॥२६॥ तिस्रः कोव्यद्कोटीश्च समाः स्वर्गे महीयते । या स्त्री सवर्णा संग्रद्वा मृतं पितमनुव्रजेत् ॥ सा मृता स्वर्गमाप्नोति वर्षाणां पूर्वसंस्यया ॥२०॥

पुत्रपौत्रादिकं हिल्या स्त्रपति याधिरोहति । स्तर्गं लभते तौ चोभौ कुलैस्त्रिभिः समन्तितौ ॥ कृत्वा पापान्यनेकानि भर्त्युं हो सितः सदा । प्रक्षालयित सर्वाणि या स्वं पतिमनुत्र नेत् ॥ १६॥ महापापसमाचारो भर्त्तां चेहुकृती भवेत् । तस्याप्यनुत्रता नारी नाशयेत्सर्विकिल्विषम् ॥ ३०॥ श्राममात्रं तु यचान्नं नित्यदानं करोति यः । छत्रचामरसंयुक्ते स विमानेऽधिगच्छिति ॥ ३१॥ यत्कृतं हि मनुष्येण पापञ्च मरणान्तिकम् । तत्सर्वं नाशमायाति वर्षवृत्तिप्रदानतः ॥ ३२॥ भृतं भावि वर्त्तमानं पापं जन्मत्रयार्जितम् । प्रचालयित तत्सर्वं विप्रकन्याविवाहनात् ॥ ३३॥ दशकृपसमा वाणी दशवापीसमं सरः । दशानां सरसां साम्यं प्रपा तार्ध्यं विनिर्जले ॥ ३४॥ प्रपापि निर्जले देशे यद्दानं निर्धने द्विजे । प्राणिनां यो दयां घत्ते स भवेल्लोकनायकः ॥ ३५॥ प्रवमादिभिरन्येश्व सुकृतैः स्वर्गभाग्भवेत् । सर्वधर्मफलं प्राप्य प्रतिष्ठां परमां लभेत् ॥ ३६॥ फल्गु कार्य्यं परित्यज्य सततं धर्मवान्भवेत् । दानं सत्यं दया चेति सारमेतज्ञात्त्रये ॥ ३०॥ दानं साधु दरिद्रस्य सून्ये लिङ्कस्य पूजनम् । अनाथप्रेतसंस्कारः कोटियक्तकलं लभेत् ॥ ३६॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रेतकल्पे अष्टाविशोऽध्याय: ॥२८॥

## श्रीगरुइमहापुराणम्। अ० २६

# ऊनर्त्रिशोऽष्यायः

#### गरुड़ उवाच

त्तकानां विधि ब्र्हि दयां कृत्वा ममोपरि । विवेकाय हि चित्तस्य मानवानां हिताय च ॥१॥ श्रीभगवानुवाच

मृते जन्मनि पक्षीन्द्र सपिण्डानां हि स्तकम् । चतुर्णामपि वर्णानां सर्वकर्मविवर्जनम् ॥ २ ॥

देशकालं तथात्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम् । उपपत्तिमथावस्यां ज्ञात्या शौचं प्रकल्पयेत् ॥ ३ ॥ मृते पतौ वनस्ये च देशान्तरमृतेपु च । स्नानं सचैलं कर्जव्यं सद्यः शौचं विषीयते ॥ ५ ॥ सावगर्माश्च ये जीवा ये च गर्भाद्विनिःस्ता । न तेषामिमसंस्कारो नाशौचं नोदकिकिया ॥६॥ कारवः शिल्पनो वैद्या दासीदासास्तयैव च । राजानो राजमृत्याश्च सद्यः शौचानुकारिणः ॥ सब्रती मन्त्रपृतश्च आहितामिर्नृपस्तथा । एतेषां स्तकं नास्ति यस्य चेच्छन्ति ब्राह्मणाः ॥ ८ ॥ प्रस्वेन यहस्थानां न कुर्यात्मक्करं द्विजः । दशाहाच्छुध्यते माता अवगाह्य पिता शुचिः ॥ ९ ॥ प्रस्वेन यहस्थानां न कुर्यात्मक्करं द्विजः । दशाहाच्छुध्यते माता अवगाह्य पिता शुचिः ॥ ९ ॥ विवाहोत्सवयञ्चेषु अन्तरा मृतस्तके । पूर्वसङ्कात्मतं द्रव्यं भोज्यं तन्मनुरव्यति ॥१०॥ सर्वेषामेवमाशौचं मातापित्रोस्तु स्तकम् । स्तकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥११॥ अन्तर्दशाहे चेतस्यातां पुनर्मरणजन्मनी । तावत्स्यादशुचिविप्रो यावत्तस्य दशाह्निकम् ॥१२॥ श्वाद्येति नियमादानं आत्तें विष्रे निवेदयेत्। तथैव श्रृषिभिः प्राक्तं यथाकालं न दुष्यति ॥१३॥ दानं परिषदे दद्यात्सवर्णं गां वृषं द्विजः । क्षत्रियो द्विप्रणं दयाद्वैवस्तु त्रिगुणं तथा ॥१४॥ दानं परिषदे दद्यात्सवर्णं गां वृषं द्विजः । क्षत्रियो द्विप्रणं दयाद्वैवस्तु त्रिगुणं तथा ॥१४॥

अनाथप्रेतसंस्कारं ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः । न तेषामग्रुमं किञ्चिद्विप्रेण सहकारिणा ॥ जलावगाहनात्तेषां सद्यः ग्रुद्धिरुदाहृता ॥१८॥

विनिवृत्ता यदा शुद्रा उदकान्तमुपस्थिताः । तदा विष्रेण द्रष्टव्या इति वेदविदो विदुः ॥१९॥

चतुर्गुणं तु सूद्रेण दातव्यं ब्राह्मणे धनम् । एवञ्चानुक्रमेणैव चातुर्वण्यं विशुध्यति ॥१५॥ सप्ताष्टमन्तरे शीणों ब्रतसंस्कारवर्जिते । अहानि सूतकं तस्य अब्दानां संख्यया स्मृतम् ॥१६॥ ब्राह्मणार्थे विपन्ना ये नारीणां गोष्टदेषु च । आहवेषु विपन्नानामेकरात्रं हि सूतकम् ॥१७॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रेतकल्पे एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥२६॥

# त्रिंशोऽध्यायः

# तादर्य उवाच

भगवन् ब्राह्मणाः केचिदपमुःखुवशङ्कताः । कथं तेषां भवेनमार्गः किं स्थानं का गतिर्भवेत् ॥ किञ्च युक्तं भवेत्तेषां विधानञ्चापि कीदृशम् । तदहं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे मधुसूदन ॥ प्रेतीभूते द्विजातीनां संभूते मृत्युवैकृते ॥२॥

## श्रीभगवानुवाच

तेषां मार्गं विधि स्थानं विविधं कथयाम्यहम् । शृणु तार्क्ष्यं परं गोप्यं कृतं दुर्मरणे तु यत् ॥३॥ लंघनैयें मृता विषा दंश्रिभर्घातिताक्ष ये। कण्ठयाहिविलयाश्च श्लीणाश्च गुरुघातिनः॥४॥ वृकामिविषविष्रेभ्यो विस्च्या चात्मघातकाः । पतनोद्धन्धनजले मृताश्च शृणु संस्थितिम् ॥५॥ यान्ति ते नरके घोरे ये च म्लेन्छादिभिईताः । श्वश्रगालादिभिः स्पृष्टा अदग्धाः कृमिसङ्कलाः ॥ उल्लिङ्वितमृता ये च महारोगैश्च ये मृताः । लोकेऽसत्यास्तथा व्यङ्गा युक्ताः पापेन योषितः ॥ चारडालादुदकात्सर्पाद् ब्राह्मणाद्वेद्यतादिष । दंष्ट्रिम्यश्च पशुम्यश्च बृक्षादिपतनानमृताः ॥८॥ उदक्यास्तकशुद्भरजकादिविद्पिताः । तेन पापेन नरकान्मुक्ताः प्रेतत्वभागिनः ॥९॥ न तेपां कारयेदाहं सूतकं नोदकिकयाम् । न विधानं मृताद्यञ्च न कुर्यादौर्ध्व दैहिकम् ॥१०॥ तेषां तार्च्य बञ्जुर्वीत नारायणविकियाम् । सर्वेलोकहितार्थाय श्रृणु पापभयापहाम् ॥ १ १॥ षरमासं ब्राह्मणस्याथ त्रिमासं क्षत्रियस्य च । सार्द्धमासं तु वैश्यस्य सद्यः शुद्रस्य सा भवेत् ॥ गङ्गायां यमुनायाञ्च नैमिपे पुष्करेषु च । तड़ागे जलपूर्णे वा हृदे वा विमले जले ॥१३॥ वाप्यां कूपे गवां गोष्ठे यहे वा प्रतिमालये। कृष्णाग्ने कारयेद्विप्रैविधि नारायणात्मकम् ॥१४॥ पूर्णे तु तर्पणं कार्यं मन्त्रैः पौराणवैदिकैः । सर्वोघधिकृतैश्चैव विष्णुमुद्दिश्य तर्पयेत् ॥१५॥ कार्यं पुरुषस्क्तेन मन्त्रैर्वा वैष्णवैरि । दक्षिणामिमुखो भूखा प्रेतं विष्णुमिति स्मरेत् ॥१६॥ अनादिनिधनो देवः शङ्खचकगदाधरः। अव्ययः पुगडरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भवेत्।।१७।। तर्पणस्यावसाने तु वीतरागो विमत्सरः। जितेन्द्रियमना भूत्वा शुचिमान्धर्मतत्परः॥१८॥ दानधर्मरतश्चेव प्रणम्य वाग्यतः शुचिः। यजमानो भवेत्तार्क्ष्यं शुचिर्वन्धुसमन्वितः॥१६॥ भक्त्या तत्र प्रकुर्वीत श्राद्धान्येकादशैव तु । सर्वकर्मविधानेन एककार्यंसमाहितः ॥२०॥ तीयबीहिपदान्दद्याद्गोधूमांश्च प्रियङ्गवान्। हविष्यान्नं ग्रुभां मुद्रां छत्रोष्णीषञ्च चेलकम् २१॥ दापयेत्सर्वशस्यानि श्वीरक्षौद्रसमन्वितम् । वस्त्रोपानहसंयुक्तं दद्यादष्टविधं पदम् ॥२२॥

दापयेत्सर्वविग्रेभ्यो न कुर्य्यात्पंक्तिवञ्चनम् । भूमौ स्थितेषु पिण्डेषु गन्धपुष्पाक्षतान्वितम्॥२३॥ दातब्यं सर्वविप्रेम्यो वेदशास्त्रप्रमाणतः । शङ्क्षे पात्रेऽथवा ताम्रे तर्पणञ्च पृथक् एथक् ॥ वाताधारेण संयुक्तो जानुम्यामवनीं गतः । स चादौ दापयेदर्घं एकोद्दिष्टं पृथक् पृथकं ॥२५॥ आपो देवी मधुमती आदिपिण्डे प्रकल्पिता । उपयामगृहीतोऽसि द्वितीये च निवेदयेत् ॥२६॥ येनापावकवामत्क तृतीये पिएडकल्पना । ये देवा स चतुर्थे तु समुद्रं गच्छ पञ्चमे ॥२७॥ अग्निज्योंतिस्तथा पष्ठे हिरण्यगर्भश्च सप्तमे । यमाय त्वष्टमे ज्ञेयं यजाग्रन्नवमे तथा ॥२८॥ दशमे याः फलिनीति पिण्डे चैकादशे ततः । भद्रं कर्णेभिरिति च कुर्य्यात्पिरडविसर्जनम् २८॥ कृत्वैकादशदैवत्यं श्राद्धं कुर्य्यात्परेऽहिन । विप्रानावाहयेत्पश्चादर्धं दद्यादिशारदः ॥३०॥ विद्याशीलगुणोपेतान्स्वकीयसुकुलोत्तमान् । अव्यङ्गाश्च प्रशस्ताश्च न हि वर्ज्यान्कदाचन ॥ विष्णुः स्वर्णमयः कार्यो रुद्रस्ताम्रमयस्तथा । ब्रह्मा रौप्यमयस्तत्र यमो लोहमयो भवेत् ॥३२॥ सीसकं तु भवेत्प्रेते अथवा दर्भकं तथा। यमाय-त्वेति मन्त्रेण सहितं सामवेदिनम् ॥३३॥ अम्र आयाहि मन्त्रेण गोविन्दं पश्चिमे न्यसेत् । अग्निमीलेति मन्त्रेण पूर्वेणैव प्रजीपतिम् ३४॥ इषे त्वा इति मन्त्रेण दक्षिणे स्थापयेद्यमम् । मध्ये च मएडलं कृत्वा स्थाप्यो दर्भमयो नरः ॥ ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रो यमः प्रेतस्तु पञ्चमः । पृथक्कुम्मे ततः स्थाप्यं पञ्चरत्नसमन्विते ॥३६॥ पृथङ्मुद्रायुतानि च । जपं कुर्यात्पृथक्तत्र ब्रह्मादौ देवतासु च ॥३७॥ वस्त्रयज्ञोपवीतानि पञ्च श्राद्धानि कुर्वीत देवतानां यथाविधि । जलधारां ततः कुर्य्यात्पिगडे पिण्डे पृथक् पृथक् ॥ शङ्के वा ताम्रपात्रे वा अलाभे मृण्मयेऽपि वा । तिलोदकं समादाय सर्वौषधिसमन्वितम् ३९॥ आसनोपानही छुत्रं मुद्रिकाञ्च कमण्डलुम् । भाजनं भोज्यधान्यञ्च वस्त्राण्यष्टविधं पदम् ॥४०॥ ताम्रपात्रं तिलैः पूर्णं सहिरण्यं सद्विणम् । दद्याद्बाह्मणमुख्याय विधियुक्तं खगेश्वर ॥४१॥ ऋग्वेदपाठके दद्याज्जातशस्यां वसुन्धराम् । यजुर्वेदमये विष्रे गाञ्च दद्यात्पयस्विनीम् ॥४२॥ सामगाय शिवोदेशे प्रदद्याद्वस्त्रधौतकम्। यमोदेशे तिलान् लोहं ततो दद्याच दिल्णाम् ॥ पश्चारपुत्तलकः कार्य्यः सर्वौषधिसमन्वितः । पलाशस्य च वृन्ताना भागं कृत्वा च काश्यप ॥ कृष्णाजिनं समास्तीर्यं कुशैश्च पुरुषाकृतिम् । शतत्रयषष्टियुतैर्वृतैः प्रोक्तोऽस्थिसञ्चयः ॥४५॥ <sup>वि</sup>न्यस्य तानि बध्नीयात् कुशैरङ्गे पृथक् पृथक्। चत्वारिशच्छिरोभागे त्रीवाया**ञ्च दश** न्यसेत्॥४६॥ विंशत्युरःस्थले देयं विंशतिर्जठरे तथा। ऊरुद्वये शतं दद्यात् कटिदेशे च विंशतिः ॥४७॥ रद्याचतुष्टयं शिक्षे षड् दद्याद् वृषणद्वये । दश्च पादाङ्गुलीभागे एवमस्थीनि विन्यसेत् ॥४८॥ नारिकेलं शिरःस्थाने तारं दद्याच तालुके । पञ्चरतं मुखे दद्याजिह्वायां कदलीफलम् ॥४९॥ अन्त्रेपु वालुकां द्याद् वाह्वीकं वाणे चैव हि। वसायां मृत्तिकां द्याद्गोमूत्रं मूत्रके तथा ॥५०॥ गन्धकं धातवे देयं हरितालं मनःशिलाम् । यविष्ठं तथा मांसे मधु शोणिते चैव हि ॥५१॥ केशेषु च जटाज्टं त्वचायाञ्च मृगत्वचम् । पारदं रेतसः स्थाने पुरीषे पित्तल तथा ॥५२॥ मनःशिलां तथा गात्रे तिलकल्कञ्च सन्धिषु । कर्णयोस्ताइपत्रञ्च स्तनयोश्चेव गुल्लको ॥५३॥ नासायां श्वतपत्रञ्च कमलं नामिमगडले । वृन्ताकं वृषणे दद्याल्लिङ्गे स्याद् ग्रन्तनं शुभम् ५४॥ वृतं नाम्यां प्रदेयं स्यान् कौषीने च त्रपु स्मृतम् । मौक्तिकं स्तनयोर्मूर्षि कुङ्कुमेन विलेपनम् ५५॥ कर्पूरागुरुधूपेश्च शुभैर्माल्यैः सुगन्धिमः । परिधाने पट्टसूत्रं हृदये रुक्मकं न्यसेत् ॥५६॥ श्रृहिदृहिसुजो ह्रौ च नेत्रयोश्च कपर्दिकाम् । सिन्दूरं नेत्रकोणेपु ताम्बूलाद्यपहारकैः ॥५०॥ सर्वोषवियुतां प्रेतपूजां कृत्वा यथोदिताम् । साग्रिकेश्चापि विधिना यञ्चपात्राणि विन्यसेत् ५८॥ श्रृबिद्यानुत्वे मे इमं मे वरुणेति च । प्रेतस्य पावनं कृत्वा शालग्रामशिलोदकैः ॥५६॥ विष्णुमुहिश्य दातव्या सुशीला गौः पयस्विनी । महादानानि देयानि तिलपात्रं तथैव च ६०॥ ततो वैतरणी देया सर्वाभरणभूषिता। कर्त्तव्यं वैष्णवं शाद्धं प्रेतमुक्तथर्यमातमना ॥६१॥ भ्रोतमोच्चं ततः कुर्याद्धरि विष्णुं प्रकल्पयेत्। त्वं विष्णुरिति संस्मृत्य प्रेतं तं मृतमेव च ॥६२॥ अभिदाहं ततः कुर्यात् सृतकं तु दिनत्रयम् । दशाहं गतिषण्डाश्च कर्त्व्या विषिपूर्वकम् ॥

सर्वं वर्षाविध कुर्यादेवं प्रेतः स मुक्तिभाक् ॥६३॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रेतकल्पे त्रिशोऽध्यायः ॥३०॥

# एकत्रिंशोऽष्यायः।

## श्रीकृष्ण स्वाच

यथा घेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दित मातरम् । एवं पूर्वकृतं कर्म कर्त्तारमनुगच्छति ॥ १ ॥ आदित्यो वरुणो विष्णुर्बह्या मोमो हुताश्चनः । शूलपाणिश्च भगवानिभनन्दित भूमिदम् २ ॥ नास्ति भूमिसमं दानं नास्ति भूमिसमो निधिः । नास्ति सत्यसमो धर्मो नानृतात्पातकं परम् ॥ अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरएयं मूर्वेष्णवी सूर्यसुताश्च गावः ।

लोकत्रयं तेन भवेत्प्रदत्तं यः गाञ्चनङ्गाञ्च महीं प्रदचात् ॥ ४ ॥ त्रीययाहरति दानानि गावः पृथ्वी सरस्वतं । नरकादुद्धरन्त्येते जयवापनदोहनात् ॥ ५ ॥

कृत्वा बहूनि पापानि रौद्राणि विपुळान्यि । अपि गोदानमात्रेण भूमिदानेन ग्रुध्यति ॥ ६ ॥ अकर्तव्यं न कर्त्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरि । कर्त्तव्यंन कर्त्तव्यं न कर्त्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरि । कर्त्तव्यंन कर्त्तव्यं न कर्त्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरि । कर्त्तव्यं वृत्तिकरणे लक्षचेनुफलम् ॥ ८ ॥ अधर्मप्रवर्त्तने वै पापं गोसहस्रवधतुल्यम् । वृत्तिच्छेदेऽपि तथा वृत्तिकरणे लक्षचेनुफलम् ॥ ८ ॥ वरमेकापि सा दत्ता न तु दत्तं गवां शतम् । एकां हृत्वा शतं दत्त्वा न तेन समता भवेत् ॥ स्वयमेव तु यो द्यात्त्वयमेव तथा हरेत् । स पापी नरकं याति यावदाभूतसंग्रवम् ॥१०॥ न चाश्वमेचेन तथा पूतः स्याद्धणावता । अवृत्तिकर्शिते दीने ब्राह्मणे रित्तिते यथा ॥११॥ न तद्भवति वेदेषु यशं च बहुदक्षिणे । यत्पुष्यं दुर्वले विधे ब्राह्मणे परिरक्षिते ॥१२॥ ब्रह्मस्वरसपुष्टानि वाहनानि बलानि च । युद्धकाले विशीर्य्यन्ति सिकतासेतवो यथा ॥१३॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम् । षष्टिवर्षसहस्वाणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥१५॥ ब्रह्मस्वं प्रणयाद्भुत्तं दहत्यासप्तमं कुलम् । तदेव चौर्यक्षेण दहत्याचन्द्रतारकम् ॥१५॥ लोहचूर्णाव्यमचूर्णञ्च विषञ्च जरयेद्वुषः । ब्रह्मस्वं त्रिषु लोकेषु कः पुमाञ्चरयिष्यति ॥१६॥ देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च । कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥१०॥ ब्रह्मणातिक्रमे नास्ति विग्रे विद्याविवर्णिते । ज्वलन्तमिम्रमुत्सुज्य मस्मन्यपि न हूयते ॥१६॥ संक्रान्तौ यानि दानानि ह्वयकव्यानि यानि च । सप्तकल्पश्चयं यावत्तावत्स्वर्गे महीयते ॥१६॥

प्रतिग्रहाध्यापनयाजनेषु प्रतिग्रहं श्रेष्ठतमं वदन्ति ।
प्रतिग्रहाच्छुध्यति जाप्यहोमैर्न याजकं कर्म पुनन्ति वेदाः ॥२०॥
नित्यजापी सदा होमी परपाकदिवर्जितः । रत्नपूर्णामपि महीं प्रतिगृह्य न लिप्यते ॥२१॥
इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रेतकल्पे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥३१॥

# द्वात्रिंशोऽष्यायः

#### श्रोकृष्ण उवाच

जलाग्निविधिना भ्रष्टाः प्रव्रज्यानाशकन्युताः । इन्द्रियाणां विशुध्यर्थं दत्त्वा चेनुं तथा वृषम् ॥ कनद्वादशवर्षस्य चतुर्वपिधिकस्य च । प्रायिश्वत्तं चरेन्माता तथान्योऽपि च वान्धवः ॥ २ ॥ अतो बालतरस्यास्ति नापराधो न पातकम् । राजदर्गडो न तस्यास्ति प्रायिश्वत्तं न विद्यते ॥ रक्तस्य दर्शने जाते आतुरा स्त्री भवेद्यदि । चतुर्थे इविषं स्पृष्ट्वा वस्त्रं त्यक्त्वा विशुध्यति ॥४॥ आतुरे स्नानमुत्पन्नं दश कृत्वा ह्यनातुरः । स्नात्वा स्नात्वा स्पृशेदेनं ततः शुद्धः स आतुरः ॥ प्रत्यव्दं श्राद्धमथ ते कथयामि स्वगोत्तम । प्रत्यव्दं पार्वणेनैव कुर्यातां क्षेत्रजौरसौ ॥ ६ ॥

एकोहिष्टं प्रकुर्यातां प्रत्यब्दं प्रति केन तु । यदयं हि मृतः साग्निः पुत्रो वापि तथाविषः ॥७॥ प्रत्यब्दं पार्वणं तत्र कुर्यातां क्षेत्रजीरसौ । अनमयः सामिका वा पितरोऽपि तथा मृताः ॥६॥ एकोहिष्टं तथा कार्यं चयाह इति केचन । दर्शकाले क्षयो यस्य प्रेतपत्तेऽथवा पुनः ॥९॥ प्रत्यब्दं पार्वणं कार्यं तेषां सर्वः सुतैरपि । एकोहिष्टमपुत्राणां पुंसां स्याद्योषितामपि ॥१०॥ कर्त्तव्ये पार्वणे श्राद्धे अशौचं जायते यदि । आशौचगमने प्राप्ते कुर्याच्छाद्धं ततः परम् ११॥ एकोहिष्टे च सम्प्राप्ते यदि विद्यः प्रजायते । मासेऽन्यस्मिस्तियौ तस्यां कुर्याच्छाद्धं तथैव हि ॥ त्र्णों श्राद्धञ्च श्रूदाणां भार्यायास्तत्सुतेन वा । कन्यायाश्च द्विजातीनां मनुरेतिह्वचक्षते १३॥ एककाले गतास्नां बहूनामथवा द्वयोः । मन्त्रेण स्वपनं कुर्याच्छाद्धं कुर्यात्ष्यक् पृथक् ॥१४॥ पूर्वकस्य मृतस्यादौ द्वितीयस्य ततः पुनः । तृतीयस्य ततः पश्चात्सिव्रपातेष्वयं क्रमः ॥१५॥

इति श्रीगारुड़े महापुराग्रे प्रेतकल्पे प्रत्यब्दप्रकरणं नाम द्वात्रिशोऽध्यायः ॥३२॥

# त्रयद्विशोऽध्यायः

( अथ नित्यानि श्राद्धानि )

## श्रीभगवानुबाच

नित्यश्राद्धे हि गन्धाचैद्विजानभ्यर्यं शक्तिः। सर्वान्पितृगणान्सम्यस्यदेवोह्दय पूजयेत् ॥१॥ आवाहनं स्वधाकारं पिण्डामौ करणादिकम्। ब्रह्मचर्यादिनियमान्विश्वेदेवांस्तयैव च ॥ २ ॥ नित्यश्राद्धे त्यजेदेतान्भोज्यमञ्जञ्च कल्पयेत् । न दद्याहक्षिणाञ्चेव नमस्कारैविसर्जयेत् ॥ ३ ॥ देवातुहिश्य विश्वादीन्दद्याच्च द्विजभोजनम् । नित्यश्राद्धं तदेवेति देवश्राद्धं तदुच्यते ॥ ४ ॥ मातुः श्राद्धं तु पूर्वं स्यात्कर्माहन्येव पैतृकम् । उत्तरेऽहिन वृद्धस्य मातामहगणस्य च ॥ ५ ॥ पृथिदने न शक्तश्चेदेकस्मिन्नेव वासरे । श्राद्धत्रयं प्रकुर्वात वैश्वदेवब्रतिकम् ॥ ६ ॥ पितृभ्यः कल्पयेत्पूर्वं मातृभ्यस्तदनन्तरम् । मातामहेभ्यश्च ततो दद्यादित्यं क्रमेण तु ॥ ७ ॥ मातृश्राद्धे तु विप्राणामलाभेतु कुलान्विताः । पितपुत्रान्विताः साध्यो योषितोऽष्टौ च मोजयेत् ॥ इष्टापूर्त्तादिकारम्भे तदा श्राद्धं समाचरेत् । उत्पातादिनिम्त्तिषु नित्यश्राद्धवदेव तु ॥ ६ ॥ नित्यं देवं तथा वृद्धं काम्यं नैमित्तिकं तथा । श्राद्धान्युक्तप्रकारेण कुर्वन्सिद्धमवामुयात् ॥१०॥ इति श्रीगारुष्टं महापुराणे प्रेतकल्पे त्रयस्त्रिशाऽध्यायः ॥३३॥

# चतुस्त्रिशोऽध्यायः

#### गरुड़ उवाच

सुकृतस्य प्रभावेण स्वर्गो नानाविधो रूणाम् । भोगसौख्यादिरूपञ्च बलं पृष्टिः पराक्रमः ॥१॥ सत्यं पुण्यवतां देव जायतेऽत्र परत्र च । सत्यं सत्यं पुनः सत्यं देववाक्यं तु नान्यथा ॥२॥ धर्मो जयित नाधर्मः सत्यं जयित नाकृतम् । क्षमा जयित न क्रोधो विष्गुर्जयित नासुरः ॥३॥ एतत्सत्यं मया शातं सुकृताच्छोभनं भवेत् ॥४॥ एतत्सत्यं मया शातं सुकृताच्छोभनं भवेत् । यथोत्कृष्टतमं पुण्यं तथा कृष्णपरो भवेत् ॥४॥ एकञ्च श्रोतुमिच्छामि पापयोनिश्च जायते । येन कर्मविपाकेन यथा निरयभाग्भवेत् ॥६॥ यां यां योनिभवामोति यथारूपः प्रजायते । तन्मे वद सुरश्रेष्ट समासेनापि कांक्षितम् ॥६॥

### श्रीकृष्ण स्वाच

श्रमाश्चमफलैस्तार्थ्य मुक्तभोगा नरास्तिवह । जायन्ते लक्षणैर्येस्तु तानि मे शृणु काश्यप ॥७॥ गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम् । इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ प्रायश्चित्तेष्वजीर्णेषु यमलोके हानेकचा । यातनान्ते विमुक्तास्ते अनेकां जीवसन्ततिम् ॥९॥ गत्वा मानुषयोनौ तु पापचिह्ना भवन्ति ते । तान्यहं तव चिह्नानि कथयिष्ये न्वगोत्तम ॥१०॥ गद्गदोऽनृतवादी स्यानमूकश्चैव गवानृते। ब्रह्महा च च्यी कुष्ठी श्यावदन्तस्तु मद्यपः ॥११॥ कुनर्खा स्वर्णहारी च दुश्चमी गुरुतल्पगः । संयोगी हीनवर्णः स्यात्काकोऽनिमन्त्रभोजनात् ।। दिगम्बरा दुराचारा सर्वदेवावनिन्दकाः । यान्ति ते नरके घोरे ये च मिथ्या वदन्ति हि १३॥ अन्नं पर्य्युषितं विष्रे प्रयच्छन्कुब्जतां ब्रजेत् । मात्सर्यादिषि जात्यन्धो जन्मान्धः पुस्तकं हरन् ॥ फलानि हि हरन्नित्यं म्रियते नात्र संशयः । मृतो वानरतां याति तन्मुक्तो गलगण्डवान ॥१५॥ अदत्तमक्षमश्राति अनपत्यो अवेन्नरः। बणिक्चैव महामृदः सर्वदर्शनिनन्दकः॥१६॥ न जानाति धर्मतत्त्वं स पतेद्धोरसागरे । हरन्स्वर्णं भवेद्रोधा गरदः पवनाशनः ॥१७॥ प्रविज्यागमनात्पक्षित्मवेत्ररियशाचकः । चातको जलहत्तां च धान्यहत्ती च मृपकः ॥१८॥ अप्राप्तयौवनां सेव्य भवेत्सर्प इति अति: । गुरुदारामिलापो च क्रकलासो भवेद्धुवम् ॥१९॥ जलप्रस्रवणं यस्तु भिन्द्यान्मत्स्यो भवेन्नरः । अविक्रेयान्विकयन्वै विकटाक्षो भवेन्नरः । २०॥ कुयोनिनिन्दको हि स्यादुळ्कः स्त्रीपवञ्चनात् । मृतस्यैकादशाहे तु भुञ्जानः श्वाभिजायते २१॥ प्रतिश्रुत्य द्विजेभ्योऽर्थमददन्जम्बुको भवेत् । सर्पं हत्वा भवेद्दुष्टः सूकरो विड्वराहकः ॥२२॥ परिवादाद्द्विजातीनां लभते काच्छ्पीं तनुम् । लभेद्देवलकस्तार्क्षयं योनि चाएडालसंज्ञाम् ॥ दुर्भगः फलविक्रेता वृषश्च वृषलीपतिः। मार्जारोऽग्निं पदा स्त्रष्ट्वा रोगवान्परमांसभुक् ॥२४॥

सोदर्य्यागमनात्मण्डो दुर्गन्धश्च सुगन्धहृत्। यद्वा तद्वापि पारक्यं स्वरूपं वा यदि वा बहु॥ हृत्वा वै योनिमाप्नोति तैत्तिरीं नात्र संशयः॥२५॥

एवमादीनि चिह्नानि अन्यान्यपि खगेश्वर । स्वकर्मविहितान्येव हश्यन्ते मानवादिषु ॥२६॥ एवं दुष्कृतकर्ता हि भुक्ता च नरकान्क्रमात् । जायते कर्मशेषेण ह्युक्तास्वेतासु योनिषु ॥२७॥ ततो जन्मशतं मर्त्यः सर्वजन्तुषु काश्यप । जायते नात्र सन्देहः समीभूते ग्रुमाग्रुमे ॥२८॥ स्त्रीपुंसयोः प्रसङ्गे च विशुद्धे शुक्रशोणिते । पञ्चभूतसमीपेतः सुपृष्टः परमः पुमान् ॥२९॥ धारणा प्रेरणं दुःखिमच्छा संहार एव च । प्रयत्नाकृतिवर्णाश्च रागद्वेषौ भवाभवौ ॥३०॥ तस्येदमात्मनः सर्वमनादेरादिमिच्छतः । स्वकर्मबद्धस्य तदा गर्मे वृद्धि हि विन्दित ॥३१॥ पुरा मया यथा प्रोक्तं तव जन्तीहिं लच्चणम् । एवं प्रवर्त्तते चक्रं भूतप्रामे चतुर्विषे ॥३२॥ समुत्पत्तिर्विनाशश्च जायते तार्ध्यं देहिनाम् । ऊर्ध्वा गितस्तु धर्मेण अधर्मेण ह्यधोगितः ॥३३॥ जायते सर्ववर्णानां स्वकर्माचरणात्ल्या । देवत्वे मानुषत्वे च दानभोगादिकाः क्रियाः ॥३४॥ यद्यद्ह्रयं वैनतेय तत्सवं कर्मजं फलम् । कुकर्मविहितो धोरे कामिक्रयार्जितेऽशुमे ॥

नरके पतितो भूयो यस्योत्तारो न विद्यते ॥३५॥ इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे चतुस्त्रिकोऽध्यायः ॥३४॥

# पश्चित्रिशोऽष्यायः

#### गरुड़ उवाच

भगवन्देवदेवेश कृपया परया वद। दानं दानस्य माहाल्यं वैतरण्याः प्रमाणकम् ॥१॥ श्रीभगवानुवाच

या सा वैतरणीनाम्नी यमद्वारे महासरित्। यस्प्रमाणा च सा देवी शृणु तां मे भयावहाम् र॥ शतयोजनिवस्तीर्णा पृथुत्वे सा महानदी। दुर्गन्वा दुस्तरा पापैर्द्रष्टमात्रभयावहा ॥३॥ पूयशोणिततोयाद्या मांसकर्दमसङ्कुला। पापिनं ह्यागतं दृष्ट्वा नानाभयसमागतम् ॥४॥ दृश्यते सत्वरं तोयं पात्रमध्ये यथा धृतम्। कृमिभिः सङ्कुलं पूर्य वज्रतुण्डैः समाद्वतम् ॥५॥ शिशुमारैश्च मत्स्याद्यैवंज्ञकर्त्तरिकायुतैः। अन्यैश्च जलजीवैश्च हिंसकैर्मासमेदिभिः ॥६॥ तपन्ते द्वादश।दित्याः प्रलयान्ते यथा हि ते। पतन्ति तत्र वै मन्त्यां क्रन्दमानास्तु पापिनः ७॥ हा भातः पुत्र मातेति प्रलपन्ति मुद्धुर्मुद्धः। प्रतरन्ति निमजन्ति तत्र गच्छन्ति जन्तवः॥६॥ चद्विषैः प्राणिगगौर्द्रष्टव्या सा महानदी। तरन्ति तत्र दानेन चान्यथा ते पतन्ति वै ॥९॥

मातरं येऽवमन्यन्ते आचार्यं गुरुमेव च । अवमन्यन्ति ये मूद्रास्तेषां वासोऽत्र सन्ततम् ॥१०॥ पतिव्रतां धर्मशीलां ब्यूदां धर्में विनिश्चिताम् । परित्यजन्ति ये मूद्रास्तेषां वासोऽत्र सन्ततम् ॥ विश्वासप्रतिपन्नानां स्वामिमित्रतपस्विनाम् । स्त्रीबालविकलादीनां स्त्रिद्रमन्वेषयन्ति हि ॥ पच्यन्ते पूयमध्ये तु क्रन्दमानास्तु पापिनः ॥१२॥

प्राप्तं बुभुक्षितं विग्नं यो विद्यायोपसपैति । कृमिभिभेद्यते तत्र यावदाभूतसंग्नवम् ॥१३॥ ब्राह्मणाय प्रतिश्रुत्य यथार्थं न ददाति यः । यज्ञविष्वंसकश्चैव राज्ञीगामी च पैशुनी ॥१४॥ कथाभद्गकरश्चैव कूटसाक्षी च मद्यपः । आहूय नास्ति यो ब्रृते तस्य वासोऽत्र सन्ततम् ॥ अग्निदो गरदश्चैव स्वयं दत्तापहारकः । क्षेत्रसेत्वविभेदी च परदारप्रधर्षकः ॥१६॥ ब्राह्मणो रस्विकेता तथा च वृषलीपितः । गोधनस्य तृषार्त्तस्य विभेदं कुरुते तु यः ॥१७॥ कन्याविदूषकश्चैव दानं दत्त्वा तु तापकः । श्रूद्रस्तु कपिलापानी ब्राह्मणो मांसभोजकः ॥ एते वसन्ति सततं मा विचारं कृथाः क्षचित् ॥ १८॥

कृपणो नास्तिकः क्षुद्रः स तस्यां निवसेत्खग । सदामधीं सदा क्रोधी निजवाक्यप्रमाणकृत् ॥ परोक्तच्छेदको नित्यं वैतरण्यां वसेचिरम् । यस्त्वहक्कारवान्यापः स्वविकत्यनकारकः ॥

कृतन्नो विश्वासघाती वैतरण्यां वसेचिरम् ॥ २०॥

कदाचिद्भाग्ययोगेन तरिणेच्छा भवेद्यदि । सानुकूला भवेद् येन तदाकर्णय काश्यप ॥२१॥ अयने विश्ववे पुण्ये व्यतीपाते दिनद्धये । चन्द्रसूर्य्योपरागे च संक्रान्तौ दर्शवासरे ॥२२॥ अयने पुण्यकालेषु दीयते दानमुत्तमम् । यदा कदा भवेद्वापि श्रद्धा दानं प्रति ध्रुवम् ॥ तदैव दानकालः स्याज्जाता सम्पत्तिरस्थिरा ॥ २३॥

अस्थिराणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः । नित्यं सिन्निहितो मृत्युः कर्त्तव्यो धर्मसञ्चयः २४॥ कृष्णां वा पाटलां वापि दद्याद्वैतरणीं शुमाम् । हेमश्वनीं रौप्यखुरीं कांस्यपात्रोपदोहनीम् ॥ कृष्णवस्त्रयुगच्छनां सप्तधान्यसमन्विताम् । कार्णसद्रोणशिखरे आसीनं ताम्रभाजने ॥२६॥ यमं हैमं प्रकुर्वीत लोहदण्डसमन्विताम् । इक्षुदण्डमयं वद्ध्वा तृडुपं दृद्वन्धनैः ॥२०॥ उडुपोपरि तां धेनुं सुर्य्यदेहसमुद्भवाम् । कृत्वा विकल्पपेदिद्वान्छत्रोपानत्समन्विताम् २८॥ अङ्गुरीयकवासांसि ब्राह्मणाय निवेदयेत् । इममुच्चारयेन्मन्त्रं संग्रह्म सजलान्कुशान् ॥२९॥ यमद्वारे महाघोरे अन्वा वैतरणीं नदीम् । तर्जुकामो ददाम्येनां तुभ्यं वैतरणीञ्च गाम् ३०॥ विष्णुरूप दिजशेष्ठ भूदेव पङ्किपावन । सदक्षिणा मया तुभ्यं दत्ता वैतरणी च गौः ॥३१॥ गावो ममामतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम् ३२॥ धर्मराजञ्च सर्वेशं वैतरण्याख्यकां तु गाम् । सर्वं प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्मणाय निवेदयेत् ॥३३॥

पुच्छं संग्रह्म घेनोश्च अमे कृत्वा तु वै द्विजम् । घेनुके त्वं प्रतीक्षस्व यमद्वारे महाभये ॥३४॥ उत्तारणार्थं देवेशि वैतरएये नमो नमः । अनुव्रजेद्द्विजं यातं सर्वं तस्य गृहं नयेत् ॥३५॥ एवं कृते वैनतेय सा सरित्मुखदा भवेत्। सर्वान्कामानामुवन्ति ददते ये च मानवाः ॥३६॥ मुकृतस्य प्रभावेण मुखञ्चेह परत्र च । स्वस्थे सहस्रगुणितं आतुरे शतसम्नितम् ॥३७॥ मृतस्यैव तु यहानं परोच्चे तत्समं स्मृतम् । स्वहस्तेन ततो देयं मृते कः कस्य दास्यति ॥३८॥ दानधर्मविहीनानां कृपणं जीवितं क्षितौ । अस्थिरेण शरीरेण स्थिरं कर्म समाचरेत ॥ अवस्यमेव यास्यन्ति प्राणाः प्राघूणिका इव ॥ ३६ ॥

इतीदमुक्तं तव पित्त्राज विडम्बनं जन्तुगणस्य सर्वम्। प्रेतस्य मोक्षाय तदौर्ध्वदैहिकं हिताय लोकस्य ग्रुभार्थवोधन ॥ ४०॥

#### सूत उवाच

एवं विप्राः समादिष्टं विष्णुना प्रभविष्णुना । गरुडः प्रेतचरितं श्रुत्वा सन्तुष्टमानसः ॥४१॥ व्रततीर्थादिकं पुर्यं पुनः पप्रच्छ केशवम् । ध्वात्वा मनिस सर्वेशं सर्वकारणकारणम् ॥४२॥ ऋषयः सर्वमेतत्तु जन्तूनां प्रभवादिकम् । मया प्रोक्तं हि वै मुक्तयै प्रेतस्य चौर्ध्वदैहिकम् ॥ निदानं विच्म लोकानां हिताय परमौषधम् ॥ ४३ ॥

लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषाभिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः॥४४॥ विष्णुर्माता पिता विष्णुर्विष्णुः स्वजनबान्धवः । येषामेवं स्थिरा बुद्धिर्न तेषां दुर्गतिर्भवेत् ४५॥ मङ्गल भगवान्विष्णुर्मङ्गलं गरुड्ध्वजः। मङ्गलं पुरुडरीकास्रो मङ्गलायतनं इरिः॥४६॥ इरिर्मागीरथी विष्रा विष्रा भागीरथी हरिः । भागीरथी हरिर्विष्राः सारमेतज्जगत्त्रये ॥४७॥ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्पुण्डरीकाच्चं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥

# श्रीभगवानुवाच

इति स्तमुखोद्गीणा सर्वशास्त्रार्थमण्डनीम् । वैष्ण्वी वाक्सुधा पीत्वा ऋष्यस्तुष्ट्रिमामुयुः ॥ प्रशासुस्तथान्योन्यं सूतं सर्वार्थदर्शिनम् । प्रहर्षमतुल्ब्रापुः शौनकाद्या महर्षयः ॥५०॥ सर्वेषा मङ्गलं भूयात्सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःलभाग्भवेत् ॥

इति गरुडपुराणे प्रेतकल्पे प्रजाना हितमभिहितमादौ सुतपुत्रेण पुरुयम्। करुकरणगतानां नैमिषे सन्मुनीनां श्रवणगतम्कुर्वन् कि विजानाति मर्त्यः ॥५२॥

इति श्रीगारुड़े महापुराणे प्रेतकल्पे पञ्चित्रशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

समाप्तमिदमुत्तरखण्डम्।

ON OGUEL /www.s/->